### GOVERNMENT OF INDIA

# DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL NO. 910/Bha Acc. No. 68/36

**D.G.A. 79.**GIPN—S4—2D. G. Arch.N. D./57—25-9-58—1,00,000



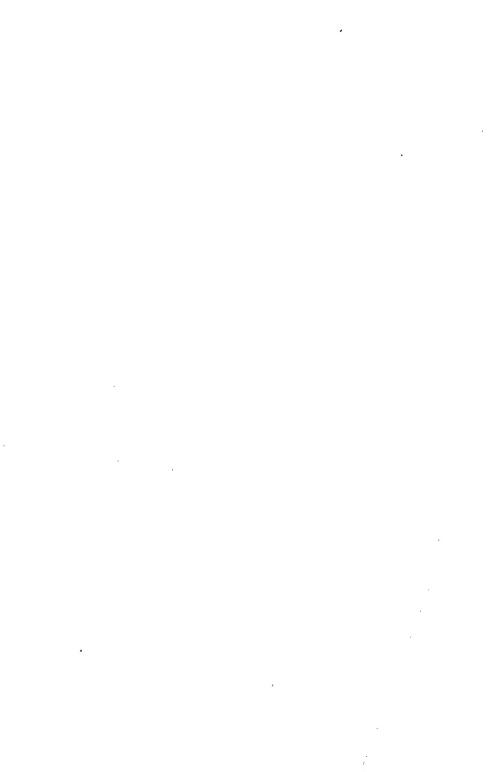

# विश्व-भूगोल की रूपरेखा

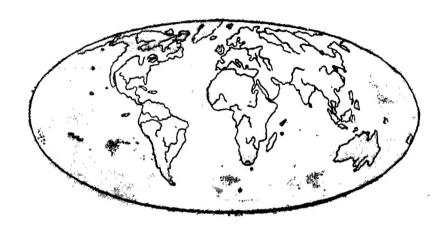

Geography of the World

# श्रन्य प्रकाशन

| र्राशया महाद्वीप               | 4.00             |
|--------------------------------|------------------|
| द्वितीय प्रश्न-पत्र के लिये    |                  |
| भारत की भौगोलिक रूपरेखा        | <b>&amp;.</b> && |
| द्वितीय के प्रक्न-पत्र लिये    | ,                |
| प्रिक्रयात्मक भूगोल की रूपरेखा | 3.08             |
| ਤਰੀਆ ਸ਼ਬਤ ਸਭ ਲੈ ਕਿਸੇ           | and the second   |

# शिद्धा विभाग द्वारा स्वीकृत

# विश्व-भूगोल की रूपरेखा

GEOGRAPHY OF THE WORLD

(इण्टरमीजियेट कक्षाग्रों के निये पाठ्य-पुस्तक)



डा॰ ए. एन. भट्टाचार्य एम. ए., पी-एच. ही. भव्यक्ष भूगोल विभाग महाराणा भूपाल कालिज, उदयपुर

910 Bha

रस्तोगी एण्ड कम्पनी, मेरठ

कन्द्रीय पुर तत्व पुस्तकालग

प्रकाशक : रस्तीगी एण्ड कम्पनी मुद्रक एवं प्रकाशक, मेरठ.

@ रस्तोगी एण्ड कम्पनी

चौदहवां संस्करण-१९६४-६४

लेखक:

डा॰ ए. एन. भट्टाचार्य

Acc. No.

मुद्रकः ज्ञानलोक प्रिटर्स मेरठ केंट्र मूल्य:

छ. हपए पच्चीस पैसे

# भूमिका

'विश्व भूगोल की रूपरेखा' की रचता उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् की इण्टरमीजिएट परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार की गई है। पहले प्राकृतिक भूगोल के विषय की विवेचना की गई है, क्यों कि यह विषय प्राकृतिक प्रदेशों के विवरण को समझने में सहायक होता है। प्राकृतिक भूगोल की विषय-सामग्री के बाद विश्व के प्रधान प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्राकृतिक प्रदेश ग्रीर ग्राधिक विकास का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। इस प्रादेशिक विवरण के बाद संसार के आधिक भूगोल का विवरण दिया गया है। ग्रन्त में, विश्व के प्रधान ग्रीदोशिक देशों के विभिन्न उद्योगों का वर्णन किया गया है। इस विषय का सम्बन्ध प्रादेशिक भूगोल की अपेक्षा ग्राधिक भूगोल से ग्रधिक है। ग्रत: इसे आर्थिक भूगोल की विषय-सामग्री के बाद स्थान दिया गया है।

पुस्तक की भाषा सरल हिन्दी है। प्राकृतिक मूगोल सम्बन्धी जो विशिष्ट शब्दावली भारत सरकार ने प्रकाशित की है उसका ही यहां प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक भूगोल के तत्वों को रेखा-चित्रों की सहायता से समकाया गया है। आशिक भूगोल सम्बन्धी आँकड़े संयुक्तराष्ट्रीय ईयर बुक १६४० से लिये गये हैं। अध्यायों के अन्त में ऐसे प्रश्नों की सूची दी गई है जो उत्तर प्रदेश इन्टरमीजिएट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न भी दिये गये हैं तािक समस्त विषय की पुनरावृत्ति की जा सके। आशा है कि छात्र वर्तमान संस्करण को पहले से भी अधिक उपयोगी पायेंगे।

ग्राष्ट्रयापकों से प्रार्थना है कि पुस्तक के संशोधनार्थ सुझाव भेजने की कृपा बनाये रक्खें। धन्यवाद।

> विनीत ए० एम० भट्टाचार्य

|   |   | ٠ |     |   |     |
|---|---|---|-----|---|-----|
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | ٠.  |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | ·   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | •   |
|   |   |   |     | 4 | u*  |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   | e e |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   | •   |   | . ◀ |
| · |   |   | •   |   | . ✓ |
|   | · |   | ·   |   |     |

| Winisty of Education                 | अध्याय<br>१                |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 5                                    | 4                          |
| shad                                 | २<br>३<br>४                |
| Pari                                 | 8                          |
| Itindi Parishad                      | ¥                          |
| Complimentary copy from the Keydring | Elar was very proceed 5.25 |

|   | ।वषय सूचा                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ţ |                                                                                                                               |
|   | सौर-मण्डल तथा पृथ्वी                                                                                                          |
|   | सौर-मण्डल की उत्पत्ति, पृथ्वी की आकृति, वक्राकार होने के प्रमाण, पृथ्वी                                                       |
|   | की गतियां, ऋतुग्रों के प्रभाव, ग्रक्षांतर, देशान्तर ग्रीर समय।                                                                |
|   | पृंथ्वी का धरातल                                                                                                              |
|   | धरातल के स्वरूप-पहाड़, पठार, मैदानों का श्राधिक महत्व।                                                                        |
|   | शैल                                                                                                                           |
|   | शैलों के प्रकार, शैलों का म्राधिक महत्व। ३७                                                                                   |
|   | भ्रनावृतीकररा                                                                                                                 |
|   | अपक्षय, भूमिगत जल द्वारा अपरदन, समुद्र के जल द्वारा अपरदन, हिम                                                                |
|   | नदी द्वारा ग्रपरदन ।                                                                                                          |
|   | ज्वालामुखी और भूचाल                                                                                                           |
|   | ज्वालामुखी का जन्म, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी का वितरण व                                                               |
|   | महत्व, भूचाल के कारण, भूचाल की लहरें लाभ तथा हानियाँ। ५२                                                                      |
|   | भीलों की उत्पत्ति                                                                                                             |
|   | झीलों के बनने के कारएा, झीलों का महत्व। ६०                                                                                    |
|   | महासागरीय जल की गतियां                                                                                                        |
|   | जल और थल का वितररा, सागरों का आर्थिक महत्व, लहरें, ज्वार-भाटा,                                                                |
|   | समुद्री घारायें।                                                                                                              |
|   | वायु मण्डल का तापमान                                                                                                          |
|   | वायु मण्डल की रचना, अध्ययन, सूर्य शक्ति का पृथ्वी पर श्रागमन, तापक्रम,                                                        |
|   | तापक्रम का वितरण, तापक्रम पर प्रभाव डालने वाली बातें। ८६                                                                      |
|   | वायु दाब, प्रचलित पवनें श्रोर वर्षा                                                                                           |
|   | वासुदाब से तात्पर्य, वायुदाब और तापक्रम का सम्बन्ध, वायुदाब का                                                                |
|   | वितरण, भूमध्यरेखीय क्रम, वायुदाब की पेटियां, अयन वृत्तीय उच्च वायु-                                                           |
|   | दाब की पेटियाँ, उप ध्रुवीय कम वायुदाब की पेटियाँ, ध्रुवीय उच्च वायु-                                                          |
|   | दाब की पेटियाँ, स्थाई पवन, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पबनें, वायुदाब पेटियों                                                         |
|   | का ग्रक्षान्तरीय स्थानान्तरण, ग्रस्थाई पवनें, मौसमी पवनें, सामियक पवनें,                                                      |
|   | स्थानीय पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वायु की आईता, पर्वतीय वर्षा,                                                            |
|   | वाहर्निक वर्षा, वाष्प की विभिन्न द्रवीभूत ग्रवस्थायों, ग्रोस, पाला, कोहरा,<br>मेह, बादल, ग्रोला, वर्षा की माला का वितररा। १०४ |
|   | मह, बादल, श्राला, वर्षा का माला का वितरण। १०४                                                                                 |
|   |                                                                                                                               |

# १० विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश

विषुवतरेखीय प्रदेश, विषुवतरेखीय उच्च प्रदेश, मौसमी पवनों के प्रदेश, उच्ण घास के मैदान, गर्म मरुस्थलीय प्रदेश, श्रीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, त्रान तुल्य प्रदेश, द्वान तुल्य प्रदेश, त्रान तुल्य प्रदेश, हिमाच्छादित प्रदेश, श्रव्या प्रदेश, श्रव्या प्रदेश, श्रव्या प्रदेश, श्रव्या प्रदेश, श्रव्या प्रदेश, हिमाच्छादित प्रदेश। १२५

# ११ पशुपदार्थ

खानाबदोश पशुचाररा, व्यापारिक पशुचारण, पशुचाररा के लिये अनुकूल भौगोलिक दशायें, दुग्ध भौर दुग्ध व्यवसाय, माँस, चमड़ा भ्रोर खालें, ऊन, कच्चा रेशम ।

# १२ खेती बाड़ी

खेती बार्ड़ों के प्रकार, कृषि-कृत उपजें, गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, चुकन्दर, रबड़, कपास, जूट, कहवा, चाय।

## १३ खनिज पदार्थ

वितरण की भूगिभत दशायें, खनिज क्षेत्रों का क्यापारिक महत्व, लोहा, कोयला, खनिज, तेल, सोना, चाँदी।

# १३ जल-विद्युत

जल-विद्युत उत्पादन के लिये आवश्यक दशायें, शक्ति-साधनों के क्षेत्र में जल-विद्युत का तुलनात्मक महत्व, जल-विद्युत का विश्व-वितर्ण ३५८

# १५ प्रमुख उद्योग

लोइ। और इस्पात उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, सूती वस्त उद्योग, ऊनी वस्त उद्योग, रेशमी उद्योग, लिनेन उद्योग। ३७३

### १६ यातायात

यातायात के भिन्न साधन, यातायात मार्गों के प्रकार, थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, भ्रोरिएण्ट एक्सप्रेस रेल मार्ग, स्वेज नहर मार्ग, पनामा नहर मार्ग।

# १७ प्रमुख ग्रौद्योगिक क्षेत्र

स्थानीयकरण के भौतिक तत्व, स्थानीयकरण के ग्राधिक तस्व, स्थानीय-करण के राजकीय तत्व, संयुक्त राज्य के औद्योगिक क्षेत्र, कनाडा के श्रीद्योगिक क्षेत्र, सोवियत रूस के श्रीद्योगिक क्षेत्र।



# १ सौर-मगडल तथा पृथ्वी THE SOLAR SYSTEM AND THE EARTH

हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ग्रीर घूमने वाला एक ग्रह है। पृथ्वी की तरह सर्व के चारों और भाठ भन्य ग्रह (Planets) घूमते हैं। ग्रहों के इर्द-गिर्द कुछ छोटे माकाशी पिड घुमते हैं, जिन्हें 'प्रहिका' (Asteroids) कहा जाता है। सूर्य, उसके नौ ग्रह ग्रीर उनकी ग्रहिकांग्रों का समुदाय 'सौर-परिवार' कहलाता है क्योंकि सुर्य ही उनका मुल है। सूर्य से ग्रहों का जन्म हुन्ना। प्रतः सूर्य इनका पिता है ग्रीर भ्रपने परिवार का स्वामी है। उसी के नाम पर उसका परिवार 'सौर-मण्डल' (Solar System) या सौर-परिवार कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के नौ ग्रहों में से एक है ग्रीर इसकी ग्राकृति तथा गतियां सौर-मण्डल के श्रम्य ग्रहों की तरह हैं। इसकी उत्पत्ति भी सारे सौर-मण्डल की उत्पत्ति का ही एक श्रंग है। पृथ्वी की उत्पत्ति का ग्रध्ययन हम इसलिये करते हैं कि इसकी दैनिक एवं वार्षिक गतिया, इसकी ग्रक्ष रेखा (Axis) का मूकाव तथा इसकी आन्तरिक रचना सबके लिये यही एक तथ्या हड श्राधार है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई ग्रीर यह सौर-मण्डल का एक ग्रह है। सीर-मण्डल में सुर्य उसके नी पहों भीर भनेक छोड़ी पहिकाओं (Asteroids or Planotoides) के अलावा धूमकेतु (Comets) श्रीर उल्कायें (Meteorites) भी सम्मिलित हैं। सौर-परिवार के उपग्रहों (Satellites) में हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह चांद है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। सब ग्रह ग्रीव प्रहिकाये पारस्परिक मार्कषण्-शक्ति (Force of Gravitation) द्वारा बंधे हमे हैं। प्रहों (Planets) और तारों (Stars) में प्रन्तर यह है कि प्रहों में रोज़नी प्रपनी नहीं होती । वे तो केवल प्रपने मूल नक्षत्र के प्रकाश के परावर्तन (Reflection) से बमकते हैं, परन्त नक्षत्र ग्रर्थात तारे ग्रपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं।

### सौर-मण्डल की उत्पत्ति

सौर-मण्डल की उत्पत्ति एक विचित्र रहस्य है। हिन्दू धमें के धनुसार इसकी इत्पत्ति जून्य से हुई है। ईसाई धमें के धनुसार ईक्वर ने पहले स्वगं श्रौर पृथ्वी को धनाया तथा उसके पक्चात् सूर्य, चन्द्रमा श्रौर तारों का निर्माण किया। इसके धनुसार पृथ्वी स्थिर है श्रौर सब यह इसके चारों श्रोर घूमते रहते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सूर्य तथा पृथ्वी का परस्पर कोई सम्बन्ध ईनहीं है। परन्तु विज्ञान की प्रगति द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि उपयुक्त धार्मिक तथ्य नितान्त श्रसत्य हैं। इसकी श्रसत्यता सिद्ध करने के लिये 'गेसीलियो' (Galileo) नामक एक वैज्ञाविक मे

सन् १६६१ में दूरबीन का प्रयोग करके सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा ग्रन्थ प्रह सूर्य के नारों ग्रोर घूम रहे हैं ग्रोर सूर्य स्थिर है। उसे ग्रपने ग्राविष्कार पर इतना ग्राविष्कार था कि जब पादियों ने उसे बन्दी बनाकर फाँसी पर लटकाने का दण्ड सुनाया तो उस समय भी गेलीलियों ने कहा था "Epursimove" ग्रायांत् 'पृथ्वी घूमती हैं' (And still the carth moves) इसके बाद पृथ्वी ग्रायवा सौर-मण्डल के जन्म-सम्बन्धी ग्रनेक विचार प्रस्तुत किये गये ग्रीर नये विचार ग्रब भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं क्योंकि सौर-मण्डल की उत्पत्ति के वास्तविक तथ्य को शायद ग्रभी तक मनुष्य नहीं जान पाया है। यहां कुछ विद्वानों के विचार संक्षेप में दिये जा रहें हैं—

(१) काँट तथा लाप्लेस की विचारघारा (Hypothesis of Kant and Laplace)—इन का कथन है कि सौर-मण्डल की उत्पत्ति एक गैसमय पिण्ड से हुई, जिसे नेबुला (Nabula) प्रथात तारा-मण्डल की घुंच कहते हैं। वह नेबुला अपनी दैनिक गति (Rotation) के कारण घीरे-धीरे ठण्डा होकर सिकुड़ने लगा। इसी

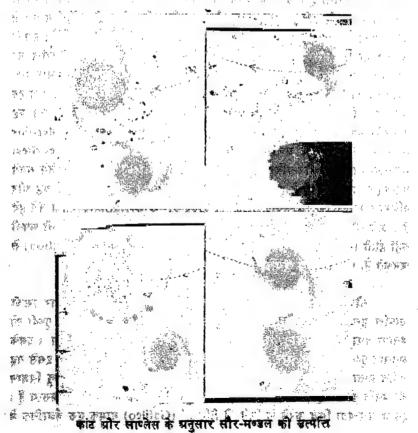

प्रकार सिकुड़ने से इसकी गित स्रौर भी अधिक तीन्न हो गई, जिससे अन्त में एक ऐसी स्थित आई थी कि इस पिण्ड की मध्यरेखीय पेटी श्रलग हो गई स्रौर पिण्ड सिकुड़तां चला गया। यह क्रिया इसी प्रकार चलती रही घौर इस प्रकार सिकुड़ते रहने के कारण इसमें नौ पैटियां ग्रलग हो गई। इन पेटियों में से प्रत्येक एक श्रण्डाकार पिण्ड के रूप में संगठित होकर बीच के नेबुला के चारों भोर चक्कर लगाने लगी। यही नौ पिण्ड नवग्रह कहलाते हैं। पेटियों के श्रलग होने की ऐसी क्रिया द्वारा ही इन बहों में से ग्रहिकायों निकलकर श्रपने ग्रह के चारों भोर धूमने लगी। परन्तु श्राधुनिक विज्ञान द्वारा इस सिद्धान्त तथा इसके सम्बन्धित विचार ग्रसत्य सिद्ध किये जा छुके हैं। इस सिद्धान्त को 'नोहारिका सम्बन्धी साध्य' (Nabular Hypothesis) कहते हैं।

(२) चेम्बरलेन की विचारधारा (Chamberlain's Hypothesis)—इसके अनुसार दो बढ़े-बढ़े सितारों के टकराने श्रीर हटने से छोटे-छोटे खण्ड (Planetesimals) जिनके चक्कर लगाते हुये समुदाय से एक चक्काकार नीहारिका (Spinal Nebula) बनी इस नीहारिका में व्याप्त छोटे-छोटे खण्डों के श्राक्षरपाशक्ति द्वारा एकचित हो जाने से ग्रह (Planets) बन गये। इनके पुनर्स क्लठन अर्थात एकचित होते समय इनके परस्पर टकराने से इन श्रहों में प्रचुर मात्रा में गर्मी पदा हुई। सौर-मण्डल में गर्मी की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई। इस विचारधारा के अनुसार सौर-मण्डल की उत्पत्ति ठण्डे ग्रौर ठोस पिडों (Planetesimals) से हुई थी। इस विचारधारा को 'प्लेनेटेसीमल साच्य' (Planetesimal Hypothesis) कहते हैं।

(३) जेम्स जीन्स की विचारकारा (James Jean's Hypothesis)— इसके अनुसार अतीत काल में एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के इतने समीप आ गया कि

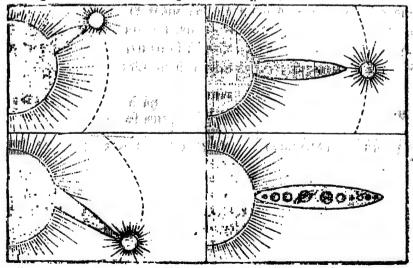

केम्ब जीन्य के मनुसार घोर-मण्डल की उत्पत्ति

उसने इसमें ज्वार उठा दिया। जैसे-जैसे वह तारा पास ग्राता गया, वैसे-वैसे ज्वार भी ग्रिषिकाधिक ऊंचा उठता गया। ग्रीर इस ज्वार के समीप ग्राने वाले तारे के ठीक नीचे कई-कई हजार मील की ऊंचाई हो गई। जिस समय तारे की ग्राकर्षण-शक्ति भूर्य भी ग्राकर्षण-शक्ति से ग्रिषक हो गई, उस समय उस ऊचे उठे हुये ज्वार का ऊपरी भाग उससे पृथक होकर ग्राकर्षण-शक्ति द्वारा खिचकर उस तारे की ग्रोर ग्रामर हुग्रा। ग्रव वह तारा पुनः सूर्य से दूर जाने लगा ग्रीर जैसे-जैसे तारा दूर होता गया, वैसे ही वैसे उसकी ग्राकर्षण-शक्ति घटती गयी। ग्रव सूर्य तथा तारा उस पृथक् हुये पदार्थ को ग्रपनी-ग्रपनी ग्रोर खींचने लगे, जिससे उसकी ग्राकृति एक सिगार (Cigar) के समान हो गई ग्रीर वह घूमने भी लगा। क्रमशः ठण्डा होकर सिकुड़ने से इसके ग्रह बने ग्रीर ठीक इसी प्रकार ग्रहों के सूर्य के पास ग्राने से छोटी-छोटी ग्रहिकार्ये बनीं।



# सौर-मण्डल के नौ ग्रहों तथा ग्रहिकाओं का एक समुदाय

जेम्स जीन्स की विचारधारा के समर्थन में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। इसके अनुसार सूर्य के पास तथा दूर के ग्रह छोटे ग्रीर बीच के ग्रह बड़े होने चाहियें। यही बात हमें ग्रहों के वास्तविक आकार का पता लगाने पर ज्ञात हुई है। सिगार बीच में मोटा होता है ग्रीर सीर-मण्डल के बीच वाले ग्रह ही बड़े ग्रह हैं श्रीर किनारों की ग्रीर छोटी ग्रह हैं। जीन्स की विचारधारा की पृष्टि में सीर-मण्डल के ग्रहों के परिगाम तथा दूरियों की तालिका दी जा रही है—

| सोर-पा        | रिवार के नौ प्रह | व्यास<br>कि० मी० | सूर्य से दूरी<br>लाख कि॰ मी॰ | सूर्य की परिक्रमा<br>का समय |
|---------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| (१) <b>बु</b> | ध (Mercury)      | 8,584.8          | ₹.36X                        | दम दिन                      |
| (২) হা        | क (Venus)        | १२,३१३.१         | ₹005.3                       | 258 <del>5</del> "          |
| (3) 9         | earth)           | \$ 380,5         | \$86€.€                      | ३६४% "                      |
| (४) मं        | गल (Mars)        | £,500.X          | २२७७-२                       | <b>€='0</b> ''              |
| (४) ब्रह      | हस्पति (Jupiter) | 8,38,482.0       | 9080.0                       | १२ वर्ष                     |
|               | नि (Saturn)      | \$,86,068.0      | \$8588.3                     | ₹€₹ "                       |
|               | रुशी (Uranus)    | x2, 2x2.0        | २८६६१.४                      | 5¥ "                        |
| 3 (           | (Neptune)        | ¥4,240°3         | 0.02388                      | \$ £ X 3 "                  |
| (६) यम        | 100              | X,50X.0          | 46XX£.0                      | २४५ "                       |

पिछले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे सूर्य की दूरी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ग्रहों का आकार भी बढ़ता जाता है। बीच के ग्रह वृहस्पित का आकार सबसे बड़ा और उसके पश्चात के ग्रहों का आकार क्रमशः छोटा होता चला गया है, जो सिगार पिंड की श्राकृति से मेल खाता है। इसके प्रनुसार बड़े ग्रहों को ठण्डा होने में समय लगता है। इसलिए उनकी ग्रहिकाओं की संख्या भी अधिक है। बृहस्पित और शनि सौर-मण्डल के सबसे बड़े ग्रह हैं। ग्रतः उनकी ग्रहिकाओं की



शनि ग्रह-इसके इर्ब-गिर्व एक बलय है।

संख्या भी कमशः ४ भीर ६ है। पृथ्वी का भाकार सौर-मण्डल के ग्रहों में बहुत छोटा होने के कारण उसकी ग्रहिका भी केवल एक है, जो चन्द्रमा कहलाता है तथा दुढ़ भौर शुक्र पृथ्वी से भी छोटे होने के कारण ग्रहिकाहीन हैं। इस विचार को पर्याप्त मान्यता प्राप्त हो रही है। लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में इससे भी भविक उपयुक्त साध्य उपस्थित हों।

# मू-म्राकृति

भू-माकृति के विषय में प्राचीन काल से दो विचार रहे हैं। मारम्भ में इसे चपटी माना जाता था। परन्तु मागे चलकर इसे गोल झण्डाकार या पिण्डाकार माना जाने लगा, इसके गोल होने के प्रमाण सबसे पहले मंगेलन (Magellan) ने सन् १५२२ ई० में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर दिया था। कोलम्बस तो घोखे से पिहचमी दीपसमूह को पूर्वी द्वीपसमूह समफ्रकर वापिस लौट माया था। अति प्राचीन काल में भी पृथ्वी को गोलाकार समभा गया था यूडोक्स भीर भरस्तू ने तारों की विभिन्न स्थानों से भिन्न ऊंचाइयों के द्वारा यह सिद्ध किया था। मब तो यह स्वीकार किया जा चुका है कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। इसकी सतह वक्राकार है, इस विषय में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं। किन्तु केवल वक्राकार सिद्ध हो जाने से इसका गोलाम (Spherical) होना सिद्ध नहीं होता भतः पहले हमें इसे वक्राकार सिद्ध करना होगा भीर फिर गोलाम सिद्ध करना पड़िगा।

# कृथ्वी के बकाकार होने के प्रमाण-

निम्नलिखित प्रमाणों से पृथ्वी-तल के वक्राकार होने की पुष्टी होती है—

(१) पृथ्वी के बक्राकार होने तथा स्वयं अपनी कीली पर दिन-रात परिचम के पूर्व को यूमते रहने का स्पष्ट अमारा यह है कि पूर्व की बोर के स्थानों पर सूर्योदय पहले भौर परिचम की बोर के स्थानों पर बाद में होता है। यदि पृथ्वी की सतह बक्राकार न होकर चपटी होती तो सभी स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक ही होता।

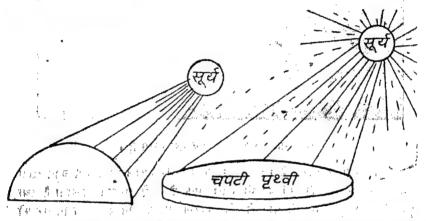

ा (२) समुद्र-तट पर खड़े होकर दूर से आते हुये जहांजों को देखने पर पहले? इनका मस्तूल और फण्डा दिखाई देंगे और जब वह कुछ ही दूर रह जायेगा, तभी



हम उसे पूरा देख सकते हैं। इसी प्रकार किनारे से दूर जीते समय पहले जहाज का निचला माग हिट से ब्रोमेख होगा और फिर कमशः उसके मस्तूल और फण्डा दीसने बन्द

हो जाते हैं। पृथ्वी के बक्राकार न होने पर सम्पूर्ण जहाज एक ही समय दिखाई पड़ता और एक समय दृष्टि से श्रीमल हो जाता।

(३) यदि हम किसी तारे का एक ही समय विभिन्न स्थानों से निरीक्षक करें तो विभिन्न स्थानों पर उसकी कारणात्मक ऊँचाई अलग-अलग होगी। यि पृथ्वी चपटी होती तो सर्वत्र तारे की कोरणात्मक ऊँचाई समान होती। पृथ्वी से तारे इतनी दूर हैं कि उनसे आने वाली सभी किरणें समान्तर होती हैं। अमे दिये हुये चित्र को देखने से स्पष्ट होगा कि चपटी पृथ्वी पर सभी कोरण बराबर हैं। परन्त अकाकार पृथ्वी पर कोरण असमान हैं।

थे। खम्भों को इस प्रकार गाड़कर दूरबीन से देखा गया तो बीच वाला खम्भा ऊपर उठा दिखाई दिया, जैसा कि पिछले चित्र में दिखाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का तल वक्षाकार है।

पृथ्वी के गोलाभ (Spherical) होने के प्रमाण-

यह प्रमाणित किया जा चुका है कि पृथ्वी वक्राकार (Curved) है। परम्तु वक्राकार होते हुए भी यह अण्डाकार, बेलनाकार और पैसे की आकृति की हो सकती है। अतः इसके गोलाभ (Spherical) होने का प्रमाण देना आवश्यक है। इस विषय में निम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते हैं—

- (१) सौरमण्डल के सभी ग्रह गोलाभ (Spherical) हैं। श्रतः यह कभी नहीं हो सकता कि सौर-मण्डल का सदस्य होते हुये श्रकेली पृथ्वी चपटी हो।
- (२) यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा आरम्भ करें तो वह पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके, जहाँ से उसने चलना आरम्भ किया था, बहीं विपरीत दिशा से वापिस लौट आयेगा। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोलाभ (Spherical) है।
- (३) चन्द्र-प्रहर्ण के समय चन्द्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। जब भी चन्द्र-प्रहर्ण पड़ता है, तभी यह छाया गोलाभ (Spherical) दिखाई देती है। यदि पृथ्वी चपटी होती तो घूमते समय उसकी परछाई कभी श्रण्डाकार श्रोर कभी सरल रेखा जैसी भी पड़ सकती थी। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। जब भी यह परछाई चन्द्रमा पर पड़ती है तो गोल ही पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोलाभ (Spherical) है।

पृथ्वी का परिमाण (Size of the Earth)-

पृथ्वी गोलाभ (Spherical) है। सर्वप्रथम इराटोस्थनीज (Eratosthenes) ने इसकी परिधि का अनुमान ३८,६२४ कि० मी० लगाया था। परन्तु बाद में नारवृद्ध ने सन् १६३७ में इसकी ठीक-ठीक लम्बाई ४०,२३४० कि० मी० ज्ञात की। सन् १७३६ ई० में एक फ्राँसीसी नाविक मायरटुई ने सिद्ध किया कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। सन् १७५२ ई० में लाकाइले और मेक्लोयर ने सप्रमारण सिद्ध किया कि दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी का चपटापन समान नहीं है तथा भ्मध्यरेखा एक वृत्त न होकर अण्डाकार (Elliptical) है और उसके दो केन्द्र हैं। जान हरशल ने इन सब कारएगों से पृथ्वी की आकृति को इन शब्दों में व्यक्त किया है—'पृथ्वी की आकृति पृथ्वी की तरह हैं। (The Shape of the Earth is earth-shaped)। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास १२७५६ कि० मी० और ध्रुवीयव्यास १२७५२ कि० मी० है। इससे प्रतीत होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अभी हाल ही में रूसी वैज्ञानिकों ने बतासा है कि पृथ्वी का आकार नाशपाती जैसा है। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले रूसी स्पुतनिक से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह विचार व्यक्त किया गया है।

# पृथ्वी की गतियां

पृथ्वी की दो गितयां—अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी की दो गितयां हैं—
(१) अपने ग्रक्ष (Axis) पर २४ घण्टे में एक बार लट्टू की तरह घूमने की गित, जो पिरभ्रमण (Rotation) अथवा दैनिक गित कहलाती है। (२) सूर्य के चारों और घूमने की गित, जो पिरकमा (Revolution) अथवा वार्षिक गित कहलाती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों और एक पूरा चक्कर लगाने में ३६५% दिन अर्थात् एक वर्ष लगता है। इसलिये इसे वार्षिक गित कहते हैं।

[१] परिभ्रमण (Rotation)--

वह काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी के भीतर से गुजरती हुई दोनों श्रुवों ग्रोर पृथ्वी के केन्द्र को मिलाती है, पृथ्वी का ग्रक्ष (Axis) कहलाती है। पृथ्वी इसी ग्रक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ग्रोर लट्टू के समान घूमती हुई २३ घण्टे ५६ मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी का ग्रक्ष उसके कक्ष-तल (Orbital pane) पर ६६३° का कोण बनाता है। यह कोण सदा इतना ही रहता है ग्रर्थात् विभिन्न स्थितियों में ग्रक्ष की रेखायें ग्रापस में समान्तर रहती हैं। यही ग्रक्ष की समान्तरता (Parallelism of the axis) है। पृथ्वी का ग्रक्ष बाई ग्रोर मुका हुग्रा है ग्रीर सदा इसी दिशा में भुका रहता है।

# पृथ्वो के परिभ्रमरा के मुख्य प्रमारा (Proofs) निम्नलिखित हैं---

- (१) पेण्डुलम (Pendulum) का प्रमाग सन् १६५१ ई० में एक फाँसीसी वैज्ञानिक ने एक पेण्डुलम को एक ऊंची मीनार पर से इस प्रकार लटकाया कि उसके हिलने से रेत पर सरल रेखायें खिच जाती थीं। यह देखा गया कि उसके कुछ समय तक हिलने के पश्चात् ही सरल रेखायों की दिशायों बदल गईं। पेण्डुलम के हिलने पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा था, परन्तु उसके द्वारा खींची गई सभी रेखायों की दिशायों बदली हुई थीं। पृथ्वी के परिभ्रमण का यह स्पष्ट प्रमाण है।
- (२) मूमध्य रेखा पर बस्तु के भार में कमी होना—भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के परिश्रमण (Rotation) की गित सबसे ग्रिधिक, ग्रंथांत् १६७६ किलोमीटर प्रति घण्टा होती है, जिससे उसकी ग्राकर्षण्-शक्ति कम होती है। घ्रुवों पर पृथ्वी संकरी होने के कारण परिश्रमण की गित बहुत कम रह जाती है। इससे वहां पृथ्वी की ग्राकर्षण्-शक्ति सबसे ग्रिधिक है। कोई वस्तु घ्रुवों पर तोली जाय और फिर उसे भूमध्य रेखा पर ले जाकर तोलें तो घ्रुवों की ग्रंपेक्षा उसका भार भूमध्य रेखा पर बहुत कम प्रतीत होगा। वस्तुग्रों के भार में होने वाले इस परिवर्तन से पृथ्वी का परिश्रमण सिद्ध होता है।
- (३) पृथ्वी की आकृति का प्रमाण-पृथ्वी की गली हुई चट्टाने इसके परिश्रमण के कारण उत्पन्त हुई 'केन्द्री बहिमुँखी शक्ति' (Centrifugal force)



(४) यदि हम वायुयान में बैठकर ऊपर माकाश में जायें तो जैसे-जैसे हम

कॅचे होते जायेंगे, उसी अनुपात में पृथ्वी का प्रधिकाधिक भाग दिखाई देगा। पृथ्वी के बका-कार न होने पर हम चाहे किसी भी ऊँचाई से देखते, क्षितिज का विस्तार जैसा कम ऊँचाई से दिखाई देता है वैसा ही अधिक ऊँचाई से भी दिखाई देता।



ऊँबाई के प्रनुसार शितिज का विस्तार

- (१) रात्रि में उत्तर दिशा की स्रोर जाने पर उत्तर की स्रोर के सभी तारे क्षितिज (Horizon) से ऊँचे होते प्रतीत होते हैं और दक्षिए की भोर के वारे क्षितिज के पास नीचे होते दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी के अपटी होने पर हरएक तारे की ऊँचाई स्थिर दिखाई पडती।
- (६) उन्नीसुवी शताब्दी में बैडफोर्ड नामक स्थान पर एक नहर में एक-एक मील के मन्तर से तीन खम्भे गाड़े गये। तीनों खम्भे पानी की सबह से समान उत्ते



द्वारा भूमध्य रेखा के समीप बाहर की श्रोर निकलने (Bulge) का प्रयास करती हैं श्रीर घुवों पर 'केन्द्रोन्मुख शक्ति' (Centripetal Force) द्वारा चट्टानें नीचे की श्रोर बैठती हैं। इसीलिये पृथ्वी की श्राकृति नारंगी की भांति बीच से उमरी हुई श्रीर घुवों पर चपटी हैं। पृथ्वी की श्राकृति नारंगी जैसी होने से ही सिद्ध होता है कि पृथ्वी परिश्रमण करती है।

- (४) लम्बवत् गिराई गई वस्तुग्रों का लम्बवत् न गिरना—यदि किसी ऊंचे स्थान से कोई भारी पदार्थ नीचे की ग्रीर फेंका जाय तो यह ठीक लम्बवत् न गिर-कर कुछ पश्चिम की ग्रीर गिरेगा। इसका कारए। यही है कि जब तक वह भारी पदार्थ पृथ्वी तक पहुँचता है, तब तक वह स्थान पूर्व की ग्रीर बढ़ जाता है।
- (५) बन्द्रक की गोली का प्रयोग—यदि हम बन्द्रक से किसी दूर की स्थिर वस्तु की भ्रोर निशाना लगायें तो गोली उस वस्तु के कुछ पश्चिम की भ्रोर जाकर लगती है, क्योंकि जब वहां गोली पहुँचती है, तव वह स्थान पृथ्वी की गित के कारण कुछ पूर्व की भ्रोर बढ़ जाता है।

परिश्रमण के परिणाम (Effects of Rotation)—

पृथ्वी के परिश्रमण के कुछ ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

(१) दिन रात का होना—परिश्रमण द्वारा पृथ्वी का श्राधा भाग श्रंधेरे में भीर श्राधा भाग प्रकाश में रहता है। सूर्य के पीछे वाले भाग में रात होती है श्रीर सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है। पृथ्वी के विभिन्न भाग क्रमशः सूर्य के सम्मुख श्राते श्रीर पुनः श्रंधेरे में जाते रहते हैं। श्रतः पृथ्वी के सभी भागों में दिन और रात होते रहते हैं। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की श्रीर परिश्रमण करने के कारण प्रकाश वाला भाग पहले पूर्व में श्रीर बाद को पश्चिम में रहता है तथा सूर्य भी सदा पूर्व की श्रीर से ही उदय होता हुआ प्रतीत होता है।



(२) समय का निश्चित किया जाना—पृथ्वी के परिश्रमण से दिव-रात होने के साथ-साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निश्चित होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निश्चित होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त से ही समय की माप स्थिर की गई है तथा एक दिन और एक रात का समय मिलाकर २४ घण्टे माना गया है।

- (३) स्थानों की स्थिति का निश्चित होना—पूर्वोंकत विवरण से स्पष्ट हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो स्थान पूर्व की छोर है, वहां समय सदा पश्चिम के स्थानों से झागे होता है। उदाहरण के लिये जर्मनी में जो कि इंगलैंड से पूर्व में है, जिस समय ११ बजकर २० मिनट होंगे, उस समय इंगलैंड में १० बजकर २० मिनट होंगे। छत: यदि हमें किसी नगर के समय का पता हो तो दूसरे नगर की मुलना में उसकी स्थिति का पता हम सरलतापूर्व के लगा सकते हैं।
- (४) दिन के विभिन्न कालों का अनुमान किया जाना—पिछले विवरए के फलस्वरूप जो भाग सूर्य के ठीक सामने होता है, वहां मध्यान्ह होता है। जो भाग सूर्य के सामने आने को होता है, वहां सवेरा होता है और जो भाग सूर्य की शोट में जाने वाला होता है, वहां संध्या अर्थात् सूर्यास्त होता है।
- (प्र) पहों तथा तारों का पूर्व से पश्चिम को घूमना यदि हम रेल में यात्रा करते समय खिड़की से बाहर कांकें तो हमें वृक्ष, मकान, खेत इत्यादि जिस धोर रेल जा रही है, उससे विपरीत दिशा में भागते प्रतीत होंगे। ध्रतः तारों धौर गृहों का पूर्व से पश्चिम की धोर घूमते हुए प्रतीत होना प्रकट करता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की धोर घूम रही है। यह सापेक्षिक गति के कारण होता है।
- (६) पृथ्वी की आकृति यह तो हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि पृथ्वी की आकृति पृथ्वी की दैनिक गित का ही परिगाम है। इसीलिये पृथ्वी भूमध्य रेखा पर बाहर की श्रोर को निकली हुई श्रीर ध्रुवों पर श्रन्दर की श्रोर को धंसी हुई है श्रीर उसकी श्राकृति नारंगी के समान है।
- (७) हवाओं ग्रीर धाराग्रों के बहने की दिशा पर प्रभाव पड़ना पृथ्वी की दैनिक गित के कारए। ही उत्तरी गोलार्द्ध में हवायें ग्रीर धारायें दाई ग्रीर को तथा दिक्षणी गोलार्द्ध में बाई ग्रीर को मुक जाती हैं। हवाग्रों ग्रीर धाराग्रों के इस मुकाव को सबसे पहले फेरल नामक विज्ञानवेत्ता ने ज्ञात किया था। इसीलिये इस नियम को फेरल का नियम (Ferrel's Law) कहते हैं।

[२] परिक्रमा (Revolution)-

पृथ्वी सूर्य के चारों श्रोर एक श्रण्डाकार मार्ग पर घूमती है। इस मार्ग को 'कक्ष' (Orbit) कहते हैं। यह ३६५ है दिन में एक 'परिक्रमा' (Revolution) पूरी करती है। इस गित को पृथ्वी की वार्षिक गित कहते हैं। इस गित के श्रमेकानेक प्रभाव हैं। जिस प्रकार दैनिक गित से रात दिन के समय का माप मिलता है, उसी प्रकार वार्षिक गित से वर्ष के समय का माप प्राप्त होता है। पूरी परिक्रमा में जो समय लगता है उसे वर्ष कहा जाता है।

परिक्रमा के परिरणाम (Effects of Revolution)—पृथ्वी की परिक्रमा और ग्रक्ष के मुकाव के मिले-जुले प्रभाव निम्नलिखित हैं—

(१) रात-दिन का छोटा-बड़ा होना—पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी होती तो भूमण्डल पर सर्वत्र रात और दिन बराबर होते और सूर्य की परिक्रमा न करने

से एक गोलार्ड में सर्वथा दिन बड़े श्रीर रात छोटी तथा दूसरे गोलार्ड में रात बड़ी श्रौर दिन छोटे हुआ करते । परन्तु यह एक तथ्य है कि दोनों गोलार्झों में विभिन्न ऋतुग्रों में कभी दिन बड़े श्रौर कभी रातें बड़ी होती हैं । भूमध्यरेखीय स्थानों के अतिरिक्त शेष सभी स्थानों पर वर्ष के विभिन्न भागों में दिन-रात के परिमारण में भ्रन्तर रहता है। भूमध्यरेखीय स्थानीं पर सदा दिन-रात बराबर रहते हैं, क्योंकि इस रेखा का ग्राधा भाग हर दशा में प्रकाश में रहता है। भूमध्य रेखा की प्रकाश वृत्त (Circle of illumination) सर्वदा दो बराबर भागों में विभक्त किये रखता है, क्योंकि पृथ्वी का श्रक्ष कक्षतल (Plane of Orbit) से ६६३° का कोएा बनाता है और सदा ही एक ग्रोर को भुका रहता है। इसलिये जब २१ जून को उत्तरी ध्रव दक्षिणी ध्रव की अपेक्षा सूर्य के अधिक समीप रहता है तो उत्तरी अक्षांतर रेखाग्रों का ग्रामें से ग्रमिक भाग प्रकाश में रहता है ग्रौर उत्तरी गोलाई में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव कृत (Arctic Circle) पर २१ जून को सुर्यास्त नहीं होता और जैसे-जैसे ध्रुव की स्रोर चलते जाते हैं, दिन की लम्बाई बढ़ती जाती है यहां तक कि ठीक ध्रुव पर ६ महीने का दिन होता है श्रीर सुर्य ग्राकाश में चक्राकार (In a Circle) घूमता प्रतीत होता है । पृथ्वी की वार्षिक गति के कारए। ऐसी भी स्थिति स्राती है, जब दक्षिए। ध्रुव सूर्य के समीप होता है। जैसे २२ दिसम्बर को, श्रीर तब उपर्युक्त क्रम उलट जाता है । उस समय उत्तरी ध्रव पर ६ महीने की रात ग्रीर दक्षिणी ध्रुव पर ६ महीने का दिन होता है । वर्ष में किसी भी समय उत्तरी ध्रुव का काल-क्रम दक्षिणी ध्रुव के काल-क्रम का ठीक उल्टा होता है। विन-रात छोटे-बड़े होने के तीन कारण हैं -(क) पृथ्वी के प्रक्ष का उल्टा कक्ष-तल पर सदा ६६३° का कोएा बनाये रखना, (ख) पृथ्वी के ग्रक्ष का सदा एक ही ग्रोर भुका रहना, (ग) पृथ्वी की वार्षिक गति।

- (२) वोपहर के समय सूर्य की ऊंचाई में अन्तर— विभिन्न स्थानों पर सूर्य की मध्यान्हकालीन ऊंचाई भिन्न-भिन्न समयों पर अलग होती है। यह केवल इसलिए होती है कि पृथ्वी परिक्रमा करती है और इसका अक्ष ६६३° भुका हुआ है। किसी एक स्थान पर सूर्य की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक, हेमन्त और बसन्त ऋतुओं में उससे कम तथा शरद् ऋतु में सबसे कम रहती है। इसी के प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न ऋतुओं में ताप प्राप्ति की मात्रा भी भिन्न होती है।
- (३) कर्क तथा मकर रेखाओं का निश्चित किया जाना पृथ्वी की परिक्रमा और अक्ष के मुकाव के कारण सूर्य की मध्यान्हकालीन ऊंचाई के लम्बवत् होने की उत्तरी व दक्षिणी सीमायें निर्धारित की गई हैं। उत्तरी सीमा रेखा को कर्क रेखा (Tropic of Cancer) और दक्षिणी सीमा रेखा को मकर रेखा (Tropic of Capricorn) कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में २१ जून का कर्क रेखा पर और शरद् ऋतु में २२ दिसम्बर को मकर रेखा पर सूर्य ठीक सिर के ऊपर (overhead) होता है। यह स्थान रखना चाहिए कि जब सूर्य २१ जून को कर्क रेखा पर लम्बवत् होता है, तब

उत्तरी गोलार्ड में भीष्म ऋतु तथा दक्षिरणी गोलार्ड में शरद ऋतु होती है। साथ ही जब सूर्य २२ दिसम्बर को मकर रेखा पर लम्बवत् होती है, तब दक्षिरणी गोलार्ड में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ड में शरद ऋतु होती है।

(४) ऋतु परिवर्तन (Change of Seasons)—ऋतु वर्ष के एक ऐसे भाग को कहा जाता है, जिसमें एक प्रकार का तापक्रम और एक ही प्रकार की हवा की दशायें होती हैं। तापक्रम की मात्रा के अनुसार बांटे हुये वर्ष के भागों को ऋतु कहते हैं। अतः ऋतु परिवर्तन का आधार तापक्रम का अन्तर हुआ। तापक्रम के अन्तर का कारण वर्ष के विभिन्न समयों पर सूर्य की विभिन्न ऊंचाइयों का होना है और सूर्य की विभिन्न ऊंचाइयों पर होने का आधार अक्ष का भुकाव तथा पृथ्वी की परिक्रमा है। ग्रीष्म-ऋतु वर्ष के उस भाग में होती है, जहां दिन बड़े और रात्र होती होती हैं। इससे दिन के समय पृथ्वी को अधिक गर्मी प्राप्त होती है और रात्र के समय केवल थोड़ी सी गर्मी बाहर निकल पाती है। इस प्रकार प्रत्येक अगले दिन पृथ्वी की संचित गर्मी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और ग्रीष्म-ऋतु की प्रचण्डता प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। शरद ऋतु में रातें बड़ी और विन छोटे होने के कारण यह कम पूर्णतः उलट जाता है। दिन रात समान हो जाने पर पृथ्वी पर आने वाली और पृथ्वी से बाहर जाने वाली गर्मी बराबर हो जाती है। यह अवस्थायें बसन्त और हेमन्त ऋतुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। ग्रीष्म ऋतु के पश्चाव हेमन्त और फिर शरद ऋतु का आगमन होता है।

ऋतु-परिवर्तन कम की व्याख्या-

पृथ्वी-परिक्रमा के चित्र पर पृथ्वी की चार विशेष स्थितियां दिखाई गई हैं, जो ऋतुम्रों की विभिन्न म्रवस्थाम्रों को प्रकट करती हैं।

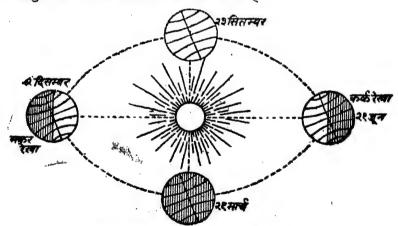

पृथ्वी-परिक्रमा में चार विशिष्ट स्थितियाँ

(भ) २१ जून की स्थिति—इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव सूर्य की भीर भुका रहता है भीर सूर्य की स्थिति (Declination of the Sun) भूमध्य रेखा से उत्तर

भी ग्रोर २३5° पर होती है! इसलिए सूर्य ठीक सिर के ऊपर २३5° ऊत्तरी ग्रक्षांतर पर चमकता है भ्रौर वहाँ सूर्य की किरएों लम्बवत् पड़ती हैं। इस स्थिति को ग्रीप्म सम्पात कहते हैं। इस समय सूर्य पृथ्वी से १४६००५८१८ किलोमीटर के अन्तर पर होता है श्रीर इसे 'सूर्य से सबसे दूर का स्थान' (Aphelion) कहते हैं। इस समय उत्तरी ग्रक्षांतरों के श्राधे से ग्रधिक भाग में प्रकाश रहता है। दिन वड़े ग्रीर रातें छोटी होती हैं तथा सूर्य ताप-प्राप्ति की मात्रा ताप नाश से अधिक होती है। अतः उत्तरी गोलार्ड में ग्रीष्म ऋतु होनी है। २१ मार्च से ही उत्तरी श्रक्षांतरों के श्राधे से श्रधिक ्भाग प्रकाश में ग्राने लगते हैं ग्रीर सूर्य कपर की ग्रीर चढ़ने लगता है। सूर्य की कोगात्मक ऊंचाई बढ़ने से गर्मी भी श्रधिक १ड़ने लगती है श्रीर तापक्रम ऊंचा होता चला जाता है। २१ जून को सूर्य ठीक सिर पर रहता है, किरएों लम्बवत् पड़ती हैं भीर गर्मी भी सर्वाधिक होती है इस श्रवस्था में दिन की लम्बाई भी सबसे ग्राधिक होती है। २१ जून के पश्चात् सूर्य दक्षिण की श्रोर चलने लगता है। यह ध्यान रखना चाहिये कि पृथ्वी की परिक्रमा ग्रीर श्रक्ष के भुकाव के कारएा ही सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ग्रोर चलता प्रतीत होता है। यथार्थ में सूर्य स्थिर है, इसलिये इसे 'सूर्य-गति की प्रतीति' (Apparent movement of the Sun) कहते हैं। सूर्य के दक्षिए। की ग्रोर चलने से गर्मी की प्राप्ति कुछ घटती रहती है, परन्तू ताप-नाश से फिर भी इसकी मात्रा अधिक ही रहती है। दक्षिणी गोलाई में इस समय इससे विपरीत दशा होने के कारण शरद ऋतु होती है।

- (आ) २२ विसम्बर की बजा—२३ सितम्बर की सूर्य की किरएों भूमध्य रेखा के पार दिक्षएगि गोलार्ड में लम्बवत् पड़नी आरम्भ हो जाती हैं। फलतः उत्तरी गोलार्ड में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। सूर्य २२ दिसम्बर को अपनी दिक्षएगि सीमा अर्थात् मकर रेखा पर पहुँचता है। उस समय उत्तरी गोलार्ड में सबसे अधिक ताप-नाश होता है और शरद ऋतु अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इस स्थित में भूमध्य रेखा से सूर्य की कोएगात्मक दूरी दिक्षएग की और २३६० की होती है। इस स्थित को 'शीत सम्पात' कहते हैं। इस समय सूर्य पृथ्वी से १४३६६६१२० किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसे सूर्य का सबसे समीप स्थान (Perihelion) कहते हैं। २२ दिसम्बर को उत्तरी गोलार्ड में दिन सबसे छोटा है। इसके बाद सूर्य फिर उत्तर की और चलता है और २३ मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरएों लम्बवत् पड़ने लगती हैं। २२ दिसम्बर से २३ मार्च तक धीरे-धीरे दिन बढ़ता है। दिन-रात की ताप-नाश तथा प्राप्ति का अन्तर कम होता जाता है। यहाँ तक कि २१ मार्च को दिन-रात बराबर हो जाते हैं।
- (इ) २१ मार्च ग्रीर २३ सितम्बर की स्थितियाँ—इन दोनों दिन सूर्य की किरएों भूमध्य रेखा पर लम्बवत् पड़ती हैं, जिससे भूमण्डल पर ग्रत्थेक ग्रक्षांतर रेखा का ग्राधा भाग प्रकाश में रहता है ग्रीर दिन-रात बराबर होते हैं तथा ताप-प्राप्ति

एवं ताप-नाश की मात्रा भी समान रहती है। इसलिये ऋतु में विषमता नहीं रहती। बे दोनों परिस्थितियां दिन-रात समान होने की अवस्था अर्थात 'विषुव' (Equinox) कहलाती हैं। २१ मार्च वाली स्थिति बसन्त ऋतु में होती है अतः इसे दिन-रात समान होने की बसन्त-कालीन अवस्था अर्थात 'बसन्त विषुव' (Spring Equinox) कहते हैं। इन स्थितियों में सूर्य भूमध्य रेखा पर ठीक सिर के ऊपर रहता है तथा सभी स्थानों पर यह ठीक पूर्व से उदय होता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है। प्रकाश वृत्त को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव स्पर्श मात्र ही करते हैं और वहां भो दिन-रात की लम्बाई समान रहती है।

ऋतुमों के प्रभाव (Effects of Change of Seasons)— ऋतुम्रों के भनुसार तापमान, दिन-रात की लम्बाई भीर वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों के कारण मनुष्य की म्राधिक क्रियाम्रों, पौधों म्रौर पशुम्रों के जीवन, खेती-बाड़ी तथा मानव जाति के स्वास्थ्य में परिवर्तन होते रहते हैं।

- (१) पीधे भौर पशुस्रों पर प्रभाव—ऋतुस्रों का सबसे बड़ा प्रभाव पौधों पर यह पड़ता है कि प्रत्येक वसन्त ऋतु में वनस्पति उगती है स्रौर शीतकाल में सुप्त भवस्था में रहती है। इसका यह प्रभाव स्पष्ट रूप से मानसूनी जंगलों, गर्म मरुस्थलों श्रौर ठण्डे रेगिस्तानी भागों में देखा जा सकता है। ऋतु-परिवर्तन के प्रभाव से ही पौधे फूल-फल श्रौर बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे जाड़े के लिये खूराक भौर पानी इकट्ठा रहे। इसी के प्रभाव से पौधे वृद्धि की श्रवस्था वाली ऋतु में सुप्तावस्था वाली ऋतु के लिये खूराक जमा करते हैं। जानवरों का जीवन भी ऋतु-परिवर्तन से बहुत ग्रधिक प्रभावित होता है। जानवरों का प्रवर्जन (Migration) उनके शरीर में चर्बी की वृद्धि तथा सर्दियों के श्रारम्भ होते ही उनके समूह में वृद्धि का ग्राधार ऋतु-परिवर्तन ही है। समुद्र में ऋतु-परिवर्तन न होने के कारण वहाँ के जानवर निम्न बुद्धि वर्ग (Low Intelligence Group) के होते हैं तथा स्थलीय भागों के बीच के स्थल पर ऋतु-परिवर्तन के कारण उच्च बुद्धि वर्ग (High Intelligence Group) के होते हैं। ऋतु-परिवर्तन के श्रनुसार दिन की लम्बाई में भी परिवर्तन होता रहता है ग्रौर उसका प्रभाव फसल के पकने तथा खेती-बाड़ी पर ग्रत्यिक पड़ता है।
- (२) ग्राधिक कियाओं तथा सम्यता पर प्रभाव—मनुष्य की प्रधान ग्राधिक कियाओं पर ऋतुओं का गहरा प्रभाव पडता है। मरुस्थलीय और घास के मैदानों में ऋतुओं के अनुसार ही पानी और चरागाह की स्थिति निर्धारित होती है और उसके अनुसार खानाबदोशों को भी अपने घूमने-फिरने के स्थानों में परिवर्तन करना पड़ता है। प्रत्येक मंगोल जाति का अपना अलग ऋतु सम्बन्धी प्रवर्जन होता है। शरद्कालीन वर्षा के जल से भरी निदयों के तद पर वे एक जित होते हैं और थोड़े दिनों के सामूहिक जीवन के पश्चात् गर्मी आने पर पुनः अलग हो जाते हैं। रूस के

लैंप्स (Laps) भी ग्रीष्म ऋत में तट के पास बर्फ पर डेरा डालते हैं ग्रीर शरद ऋत में जंगलों में छिपे रहते है। स्विट्जरलैण्ड में चरवाहे शरद ऋतू का आगमन होते ही ऊंचे-ऊंचे पर्वतीय ढालों से नीचे उतर आते हैं और ग्रीष्म ऋतू का आरम्भ होते ही पनः पर्वतीय ढालों पर स्थित हरे-भरे चरागाहों की ग्रोर ग्रग्नसर होने लगते हैं। इस प्रवर्जन को "Transhumance" कहते हैं स्रोर यह ऋतु-परिवर्तन पर ही श्राधारित है। प्रोफेसर हिन्टग्टन के मतानुसार मनुष्य की कोई भी श्राधिक किया ऐसी नहीं है. जिस पर ऋतुश्रों का प्रभाव न पडता हो । पौधों श्रीर पश्यों के समान मन्ष्य भी एक ऋत् में दूसरी ऋत् के लिये भोजन सामग्री एकत्रित करके रखता है। इस प्रकार भी ऋत में परिवर्तन शीतोष्ण कटिबन्ध में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण होता है। स्रतः वहां के निवासी बूरे दिनों स्रयति भीषणा शीत ऋतू से बचने के हेत् नाना प्रकार के अन्वेषएा करते हैं तथा कठोर परिश्रम में लगे रहते हैं। इसलिये वे सबसे अधिक कार्यशील एवं सम्य माने जाते हैं। प्रोफेसर हन्टिंग्टन ने 'मानव भूगोल के सिद्धान्त' (Principles of Human Geography) नामक पुस्तक में लिखा है-"यदि ऋत्यें न होतीं तो मानव जाति कभी सम्य न हो पाती।" Without seasons mankind might never have become civilized) इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन और ऋतुम्रों का बड़ा गहरा सम्बन्ध है।

## परीक्षा-प्रक्रन

१. नार्वे को 'मध्य रात्रि के सूर्य का देश' कहा जाता है। क्यों?

### ग्रम्यासार्थ प्रवन

- २. सौर मण्डल से क्या तात्पर्य है ? इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ?
- ३. पृथ्वी की दो गतियां कौनसी हैं ? उनके क्या परिएगम होते हैं ?
- ४. परिवर्तन के क्रम पर संक्षिप्त लेख लिखिये।
- ५. दिन-रात छोटे-बड़े होने की प्रित्रया चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए।

# र्ण्यो का धरातल THE SURFACE OF THE EARTH

हमारी पृथ्वी सूर्य से ग्रलग होते समय ग्रवश्य वाष्पीय एवं तरलावस्था (Melting stage) में थी, परन्तु ग्रब यह ठोस है। बाहरी भाग ठण्डा है। लेकिन उसका भीतरी भाग ठोस किन्तु गर्म है। इसकी भीतरी शैल धानुओं के मिश्रण से बनी है। ग्रिगोरी के कथनानुसार इसका भीतरी भाग इस्पात से भी श्रिषक कठोर एवं भारी है। दबाव के घटने तथा तापमान के बढ़ जाने पर भीतरी शैल कहीं-कहीं पिघल कर दब का रूप धारण कर लेती हैं। गहराई में वृद्धि होने पर तापमान भी ऊंचा होता चला जाता है। हर ३२ मीटर की गहराई पर तापमान १° सेण्टीग्रेड बढ़ता है। पृथ्वी का भीतरी भाग गर्म होने के कई प्रमाण मिलते हैं। ज्वालामुली के लावा का उद्गार ग्रीर विभिन्न देशों में पाये जाने वाले गर्म चक्से (Gleysers) स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में प्रचंड गर्मी भरी हुई है। इतनी भीषण गर्मी होते हुए भी वहाँ दाब के कारण शैलों का द्रवणांक (Melting point) बहुत ऊंचा है। ग्रतः वह पित्रलने नहीं पातीं। उपर्युक्त विवेचना के ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का भीतरी भाग ग्रात्यिक गर्म ग्रीर ठोस है।

पृथ्वी की रचना (Composition of the Earth)—पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी (Earth-crust) ६४ से ६७ कि॰ मी॰ तक मोटी है। यह पपड़ी जिसमें महाद्वीप स्थित हैं, अत्यन्त हल्के पदार्थी सिलिकन (Silicon) और अन्यूमीनियम (Aluminium) से निर्मित है। अतः इसे स्थाल (Sial) भी कहते हैं। इस शब्द की रचना दोनों पदार्थों के दो-दो अक्षरों अर्थात् Si और Al को लेकर की गई है। दूसरा भाग जो इससे नीचे है तथा जिससे महासागरों की तलहटी का निर्माण हुआ है, ६६ कि॰ मी॰ की गहराई से आरम्भ होकर लगभग ४५०६ कि॰ मी॰ की गहराई तक चला गया है। यह सिलिकन (Silicon) और मैगनीजियम (Magnesium) नामक कुछ अधिक भारी पदार्थों से बना होने के कारण सीमा (Sima) कहलाता है। यह शब्द उक्त दो पदार्थों के प्रथम दो-दो अक्षरों की लेकर बनाया गया है। तीसरा भाग जो २८६७ कि॰ मी॰ की गहराई से आरम्भ होकर पृथ्वी के केन्द्र तक चला गया है, अत्यन्त भारी एवं इस्पात से भी कठोर है। इसके निर्माण में निकिल (Nickel) और लोहे (Ferrum) का प्रमुख भाग है। अतः यह नीफे (Nife) कहलाता है। पृथ्वी की यह तीनों परतें अर्थात् केन्द्र के समीप स्थित पतें बेरिस्फियर

(Barysphere); मध्यवर्ती पाइरोस्फियर (Pyrosphere) स्रौर ऊपर की पपड़ी लियोस्फियर (Lithosphere) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

# धरातल के मुख्य स्वरूप

प्रस्तावना-किसी प्राकृतिक मानचित्र का ग्रध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि पृथ्वी तल पर तीन प्रकार के धरातल मिलते हैं स्रौर सभी प्रकार के धरातल उन्हीं तीनों प्रकार के अन्तर्गत हैं। सेलिसबरी (Salisbury) के भ्रनुसार हम इनको द्वितीय श्रेणी के धरातल (Relief feature of the second order) कहते हैं। इस प्रकार के धरातलों में स्थिरता का स्रभाव रहता है स्रौर ये सदा परिवर्तनशील रहते हैं। धरातल के विभिन्न रूपों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—(१) निर्माणक-मूलक घरातल (Constructional Land Form), भीर (२) क्षय-मूलक घरातल (Destructional Land Form)। पर्वत, पठार भीर मैदान निर्माण और क्षय में से किसी एक क्रिया अथवा कभी-कभी दोनों किया श्रों के द्वारा बनते हैं। उदाहर एार्थ, पर्वत का निर्माए लावा द्वारा भी हो सकता है तथा क्षय की क़िया द्वारा भी। धरातल (Land forms) की रचना पृथ्वी तल पर बाहरी अथवा भीतरी शक्तितों के प्रभाव से होती है। शक्तियों (Forces) तथा पृथ्वी तल की रचना पर ही इनका स्वरूप बहुत कुछ निर्भर करता है। यह शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम भू-गर्भ से उत्पन्न होने वाली शक्तियां मान्तरिक शक्तियां (Endogenic or tectonic force) कहलाती हैं। यह शक्तियां शैलों के टूटने, ऊपर की श्रोर उठने श्रीर नीचे की श्रोर मुड़ने (Breaking bending warping) से सम्बन्धित क्रियाओं (diastrophism) के द्वारा प्रकट होती हैं। पिघली हुई चट्टानों की गति से यह भी शक्ति प्रकट होती है और तब इसे ज्वालामुखी किया (Volcanism) कहते हैं। इन शक्तियों के प्रभाव से पृथ्वी तल कंचा-नीचा हो जाता है। दूसरी प्रकार की शक्तियों के प्रभाव से पृथ्वी तल पर बाहर की श्रोर से प्रभाव डालती हैं। यह निर्माण-मूलक शक्तियां ((Gradational forces) कहलाती हैं। इन शक्तियों का प्रमुख कार्य उभरे हुए भागों को तोड़ना, फोड़ना, काटना (degradation) तथा गहरे भागों को भरना (aggradation) है। इस प्रकार ये शक्तियां घरातल को समतल बनाने के प्रयत्न में लीन रहती हैं। बाहरी और भीतरी शक्तियों का यह द्वन्द्व अनन्त काल से चला आ रहा है। भीतरी शक्तियां धरातल को ऊबड़-खाबड़ और बाहरी शक्तियां समतल बनाने का प्रयत्न करती रहती हैं। ग्रतः हम जो कुछ घरातलीय प्रकार देखते हैं वे सब इन्हीं शक्तियों के द्वन्द्व का परिशाम है।

घरातल के मुख्य स्वरूप तीन हैं—(१) पर्वत, (२) पठार, (३) मैदान ।
(१) पर्वत (Mountains)—पृथ्वी के तल से ऊंचे उठे हुए भागों को पर्वत कहते हैं। पर्वत की इस परिभाषा के अनुसार प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी तल का विशिष्ट भाग पर्वत कहलाने के लिये कम से कम कितना ऊंचा उठा हुआ हो।

प्रोफेसर फिन्च (Finch) के अनुसार ऊंचे उठे हुए भाग की ऊंचाई ६१० कि॰ मी॰ से अधिक हो तो वह पर्वत कहलायेगा और कम ऊंचाई होने पर उसे पहाड़ी कहा जायेगा। अधिकांश पर्वतों का ढाल २०° से ३५° तक होता है तथा इनके शिखरों (summits) का क्षेत्रफल बहुत कम होता है।

मौलिक श्रौर श्रविशिष्ट पर्वत — जिन पर्वतों की उत्पत्ति भूगिभक शक्तियों द्वारा हुई है उन्हें मौलिक (original) या भूगिभक (tectonic) पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों का स्वरूप बाहरी शक्तियों के धिसाव से प्राप्त होता है। ऐसे पर्वतों को श्रविशिष्ट श्रथवा विशिष्ट पर्वत (Residual or Relict) पर्वत कहते हैं, जैसे भारत के पूर्वी घाट श्रौर पश्चिमी घाट। जब किसी पठारी भाग की नरम चट्टानें बाहरी शक्तियों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं तो श्रत्यधिक बड़े भाग पर्वताकार खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार समतल क्षेत्र में एक ऊंचा भाग रह जाता है। यही ऊंचा भाग श्रविशिष्ट श्रथवा विशिष्ट पर्वत (Residual or relict mountain) के नाम से पुकारा जाने लगता है। इसके प्रसिद्ध उदाहरएा पूर्वी घाट, मालवा के पहाड़, स्काटलैंड के पर्वत श्रीर स्पेन के सियरा पर्वत (Sierra mountain) हैं।

मौलिक पर्वतों के प्रकार—मौलिक पर्वतों को हम निर्माण की किया के ग्राधार पर चार प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं—

(प्र) विलत पर्वत (Folded Mountains)—इस प्रकार के पर्वत घरा-तलीय शैलों की भूगर्भ स्थित शक्तियों द्वारा मोड़ दिये जाने पर बनते हैं। लहरनुमा

पर्वत के कारण घरातल कहीं ऊपर की श्रोर (anticline) उठ जाता है तो कहीं उसमें गोलाभ खड्ड (synclines) वन जाते हैं। इस प्रकार निर्मित लहरदार पर्वतों को विलत पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत भूगर्भ शास्त्र (Geology) के अनुसार बहुत नये (Young Mountains) हैं। विश्व में इस प्रकार के पर्वत अत्यविक संख्या में विद्यमान हैं। हिमालय, आल्प्स, अपले-शियन और पिनाइन पर्वत इसी श्रेणी के हैं।



पाक्षिक भिंचाव से पड़े मोड़

बिलत पर्वतों का निर्माण (Orgin of Fold Mountains)— भूतत्व विद्या-विशारदों के अनुसार विलत पर्वतों की रचना के तीन विशिष्ट सोपान हैं— (१) संनित अवस्था (Geosynclinal stage)—इसमें पृथ्वी से एक छिछले किन्तु लोचदार पेंदे वाली विस्तृत भूसनित (Geosyncline) में लगभग ६०६६ मीटर मोटी मिट्टी की तह एकत्रित हो जाती है। (२) भिचाव को अवस्था (Epeirogenic Stage)—इस स्थिति में विस्तृत खडु में एकत्रित मिट्टी की पत्ती पर दोनों स्रोर से भारी दुाब पड़ती है, जिसके कारए पर्तों में भारी मुड़ाव पड़ जाता है। उस समय विस्तृत खड़ के एक स्रोर स्थित खड़ होता है, जिसकी दूसरी स्रोर का स्थित खड़ सरकने लगता है। इस प्रकार खड़ की चौड़ाई कम होने लगती है स्रोर खड़ के बीच की मिट्टी की पर्तों पर भारी दबाव पड़ने लगता है। पर्वत-निर्माण की स्रवस्था (Orogenic Stage)—स्रब स्रन्तिम स्थित का दौर स्रारम्भ होता है। इस स्थिति में भीतरी शक्तियां कियाशील हो जाती हैं, जिनके फलस्वरूप खड़ में स्थित मिट्टी की पर्तों के मोड़ ऊपर उठने लगते हैं स्रोर विलत पर्वतों का निर्माण हो जाता है।

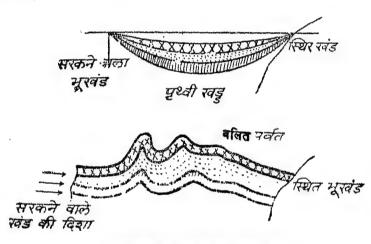

वलित पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया

हिमालय का जन्म (Origin of Himalayas)—हिमालय पर्वत इसी प्रकार बना हुआ एक विलित पर्वत है। जिस प्रदेश पर आजकल सिंध-गंगा का मैदान है, वहां हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पूर्व एक विस्तृत भूसंनित स्थित थी जिस 'Tethys sea' की संज्ञा दी जाती है। निदयां धीरे-धीरे इसमें मिट्टी की तह जमाने लगीं। अन्ततः ६१४४ मीटर मोटी मिट्टी की पर्ते जम गईं। इसके पश्चात् उत्तर दिशा से एक प्रदेश दक्षिए। की ओर सरकने लगा, जिसके परिएगामस्वरूप भूसंनित में स्थित मिट्टी की पर्तों पर भारी दाब पड़कर उनमें मोड़ पड़ गये और भीतरी शिवतयां उन मोड़ों को ऊंचा करने लगीं। इस प्रकार हिमालय का जन्म हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि वह पर्वत भी समुद्र की तलहटी में विद्यमान था। इस सिद्धान्त की पुष्टि हिमालय पर्वत के उच्च शिखरों पर पाये जाने वाले समुद्री जीवों की असिश्यों से होती है। इस प्रकार के पर्वत श्रत्यन्त मन्द गित में ऊंचे उठते रहते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। इनका धरातल भी श्रत्यधिक विषम एवं कटा-फटा होता है।

(थ्रा) ब्युत्थित पर्वत (Block Mountains)—पृथ्वी के भीतरी परिवर्तनों के कारण पपड़ी (Earth Crust) में दरारें (Faults) पड़ जाती हैं। इन दरारों के

बीच का खण्ड नीचे धस जाता है ग्रीर दोनों ग्रोर के खण्ड उठे रहते हैं। यही उठे हये खण्ड ध्यत्थित पर्वत कहलाते हैं। दरारों की पाइवं की शैल या तो दाब की शक्तियों (Compressional forces) द्वारा ऊपर को उठ जाती हैं मथवा खिचाव की शक्ति (Tensional forces) द्वारा नीचे जाती हैं। इसके पश्चात ऊपरी शैलों पर बाहरी शक्तियों दारा क्षय की क्रिया आरम्भ हो जाती है। इसके फलस्वरूप यहां एक कटा-फटा पर्वत बन जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण पश्चिमी घाट. विनध्याचल, वासजेज तथा ब्लैक फारेस्ट पर्वत हैं।

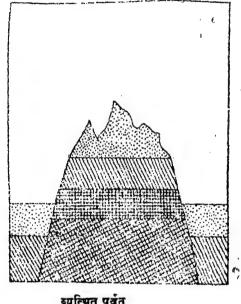

ब्युत्थित पर्वत

गुम्बदाकार पर्वत (Dome Mountains) — जिस समय आग्नेय शैली गुलित रूप में ग्राकर ऊपर की ग्रीर दाब डालकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, परन्तु ग्रपने प्रयास में सफल नहीं हो पाती तो ऊपरी परतों में उभार पड़ जाता है और वे गुम्बद के समान ऊपर को उठ जाती हैं, यही उठे हये भाग गुम्बदाकार पर्वत कहलाते हैं। गुम्बदाकार पर्वत की दो श्रेशायां होती हैं। प्रथम श्रेगी में कम ऊंचे पर्वतों की गणना की जाती है, जो बैथोलिश्वक (Batholithic)

हैं। द्वितीय श्रेगी के पर्वत लंकोलिथिक (Lacolithic) के नाम से प्रसिद्ध हैं। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के हेनरी पर्वत तथा ब्लैक पर्वत और इंगलैंड के भील प्रान्तीय गुम्बदनुमा



पर्वत (Lake Distt. Domes) इनके विशिष्ट उदाहरए हैं।

(ई) संग्रहीत पर्वत (Mountains of Accumulation)—पृथ्वी तल पर जब मिट्टी कंकड़, पत्थर भौर शैल किसी एक स्थान पर धीरे-धीरे एकत्रित होने

लगती है तो कालान्तर में उनका एक पर्वत सा बन जाता है, जो संग्रहीत पर्वत के नाम से पुकारा जाने लगता है। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुये लावा तथा श्रन्य पदार्थों के लगातार जमाव से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। यदि लावा शीघ्र जम जाता है तो पर्वत ऊंचा तथा तेज ढाल का होगा और यदि लावा देर से जमेगा तो पर्वत नीचा तथा कम ढाल का होगा।

पर्वतों के जीवन काल का इतिहास (Life History of Mountains)— प्रो॰ डेविस (Davis) के अनुसार पर्वत संरचना के धरातली स्वरूप (Land form of structure) हैं और मैदान किया के धरातल (Land forms of process) हैं। पर्वत एक बार बन जाते हैं तो उससे सम्बन्धित क्रियायें प्रायः शेष रह जाती हैं। परन्तु मैदानों से बनने की क्रियायें निरन्तर होती रहती हैं। पर्वतों के निर्माण तथा क्षय की विभिन्न अवस्थायें होती हैं। इसी प्रकार पर्वतों के जीवन काल में भी प्रो॰ डेविस के अनुसार यौवन (youth), प्रौढ़ता (maturity) तथा बुढ़ापे (Old age) की अवस्थायें आती हैं। अवस्थायों के उस क्रम को धरातलस्वरूपी-क्रम (Geomorphic cycle) कहते हैं। जिस समय भूगिंभक परिवर्तनों के कारण



श्रनावृत्तिकरण के प्रभाव

नवीन पर्वतों की उठान ग्रारम्भ होती है तथा ग्रनावृत्तीकरण भी ग्रत्यन्त शीझता-पूर्वक होने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप धरातल ग्रत्यधिक ऊबड़-खाबड़ हो जाता है, जैसे हिमालय का धरातल। युवावस्था का धरातल ग्रनावृत्तीकरण के लगातार होते रहने के कारण ग्रपनी ऊबड़-खाबड़ता खोकर समतल हो जाता है ग्रीर घाटियों की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। पर्वतों की इस

अवन्या को प्रौढ़ता (maturity) कहते हैं। अनावृत्तिकरएा की क्रिया पर्वतों की प्रौढ़ावस्था में भी निरन्तर जारी रहती है और पर्वतों के घरातल को क्रमशः काटते-काटते वृद्धावस्था के घरातल में बदल देती है। पर्वतों की वृद्धावस्था में पहाड़ियां प्रायः सभी लुप्त हो जाती हैं। और एक समतल पहाड़ी मैदान शेष रह जाता है, जिसे पेनीप्लेन (Peneplain) कहते हैं। फिनलंग्ड (Finland) तथा हडसन की खाड़ी (Hudson Bay) के समतल पठारी मैदान इसके सर्वोत्तम उदाहरएा हैं। उनके जीवन-क्रम में यदि किसी समय पृथ्वी की भीतरी शक्तियों की क्रियाशीलता के कारण पर्वतों की उठान पुनः आरम्भ हो जाती है तो उसी क्रम की पुनरावृत्ति पुनः आरम्भ हो जाती है और पर्वतों द्वारा इस प्रकार से प्राप्त किया गया नवीन स्वरूप यौवन की पुनः प्राप्ति (rejuvenation) कहलाता है। यहीं से पर्वत के जीवन क्रम का नया दौर आरम्भ हो जाता है।

पर्वतों का आधिक महत्व—पर्वतों का महत्व केवल उनके धरातलीय स्वरूप से ही सम्बन्धित नहीं है। उनका आधिक क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व है। इनका खनिज सम्पत्ति, जल-विद्युत, यातायात, देश की सीमाओं और सम्यता इत्यादि का पर्वतों पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ता है। डाक्टर दूवे के मतानुसार पर्वतों का प्रभाव मनुष्य पर बाधा तथा सहायता दोनों रूप में पड़ता है। अब हम इन प्रभावों की विषद रूप से व्याख्या करेंगे।

- (१) पर्वत स्रौर जलवायु पर्वतों का जलवायु एवं वर्षा पर स्रत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भाप भरी पवनें पर्वतों से टकराकर ऊपर की स्रोर उठड़ी होकर पर्वतीय ढालों एवं समीपस्थ मैदानों पर वर्षा कर देती हैं। यदि पर्वत सामने न पड़े तो महासागरों से उठने वाली नम पवनें वर्षा नहीं कर सकतीं। स्रतः वर्षा की मात्रा पर्वतों की स्थित पर निर्भर रहती है। उदाहरणस्वरूप, भारत के जो भाग हिमालय पर्वत के समीप हैं, वहां वर्षा अधिक होती है तथा जो भाग हिमालय से जितनी दूरी पर हैं, वहां उतनी कम वर्षा होती है। उत्तर की स्रोर तिब्बत वृष्टिट-छाया (Rain-shadow) में होने के कारण वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता। पर्वत स्रास-पास के देशों से स्राने वाली गर्म स्रीर ठण्डी पवनों को दूसरी स्रोर जाने से रोकते हैं। स्रतः यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो सिध-गंगा का विशाल मैदान एक ऐसे महस्थल का रूप भारण कर लेता जो गर्मियों में स्रत्यन्त गर्म तथा शीत-ऋतु में बहुत ठण्डा रहा करता। परन्तु स्रब हिमालय पर्वत के प्रभाव से यह विशाल मैदान एक नम, कम गर्म स्रौर कम ठण्डा भाग है। इसके स्रतिरिक्त पर्वतों की जलवायु मैदानी जलवायु से सर्वथा भिन्न होती है। पर्वत स्रधिकांशतः ठण्डे स्रौर नम जलवायु के भाग होते हैं।
- (२) पर्वत और प्राकृतिक वनस्पति—साधारएतया पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पित की प्रचुरता रहती है। प्राकृतिक वनस्पित की बहुलता के कई कारए हैं। प्रथम, पर्वतों पर वर्षा ग्रधिक होती है। दूसरे, प्राकृतिक वनस्पित ग्रधीत वन की उत्पत्ति के लिये किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की ग्रावश्यकता नहीं होती ग्रीर वे पर्वतीय ढालों पर स्वयं उगते रहते हैं। तीसरे, पर्वतीय प्रदेशों में खेती करने की सम्भावनायें बहुत कम होती हैं। ग्रतः वहां के वनों को काटा नहीं जाता। यूरोप में पर्वत ग्रीर वन प्रदेश एक ही ग्रथं के द्योतक होते हैं। इसलिये जर्मन के ब्लैक पर्वत को ब्लैक फारेस्ट (Black forest) कहते हैं। इससे पर्वतों के वनों का सीधा सम्बन्ध प्रगट होता है। पर्वतों के उच्च शिखरों पर हिम के कारए किसी प्रकार की वनस्पित नहीं मिलती, परन्तु हिम रेखा के नीचे माड़ियां, घास ग्रीर जंगलों की बहुतायत है। पर्वतों पर सदाबहार ग्रीर पत्रभड़ दोनों प्रकार के वन प्रदेश पाये जाते हैं। पर्वतीय वनों की मुख्य (main) तथा गीए (minor) उपजों पर ग्रनेकानेक उद्योग-धन्धे कच्चे माल (Raw material) के लिये निर्भर करते हैं। इन वनों में

ईंधन (fuel), इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, जड़ी-ब्रूटियां तथा घास प्राप्त की जाती हैं। इन वस्तुग्रों का प्रयोग कागज, दियासलाई, नकली तथा ग्रसली रेशम, मेज, कुर्सियां, बिजली का सामान ग्रौर ग्रामोफोन के रेकार्ड बनाने में किया जाता है। नमी की ग्रिधिकता ग्रौर गर्मी की कमी के कारए। यहां की घास हरी रहती है। इसलिये इन प्रदेशों में ही विश्व के प्रसिद्ध चरागाह पाये जाते हैं, जिनके कारए। यहां पशुग्रों को चराने तथा ऊन, समूर ग्रौर खाल प्राप्त करने के धन्धे बहुतायत से होते हैं।

- (३) पर्वत स्पीर कृषि-पर्वतों का प्रभाव खेती पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। समतल भूमि के अभाव में पर्वतीय प्रदेशों में खेती बहुत कमी के साथ होती है। मिट्टी का कटाव लगातार जारी ही रहता है, जिससे केवल ऊपरी भाग को ही हानि नहीं पहुँचती, वरन मिट्टी, कंकड़-पत्थर श्रीर चट्टानों के ढेर निचली घाटियों श्रीर मैदानों में भी जमने लगते हैं जिससे वहां खेती पनपने नहीं पाती। इसके श्रतिरिक्त वहां की मिट्टी कंकरीली, पथरीली श्रीर कम गहराई की होने के कारए। कृषि के श्चनुकूल नहीं होती तथा फसल के पकने के लिए जितनी गर्भी की श्रावश्यकता होती है, वहां उतनी गर्मी नहीं पड़ती। वर्षा या तो बहुत अधिक है या फिर वृष्टि छाया प्रदेश के कारए। बिल्कूल भी नहीं होती श्रीर सूखा (drought) पड़ जाता है। ग्रत: दोनों ही ग्रवस्थाग्रों में खेती नहीं हो पाती । वनों में ग्राच्छादित पर्वतीय भूमि को साफ करके खेती के योग्य बनाना भी श्रत्यन्त कठिन कार्य है। पहाड़ी लोग कठोर परिश्रम द्वारा इतनी कठिनाइयों के होते हुये भी कुछ न कुछ खेती कर ही लेते हैं। वनों के लिये खेत तैयार करने की विधि 'Jhuming' कहलाती है। यह ग्रासाम की विभिन्न पहाड़ी जातियों की शताब्दियों पुरानी प्रणाली है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करना (Terrace farming) पहाड़ों पर बसी हुई विभिन्न जातियों में प्रचलित एक साधारण तरीका है। जापान, चीन, वियतनाम, ब्रह्मा श्रीर हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में इसी प्रकार खेती की जाती है। परन्त्र इस प्रकार से की हुई खेती कठोर परिश्रम एवं कम उपज के कारण ग्रत्यधिक महंगी पड़ती है और किसानों को सदा अभावमय जीवन व्ययतीत करने के लिये विवश करती रहती है। परन्तु पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले मैदानों में सिचाई करके खूब खेती की जाती है।
- (४) पर्वत ग्रोर सनिज सम्पत्ति—वे सभी परिस्थितियाँ जिनके द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति होती है, खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिये बहुत ग्रनुकूल होती हैं। इसलिये विश्व के सभी प्रसिद्ध पर्वत प्रदेश खनिज पदार्थों के ग्रक्षय भण्डार बने हैं। इनमें खनिज पदार्थों की प्रचुरता के निम्नलिखित कारण हैं—(क) पर्वतों की गहरी दरारों में खनिज धातुयें जमा होती रहती हैं। (ख) सावारणतः लावा पर्वतीय प्रदेशों में ही निकलता है ग्रतः लावा द्वारा भूगर्भ से लाये हुये खनिज पदार्थ भी

I

यहीं ग्रधिकता के साथ पाये जाते हैं। (ग) पृथ्वी की पपड़ी तथा मुड़ने तथा दूटमें (Folding and faulting) से खनिज पदार्थ ऊपरी सतह के समीप ग्रा जाते हैं। (घ) ग्रत्यन्त गर्म द्रव लावा श्रनेक प्रकार की धातुश्रों के भूगर्भ से लाकर सतह पर जमा कर देता है। (इ) पवंतीय ढालों पर मिट्टी की परत पतली होने के कारण कटाव जल्दी हो जाता है शौर खनिज पदार्थ ढालों की सतह पर दिखाई देने लगते हैं। इससे गहरी खान खोदने की ग्रावश्यकता नहीं होती श्रौर घरातलीय खुदाई (Open mining) काफी होती है। संसार के प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र पवंतों के समीप सथा पवंतों पर ही पाये जाते हैं। रूस का खनिज क्षेत्र यूराल पवंत पर है। जर्मनी की रूर घाटी (Ruhr Valley) कोयले श्रौर लोहे की खानों के लिये प्रसिद्ध है। दिक्षणी ग्रमेरिका के एण्डीज (Andes Mountains) क्षेत्र में तांबा, सोना, चांदी सीसा ग्रौर पेंट्रोल (Petroleum) प्रचुर परिमाण में पाया जाता है, जिसके कारण समुद्र तल से मीलों की ऊंचाई पर स्थित होते हुये भी क्वीटो (Quito) नगर ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया है। ब्रिटेन की पिनाइन श्रेणी में कोयला श्रौर संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के श्रप्लेशियन क्षेत्र में कोयला श्रौर पेंट्रोल बहुतायत से पाया जाता है।

- (५) पर्वत ग्रीर जल-विद्युत का विकास-प्रायः सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जल विद्युत एक श्रत्यन्त सस्ती शक्ति है। इस शक्ति का महत्व श्राज के भौद्योगिक यूग में दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पर्वतीय प्रदेशों में जल-विद्युत तैयार करने के लिये अत्यन्त अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। पर्वतों में कबड-खाबड धरातल होने के कारण शैलों की नींव पर प्रलप-व्यय में सुदृढ़ बांधों का निर्माण किया जा सकता है। उन क्षेत्रों में घाटियां तंग तथा नदियाँ तीत्र प्रवाह वाली होने से ग्रधिक जल-विद्युत तैयार की जा सकती हैं। पर्वतों से भीलों की बहतायत होती है जिससे निदयों में पानी की कमी नहीं रहती थ्रीर जल-विद्यत शक्त-गृह निरन्तर क्रियाशील रक्खे जाते हैं। वाशिगटन, इदाही और भौरेगन की वर्षा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्पूर्ण जल-विद्युत का 🗦 भाग तैयार किया जाता है। ग्लेशियर द्वारा क्षय से कटे-फटे पर्वतीय प्रदेश में जल-विद्यत ग्राधिक तैयार की जा सकती है, क्योंकि वहां नदियों के श्रतिरिक्त विशाल भीलें भी पाई जाती है। सम्पूर्ण भूमण्डल की ६० प्रतिशत भील ग्लेशियरों (Glaciers) द्वारा बनाई जाने के कारए। पर्वतीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। स्वीडन, नावें, इटली, जापान स्विटजरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के इस प्रकार के पर्वतीय क्षेत्रों में जल-विद्युत प्रचुर मात्रा में तैयार की जा सकती है।
- (६) पर्वत और यातायात—पर्वतों के तीव ढाल यातायात में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। पर्वतों पर सामान केवल झागे की झोर से ही नहीं ले जामा जाता वरन् झाकर्षण-शक्ति के विरुद्ध भी ले जाना पड़ता है। मार्गों में मोड़-तोड़ उत्पन्न करके उन्हें घाटियों के साथ-साथ चलना पड़ता है, जिसके कारण समीपस्थ स्थानों पर पहुँचने के लिये लम्बे मार्ग तय करने पड़ते हैं। ग्रत: यातायात

पर्वतीय प्रदेशों में सुस्त, व्ययपूर्ण तथा भीषण कि िनाइयों से भरा हुम्रा होता है। रेल-मार्गों एवं सड़कों के समान ही वायु-मार्ग भी पर्वतीय प्रदेशों से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। हवाई ग्रड्डों के लिये लम्बे-चौड़े समतल मैदानों का पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ग्रभाव रहता है तथा बादल, कोहरा ग्रीर प्रचंड वायु के कारण वहां मौसम बायुयानों की उड़ान के लिये ग्रनुकुल नहीं होता। ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण भागों में सुरंगों के द्वारा पर्वतों के ग्रार-पार सड़कों ग्रीर रेल की लाइनें भी बिछाई गई हैं, जैसे—बिनहाल सुरंग में होकर कश्मीर के लिये सड़क बनाई गई है ग्रीर स्विटजरलैंड से ग्राल्पस पर्वतों के ग्रार-पार सिम्पलन सुरंग (Simplon Tunnel) खोदकर इटली को रेल की लाइन बनाई गई है। पर्वतीय प्रदेशों में टट्टू, खच्चर, याक, विकूना इत्यादि पालतू पशुग्रों द्वारा यातायात होता है ग्रीर पहाड़ी कुली भी भारी-भारी बोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ग्रतः उपरोक्त कारणों से पर्वतीय भागों में केवल ग्रत्यन्त ग्रावश्यक, हल्की ग्रीर बहुमूल्य वस्तुग्रों का ही यातायात होता है।

- (७) पर्वत और सीमायें—पर्वत श्रेणियां विभिन्न देशों के बीच प्राकृतिक सीमायें बनाती हैं। इस प्रकार यह मनुष्य, पशु, पौधों इत्यादि के आवास प्रवास में सदा से ही बाधक रही है। साधारणतया पर्वत श्रेणियों द्वारा बनाई गई प्राकृतिक सीमायें मान ली जाती हैं। ब्रह्मा श्रीर भारत के बीच की दुर्गम पर्वत श्रेणियां— लुशाई, पटकोई और अरकानयोमा केवल प्राकृतिक ही नहीं, वरन् राजनैतिक सीमायें (Political Boundries) भी हैं और मध्य एशिया के बीच हिमालय, स्पेन तथा फांस के बीच पिरेनीज पर्वत प्राकृतिक सीमाग्रों के साथ-साथ राजनैतिक सीमायें भी बनाते हैं। इसी प्रकार इटली और स्विटजरलैंड के मध्य आल्पस पर्वत राजनैतिक भीर प्राकृतिक सीमा बनाते हैं।
- (म) पर्वत और शरण गृह—पर्वतीय प्रदेश उन जातियों को शरण देते हैं, जो मैदानी भागों से परास्त होकर पर्वतीय प्रदेशों में चली ग्राती हैं। पहाड़ी भागों में ये जातियां सुरक्षित रहती हैं और पिछड़ी हुई दशा में ग्रपना जीवन व्यतीत करती हैं। भारत की कोल, भील संथाल, नागा और लुशाई जातियां इसी प्रकार की हैं। भारत की कोल, भील संथाल, नागा और लुशाई जातियां इसी प्रकार की हैं। ग्रीर ग्राज भी शताब्दियों पुराने रहन-सहन को ग्रपनाये हुये जीवन व्यतीत कर रही हैं।
- (१) पर्वत और सुरक्षा पर्वतमालायें विभिन्न देशों के बीच सुरक्षित सीमायें किनाने के कारण पर्वतीय प्रदेशों के लिये संतरी के समान हैं। स्विटजरलैंड चारों के प्राप्त पर्वतमालाओं द्वारा घिरा होने के कारण ही दोनों महायुद्धों में अपनी किटस्थता की नीति (Policy of Neturality) पर स्थिर रह सका था। नेपाल देश पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होने के कारण ही अभी तक स्वतन्त्रता बनाये रख सका है और उत्तरी आक्रमणों से भारत को बचाता रहा है। हिमालय के कारण ही भारत उत्तरी आक्रमणों से सदा सुरक्षित रहा है। उत्तर-पश्चिम की ओर के

खैबर दरें से विदेशी जातियां भारत में प्रविष्ट हो सकीं, परन्तु हिमालय के उत्तरी-पूर्वी कोने में कोई दर्रा न होने के कारण उस ग्रोर से भारत पर कोई श्राक्रमण नहीं हो सका। नेपाल देश पर्वतों से घिरा हुग्रा एक सुदृढ़ दुर्ग की भांति है।

- (१०) पर्वत मनुष्य जाति के लिये आकर्षण के केन्द्र हैं-पर्वतों का सबसे बड़ा म्राकर्षेगा मनुष्यों के लिये वहां के नयनाभिराम हश्य एवं स्वास्थ्यप्रद जलवाय हैं। प्राकृतिक दृश्यों में सूरम्य भींलें, कलकल करते भरने, हिमाच्छादित पर्वत-शिखर भ्रीर भांति-भांति के रंग-बिरंगे पूष्पों से भाच्छादित वन हैं। वहां मनुष्य ग्रीष्म ऋत् में मैदानों को फुलसा देने वाली भीषएा गर्मी से बचने तथा पर्वतों की प्राकृतिक छटा से चित प्रसन्न करने जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिये भी पर्वतीय भाग प्रसिद्ध हैं। क्षय रोग के ग्रस्पताल पहाड़ी भागों में बनाये जाते हैं, जैसे भूवाली। मनोरंजन के लिये इन भागों में बड़े-बड़े प्रसिद्ध नगर जैसे नैनीताल, मसूरी, चकराता, शिमला, दार्जिलिंग इत्यादि बस गये हैं। यहीं यात्रियों के ठहरने के लिये सैंकडों छोटे-बड़े होटल मिलते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के रहने वालों के प्रमुख उद्योग होटल चलाना (Hotel Industry) और पर्वतों पर चढ़ने वाले यात्रियों के लिये पथ-प्रदर्शन करना (Guiding Occupation) हैं। पर्वतों पर चढना तथा वर्फ पर स्केटिंग (Skating) करना यात्रियों के विशिष्ट मनोरंजन हैं। २६ मई सन् १६५३ ई० को शेरपा तेर्नासह और हिलेरी ने दुर्गम अजय एवरेस्ट (Mt. Everest) पर विजय प्राप्त की ग्रौर विश्व भर में सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़कर भारत, ब्रिटेन ग्रौर संयुक्त राष्ट्र संघ (U. N. O.) की पताकाओं को लहरा दिया। जीव-विज्ञान भूतत्व तथा भूगोल के विद्वानों के लिये भी पर्वतों में विषय-सामग्री के अक्षय भण्डार भरे पढे हैं।
- (११) पर्वतों का ग्राबादी तथा बस्तियों पर प्रभाव—मनुष्य की क्रियायें पर्वतीय ढालों पर ग्रधिक और उसकी ऊंचाई पर बहुत कम निर्भर करती हैं। इसका प्रमुख कारए। यह है कि उपयोगी पर्वतीय ढाल बहुत दूर-दूर और श्रवण-भलग पायें जाते हैं। इन ढालों का प्रभाव ग्राबादी के वितरए। पर सबसे श्रिषक पड़ता है। पहाड़ीं भागों में श्राबादी छितरी हुई बस्तियों (Dispersed Settlements)में पाईं जाती है। यहां बस्तियां खेती-बाड़ी और यातायात की मुविषाओं के कारए। प्रधानतः धाटियों में बसी होती हैं। ऊंची घाटियों में बर्फ पड़ने के कारए। इनका रहना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ग्रतः निचली घाटियों में सारी ग्राबादी एकत्र हो जाती है। इस प्रकार एक ही भाग में एकत्र हुई श्राबादी को सघन बस्तियां (Agglomerated Settlements) कहते हैं। बंगाल की जनसंख्या १६५ मनुष्य प्रति वर्ष कि० मी० है। इस उदाहरए। से पर्वतों का ग्राबादी के वितरए। पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है।
- (१२) पवंतों का सम्यता पर प्रभाव—पर्वतीय भागों में जनसंख्या की कमी के कारण एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण

वह किसी विशेष कला-कौशल में पारंगत नहीं हो पाता । इसलिये पर्वतीय भागों में कुशल कारीगरों की बहुत कमी होती है। शीत ऋतु में यहां के मनुष्यों को घर की चारदीवारी में बन्द रहना पड़ता है, क्योंकि बर्फ जम जाने से उनके लिये घर से बाहर के कार्यों को करना ग्रमम्भव हो जाता है। परन्तु कहीं-कहीं जैसे कश्मीर में लकड़ी पर नक्काशी के काम और स्विटजरलैंड में घड़ी तथा अन्य छोटी-छोटी मशीनें बनाने के काम में क्शल व्यक्ति पाये जाते हैं। प्रो॰ हॉटगटन (Huntington) के कथनानुसार पर्वेतीय कारीगर श्रपनी कुशलता का निर्यात करते हैं, क्योंकि कच्चे माल का मूल्य बहुत कम होता है। यातायात की असुविधाओं के कारए। ऐसी वस्तुश्रों को बाजार तक पहुँचाने में बड़ी कठिनाइयां पड़ती हैं। अतः पर्वतीय प्रदेशों के निवासी काम तो कई प्रकार का करते हैं, परन्त्र कुशल किसी में भी नहीं होते। पहाडी लोग बलवान एवं निडर होते हैं। नेपाल के गोरखा, गढ़वाल के गढ़वाली तथा स्काटलैंड .के हाईलैंडर (High Landers) सर्वश्रेष्ठ सैनिक माने जाते हैं। पर्वतों की तलह-टियां पृथ्वी पर सर्वाधिक उन्नतिशील ग्रौद्योगिक क्षेत्र हैं। वहां जल-विद्युत,खनिज पदार्थ और कल-कारखानों की स्थापना के लिये समतल भूमि की बहुलता है। बाजार समीप और यातायात सुविधाजनक एवं सस्ता होता है। इसलिये पर्वतीय भागों तथा मैदानों को मिलाने वाली पेटियां (Areas) श्रीद्योगिक हष्टिकोएा से श्रात्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तू इन पेटियों की उन्निति पहाड़ियों की भगडाल प्रकृति के , कारएा रुकी रहती है। कुमारी सेम्पल (Semple) ने उचित ही कहा है कि पर्वतीय जाति उस दल के समान होती है जिनके सदस्य एक साथ सिलकर नियत दिशा की ग्रोर बढ़ने के बजाय अलग-अलग विभिन्न दिशा श्रों में जाते हैं। इसीलिये पर्वतीय सम्यता उन्नत नहीं हो पाई है।

(२) पठार

पठार को अन्य घरातलीय रूपों से अलग करके पहिचानना बड़ा कठिन है। परन्तु अधिकांश पठारों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ऐसे भाग समुद्रतल अथवा आस-पास के मैदानी भाग से समान ऊंचाई के होते हैं। पठार का घरातल यथेष्ठ रूप में विस्तृत और कम ऊबड़-खाबड़ होता है। पठार मैदान के पास आकर अचानक समाप्त हो जाते हैं। अतः पठार और मैदान को मिलाने वाला ढाल बहुत सीधा और तेज होता है। प्रो० फिन्च के अनुसार वे सब ऊंचे भाग जो मेज के समान (Tabular Uplands) हैं और जिनकी ऊंचाई १५२ मीटर से अधिक है, पठार कहे जा सकते है। संसार के प्रसिद्ध पठारों की अधित ऊंचाई लगभग ६१० मीटर है, किन्तु तिब्बत और बोलीविया पठारों की अचाई ३०४० मीटर से भी अधिक है। डाक्टर दूबे के अनुसार, पठार क्षय-क्रम के चक्र (Cycle of Erosion) की अध्यावस्था है और पर्वत व पेनीप्लेन के मध्य में इसकी स्थिति है। प्रवंतों के क्षय के परचात् पठार बनते हैं भीर पठार का क्षयीकरण होने के बाद 'पेनीप्लेन' बनता है

पढारों के प्रकार-

(१) पर्वतपद पठार (Piedmont Plateau)—इस प्रकार के पठार पर्वत ग्रीर मैदान ग्रथवा पर्वत ग्रीर समुद्र के नीचे पाये जाते हैं। बड़े-बड़े पर्वतपद

पठारों की संख्या बहुत कम है। यह पठार मैदान या समुद्र की श्रोर एक खड़ी दीवार के द्वारा मिले होते हैं। उदाहरणार्थ, दक्षिणी श्रमेरिका का पेटेगोनिया का पठार श्रन्थ महासागर की श्रोर १८३ मीटर ऊँची



धीवार द्वारा सीमित है। उत्तरी इटली और अप्लेशियन का पूर्वी पठार दोनों ही ऐसे पठार हैं। ऐसे पठार में जैलें लेटी हुई (Horizontal) पड़ी रहती हैं और निदयां इनमें गहरे खड़ बना डालती हैं, जैसे अमेरिका की कोलोरेडो नदी का खड़ू (Canyons) कई मील तक गहरा है।

- (२) श्रंतपर्वंतीय पठार (Inter-montane Plateau)— तिब्बत श्रीर बोलेशिया के पठार चारों श्रोर से पर्वतों द्वारा घिरे हुए हैं। ये पर्वत से बहुत श्रिषक ऊँचे होने के कारण उसे दुर्ग की चारदीवारी की तरह घेरे हुये हैं। ऐसे पठार ३०४ मीटर तक ऊँचे होते हैं। पूरी तरह चारों श्रोर से घिरे होने तथा चतुर्दिक पर्वतों का ढाल भी भीतर की श्रोर होने से यहां की नदियां भीतर की श्रोर ही बहुती हैं। इस प्रकार के निकास को भीतरी निकास (Inland Drainage) कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊँचे श्रीर सबसे श्रीषक विस्तृत पठार इसी प्रकार के हैं। ये पठार श्रीषकतर विलंत पर्वतों के साथ ही ऊपर की श्रोर उठते हैं। मंगोलिया, मैक्सिको श्रीर कोलम्बिया के पठार इसी प्रकार के हैं।
  - (३) महाद्वीपीय पठार (Continental Plateau)—ये पठार भी तमुद्रतट

या समीपस्थ नीची भूमि से भ्रचानक भ्रीर एकदम भ्रारम्भ होते हैं, परन्तु इनके समीप कोई पर्वत श्रेगी नहीं होती। इस प्रकार के पठार भ्रत्यधिक विस्तृत होते हैं। भ्रफीका महाद्वीप इसी प्रकार के पठार से ढका होने के कारण महाद्वीपीय पठार कहलाता है। भ्रद्य, स्पेन भ्रौर दक्षिणी भारत के पठार इसी प्रकार के हैं। ये पठार



भी दो प्रकार से बनते हैं—प्रथम, साधारएएतः ऊपर उठने से भीर दूसरे, लाबा की भील के फीलाव तथा मोटी तह जमने से।

(४) कटावदार पठार (Dissected Plateau)—इस प्रकार के पठारों की ऊँचाई अधिक होने के कारए। इन पर बहने वाली निदयां तीव्र गित से बहती हुई तंग और गहरी घाटियां बना देती हैं और पठार के नम भागों में बुरी तरह काट-छांट कर देती हैं। इससे पठार का धरातल छिन्न-भिन्न और क्षत-विक्षत हो जाता है। ऐसा पठार 'कटावदार पठार' कहलाता है। वैल्स और स्काटलैंड के पठार इसी प्रकार के हैं। ऐसे पठारों में बहने वाली निदयां उन्हें अपनी तंग और गहरीं घाटियों द्वारा अनेक छोटे-छोटे पठारों में विभक्त कर देती हैं। इन छोटे-छोटे पठारों को मेसा (Mesa) कहते हैं।

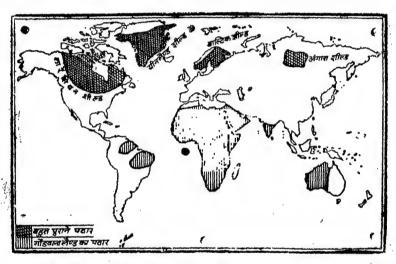

- (४) सूखे प्रवेशों का पठार (Dry Plateau)—इस प्रकार के पठारों पर वर्षा न होने के कारण जलवायु शुष्क और अधिक कठोर होती है। वर्षा की कमी के कारण जल द्वारा अपक्षय नहीं हो पाता। अतः इनकी ऊपरी सतह समतल है, जैसे अरब के पठार की। इन पठारों पर जहां-कहीं निदयों की घाटियां हैं, वे बहुत ही तंग और गहरी हैं, जैसे कोलोरेडो नदी की घाटी (Grand Caynon of Colorado)। ऐसे पठारों के समीपवर्ती पार्व बहुत कटे-फटे (Escarpment) होते हैं। इन पठारों की शैलें विविध रंगों की अलक के कारण अद्भुत दिखाई देती हैं और यहां के हश्य को मनोरम बना देती हैं।
- (६) तम प्रदेशों का पठार (Wet Plateau)—इन पठारों का इतना अधिक क्षय हो चुका है कि इनके अधिकतर भागों में समतल घरातल निकल आया है और बीच-बीच में कड़ी शैलों के खड़ा रहने से छोटी-छोटी पहाड़ियां बन गई हैं, जैसे दक्षिणी पठार की पहाड़ियां। इन पठारों में घाटियां बहुत चौड़ी होती हैं और ढाल भी बहुत कम होता है।

(७) प्राचीन पठार (Old Shields)—इनका सम्बन्ध पृथ्वी की उत्पत्ति से है और ये सबसे श्रधिक पुराने हैं। संसार में इन प्राचीन पठारों के तीन विस्तृत चबूतरे पाये जाते हैं। (अ) लारेन्शियन ढाल (Laurentian Shield) अथवा कनाडियन पठार, (ब) बाल्टिक ढाल (Baltic Shield) अथवा स्केण्डिनेविया का पठार और (स) अगारा ढाल (Angara Shield) अथवा साइबेरिया का पठार। इन तीनों पठारों पर हिम नदी की क्षय-क्रिया खूब हुई है, जिनके परिणामस्वरूप इनकी सीमाओं के समीप खाड़ियां तथा भीलें स्थित हैं। इन पठारों को हिम पठार (Ice Plateau) भी कहते हैं। ये पठार बिल्कुल समतल हैं। परन्तु इनकी सीमाओं के पास हिमाच्छादित पहाड़ियां (Nunattake) स्थित हैं। प्राचीन गोंडवानालेंड (Gondwanaland) के अवशिष्ट भागों की गणना भी इन्हीं प्राचीन पठारों में की जाती है। दक्षिण का पठार, अरब का पठार, अफीका का पठार और ब्राजील का पठार उसके अवशिष्ट भाग हैं।

पठारों का ग्राधिक महत्व-

पर्वतों ग्रीर मैदानों की भाँति पठारों का भी ग्रत्यधिक ग्राधिक महस्व है। पठारों के इस ग्रत्यधिक महत्व का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

- (१) पठार और खनिज सम्पत्ति—प्राचीन पठारी भाग, जिसमें दानेदार शैलों (Crystalline rocks) की बहुलता होती है, खनिज सम्पत्ति के अक्ष्य भण्डार होते हैं। पिरचिमी आस्ट्रे लिया में सोना, दक्षिणी अफीका में सोना, तांबा व हीरे, बाजील पठार पर मैंगनीज, सोना और हीरे, भारत के पठारी भाग पर मैंगनीज, लोहा, कोयला, अभ्रक और यूरोप के पठारों पर लोहा तथा कोयला प्रचुर परिमाण में प्राप्त होते हैं। साइबेरिया के पठार का लीना नदी का समीपवर्ती भाग (Lena Plateau) सोने की खानों के लिये प्रसिद्ध है।
- (२) पठार और मातामात—पठारी भागों में घरातल के समतल होने के कारण यातायात में कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं होती। पठारों का ढाल (Gradient) भी बहुत हल्का होता है। संड़कों तथा रेल-मार्गी (Railway lines) की नींव कड़ी शैलों पर भाधारित होने के कारण भत्यन्त सुदृढ़ होती है। सड़क बनाने के लिये बजरी तथा पत्यर सर्वत्र कम दामों में प्राप्त हो सकते हैं। मतः पठारों पर रेल-मार्ग तथा सड़कों की बहुलता होती है। यहां की सभी सड़कों पक्की होती हैं और बहुत ही कम खराब होने के कारण इनकी मरम्मत पर भी बहुत कम खया होगा।
- (३) पठार और जलवायु उज्या किटबन्ध में पाये जाने वाले पठार अस्यिधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक ठण्डे होते हैं। वहां ग्रीष्म ऋतु में मैदानों से स्थेष्ठ संस्था में मनुष्य भ्रमण इत्यादि के लिये जाते रहते हैं। परन्तु कुछ पठार अस्यधिक ऊँचाई के कारण बहुत ठण्डे होते हैं जैसे तिब्बत भौर बोलीविया के पठार। यहां गर्म, सर्द, शुष्क भौर दूर तक बहुने

बाली वायु चला करती है। चारों श्रोर से पर्वत से घिरा रहने श्रौर वृष्टिछाया प्रदेश में स्थित होने के कारण श्रधिकांश पठार प्रायः सूखे श्रौर अर्द्ध रेगिस्तानी बन जाते हैं, जैसे तिब्बत श्रौर मध्य एशिया के पठार।

- (४) पठार श्रीर प्राकृतिक बनस्पति—पठारी प्रदेशों में घास अधिक उगने के कारण वहां पशु-पालन उद्योग उन्नत श्रवस्था में पाया जाता है, जैसे दक्षिण श्रक्षीका के बैल्ड श्रीर श्रास्ट्रे लिया के पूर्वी पठारी भाग। शीतोष्ण पठारों पर साधारण घास उगने के कारण भेड़ चराने का पेशा एन्नतिशील होता है, जैसे पेटेगोनिया का पठार। श्रिक वर्षा वाले पठार, जैसे नागपुर के पठार वनों से श्राच्छादित हैं जो वहां की मूल्यवान सम्पत्ति समभे जाते हैं।
- (४) पठार श्रोर कृषि—श्रिषकतर पठारी भाग सेतों के लिये अनुकूल नहीं हैं, क्यों कि यहां की मिट्टी कंकड़-पत्थर से युक्त श्रोर अनुपजाऊ होती है। इस भूमि को जोतना भी बहुत कठिन हो जाता है तथा पानी के अभाव में खेती बहुत पिछड़ी हुई है। ठंडे पठारों पर तापमान कम होने के कारण फसल पक नहीं पाती। पथरीली भूमि होने के कारण नहरें श्रोर कुएं भी नहीं खोदे जा सकते श्रोर पानी भी बहुत यहराई में मिलता है। जिन पठारी घरातलों पर लावा की चट्टानों से काली मिट्टी बनकर जम जाती है, वहां खेती बहुत अच्छी होती है, जैसे दक्षिणी पठार पर कपास की खेती है।
- (६) पठार भौर बस्तियां—पठारों पर जनसंख्या बहुत कम होती है। खनिज क्षेत्रों में खानों के पास बड़े-बड़े नगर बस जाते हैं। जनसंख्या ऊँचाई के अनुसार घटती जाती है। यहां अधिकतर पिछड़ी हुई जातियां रहती हैं। शहर ऐसे स्थानों में बसते हैं, जहां से नई दिशाओं में सड़कें (Nodal Towns) जाती हैं। खान खोदना, खेती करना और लकड़ी काटना यहां के निवासियों के प्रमुख उद्यम हैं। पर्वतपद पठार पर बड़े-बड़े नगर बसे हुये हैं जो पर्वतीय बस्तियों के लिये बाजार का काम करते हैं। यहां के कृछ नगर जैसे पिट्सबर्ग औद्योगिक केन्द्र भी हैं।

# (३) मैदान

मैदान एक नीचे और समतल भाग को कहते हैं। इसकी ऊँचाई समुद्रतल से १५२ मीटर से अधिक नहीं होती, जैसे सतलज गंगा का मैदान और चीन की निर्दियों के मैदान। किसी-किसी स्थान पर मैदान कुछ नीचे भी होते हैं, जिन्हें 'Rolling Plain' कहते हैं, जैसे इंगलैंड के मैदानों का ढाल प्रायः बहुत हल्का होता है और उसमें अचानक परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त, रचना प्रत्येक भाग में एकसी होती है। अतः क्षय-क्रिया का प्रभाव भी सर्वत्र समान रूप से पड़ता है। डाक्टर दूवे के अनुसार, मैदान क्षय क्रिया और निर्माण-क्रिया अर्थात होनों क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। शैलों से कटकर नीची भूमि में कार्यान्तरित होने और शैलों के एकवित होकर समतल भूमि निकल आने से ही मैदानों का निर्माण होता है।

# मैदानों के प्रकार-

निर्माण के ढंग (Mode of Formation) के ग्राधार पर हम मैदानों को निम्नलिखित ग्राठ प्रकार से विभक्त कर सकते हैं—

- (१) श्रान्तरिक मैदान (Structural of Interior Plains)—ये मैदान एक बड़े भाग में घरातल के समान्तर शैलों के जमते रहने के कारण बनते हैं । इस प्रकार के मैदानों को वान एन्गलेन (Von Englen) ने पर्वतपद मैदान कहा है। यह मैदान पर्वतों के समीप पाये जाते हैं। संयुक्त राज्य का मध्यवर्ती मैदान श्रीर रूस के पश्चिमी मैदान इसी प्रकार के हैं।
- (२) जलोढ़ मैदान (Alluvial Plains)—ये मैदान निदयों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के जमने से बने हैं। इन मैदानों की रचना शैलों तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कर्णों द्वारा हुई है। अ्रतः यह साधारणतः चपटे, कम लम्बे तथा बहुत कम ढाल वाले होते हैं। इराक, उत्तरी चीन, अ्रमेजन नदी और गंगा सिन्ध के मैदान इसी प्रकार के हैं।
- (३) भीलों से निकले मैदान (Lacustrine Plains)—इस प्रकार के मैदान कभी तो ग्लेशियर द्वारा लाई गई टूटी-फूटी शैलों से किसी भील के पट जाने से बनते हैं। कभी भीलों के भीतर परिवर्तन के कारण ऊंचे उठकर मैदान का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे मैदान बिल्कुल समतल होते हैं। इनके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हंगरी के मैदान श्रीर कनाडा के प्रेरीज हैं।
- (४) हिम नदी निर्मित मैदान (Glacial Till Plains)—हिम नदियों द्वारा लाई गई रेत और कंकड़-पत्थर (Moraine) के निचले भागों और गड्ढ़ों में भर जाने से मैदानी घरातल वनते हैं। हिम नदियों के क्षय के द्वारा भी कुछ मैदानों का निर्माण होता है, जिन्हें (Ice-secured Plains) कहते हैं। इन मैदानों में असंगठित शैली टुकड़े अधिक रहते हैं। रेत और कंकड़-पत्थर के जमने से बने हुए मैदान को जि़पट मैदान (Drift Plain) कहते हैं। इनमें कणों के प्रकार के विचार से विभिन्न तह नहीं पाई जाती। यूरोप का उत्तरी मैदान और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी मैदान इसी प्रकार के हैं। इन मैदानों में असंख्य छोटी-छोटी भीलें पाई जाती हैं।
- (४) ज्वालामुखी निर्मित मैदान (Volcanic Plains)—ज्वालामुखी पर्वतों के उद्गारों से निकले हुए लावा और राख के जमने से ऊंची-नीची भूमि समतल हो जाती है। ये मैदान बड़े विस्तृत और उपजाऊ होते हैं। लावा की मोटी तह इन मैदानों को पूर्णतः समतल बना देती है। इटली के नेपिल्स (Naples) के पास का मैदान (Campagna) विस्यूविसय की राख से बना है। लावा के मैदान दक्षिगी। पठार और संयुक्त राज्य वाशिंगटन क्षेत्र में भी हैं।
- (६) तटीय मेंबान (Coastal Plains)—भूगर्भीय शक्तियों द्वारा जब समुद्र-तट की समीपवर्ती पेटी ऊपर को उठ जाती है तो इससे उस मैदान का निर्माण

होता है। ये मैदान समुद्र-तट के सहारे बनते हैं, जैसे संयुक्त राज्य में फ्लोरिडा (Florida) का मैदान। कभी-कभी निदयों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से भी जलमग्न तट ऊपर को उठकर मैदान का रूप घारए कर लेता है, जैसे त्रावराकोर (Travancore) का तटीय मैदान।

- (७) रेगिस्तानी मैदान (Desert Plains)—इस प्रकार के मैदान अत्यधिक विस्तृत शैली भाग पर बालू के जमा होने से बनते हैं। सहारा (Sahara) के ऐसे मैदानों को आर्ग (Erg) कहते हैं। इन मैदानों पर बालू के टीले होते हैं। ऐसे मैदानों की निदयां भीतर की ओर को बहती हैं। चीन में लोएस (Loess) का मैदान इसी प्रकार का है। इस मैदान की बालू आरम्भ में निदयों द्वारा जमाई गई थी। परन्तु अब यह वायु द्वारा जमाई जा रही है। सहारा में लीबिया (Lybia) का मैदान भी इसी प्रकार का है।
- (म्) पर्वपर्वित मैदान (Peneplains)—ये मैदान ऊंचे पहाड़ी अथवा पठारी भागों पर निदयों तथा वायु द्वारा अनावृत्तीकरण (Denudation) से बने हैं। निदयां अपने प्रवाह से पर्वतों को काट-काट कर समतल मैदान बना देती हैं। इस प्रकार जब पर्वत काट कर पेनीप्लेन बन जाते हैं, तब निदयों के आगे का कटाव ढाल की कमी के कारण रक जाता है। प्रायः इस प्रकार के समतल मैदानों में कहीं-कहीं कुछ छोटी-छोटी पहाड़ियां (Monadnocks) रह जाती हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण मध्य रूस, पूर्वी इंगलैंड और फ्रांस में पेरिस का मैदान है। भारत में दिल्ली से पश्चिम की और अरावली का भाग भी इसी प्रकार का मैदान है।

मैदानों का ऋाधिक महत्व-

प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोल-वेता कुमारी सेम्पुल (Semple) के मतानुसार मेदान ही ऐसे भाग हैं, जहां मनुष्य, वािण्य और राजनीति तीनों का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। मैदान स्थल भाग के सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाये जाते हैं। संसार की सबसे अधिक आवादी, सभी विकसित नगर, सर्वाधिक प्रसिद्ध कृषि- क्षेत्र और यातायात के साधनों के सधन जाल मैदानों में ही पाये जाते हैं। धरातल के तीनों प्रकार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार मैदानी धरातल ही हैं, क्योंकि यहां की परिस्थितयां मनुष्य की प्रगति के लिये सबसे अधिक अनुकूल हैं। मैदानों का आधिक महत्व धरातल के अन्य प्रकारों के महत्व से बहुत अधिक है। इस आधिक महत्व का खेती-वाड़ी, यातायात, जनसंख्या, सम्यता और सुरक्षा के हिष्टकोण से पृथक्-पृथक् अध्ययन किया जाता है—

(१) मैदान और खेती बाड़ी — कृषि के लिये सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां मैदानों में पाई जाती हैं। यहां की मिट्टियां उपजाऊ, गहरी तथा सरलतापूर्वक जोती जाने योग्य होती हैं। ढाल कम होने तथा वर्ष अधिक होने से मैदानों में मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। मैदानों में भूमि के अन्दर पानी की सतह ऊंची होने तथा शैलों के नमें होने के कारए। नहरें और कूए सरलतापूर्वक

ľ

स्रोदे जा सकते हैं, जिससे सिचाई का श्रत्युत्तम प्रबन्ध हो जाता है। यहां खेती के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है। इन्हीं कारणों से मैदानी भाग संसार के श्रन्न-भण्डार बने हुए हैं। सिन्ध गंगा का मैदान, श्रर्जेन्टाइना का मैदान श्रौर कनाडा तथा रूस के विस्तृत मैदान संसार के श्रन्न भण्डार हैं।

- (२) मंदान और यातायात मेदानी भागों में यातायात के मार्ग सभी दिशाओं में बनाये जा सकते हैं। यहां निदयां मंथर गित से बहती हैं। अतः नावों द्वारा यातायात होता है और इनसे निकाली गई नहरों पर भी नावें चलाई जाती हैं। जर्मनी की श्रौद्योगिक उन्नित का स्राधार मुख्यतः राइन श्रौर डेन्यूब निदयां हैं। निदयों श्रौर नहरों द्वारा भारी तथा कम मूल्य का सामान जैसे काठ-कबाड़ और पत्थर ग्रादि ढोया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसीसीपी, नील, राइन, डेन्यूब स्रादि सभी निदयां जल-यातायात के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मैदानों में बनाये गये यातायात मार्ग घुमाव-चढ़ाव रहित होते हैं। सड़कों श्रौर रेलमार्गों का जाल श्रावश्यकतानुसार सघन बनाया जा सकता है। पुलों तथा सुरंगों का श्रभाव होने के कारण उनका निर्माण भी कम व्यय में हो जाता है श्रौर श्रन्प व्यय में ही उन्हें ठीक रवखा जा सकता है। हवाई श्रड्डों के लिये समतल भूमि सरलता से प्राप्त हो जाती है। पहाड़ श्रौर पहाड़ियों के न होने के कारण वायुयानों के टकराने का कोई भय नहीं रहता अतः हवाई यातायात भी खूब होता है। इस भाग में पहियेदार यातायात (Wheeled Transportation) सर्वाधिक उन्नितशील है।
- (३) मैदान श्रोर श्राबादी— खेती श्रोर यातायात की सुविधाश्रों के कारण मैदानी भागों की जनसंख्या श्रधक होती है। बंगाल की जनसंख्या १६५ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोभीटर है, जबिक भूटान में केवल ५ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही घनत्व है। इस महान् श्रन्तर का कारण धरातल का श्रन्तर है। मैदानों में मकान बनाना सरल है। श्रावश्यक जल कुश्रों, नहरों श्रोर निदयों से प्राप्त हो जाता है। जीविकोपार्जन के लिये कृषि की सुविधायें सुलभ होती हैं। यातायात के साधन सस्ते एवं सुलभ होने के कारण कच्चा माल (Raw Material) सरलतापूर्वक एकत्रित करके उद्योग-धन्धों का भली-भाति विकास किया जा सकता है। व्यापार भी उन्तित के शिखर पर पहुँचाया जा सकता है। श्रतः इन सभी सुविधाशों के कारण मैदानी भागों में श्रावादी श्रन्य भागों की श्रपेक्षा श्रिषक होती है। संसार की कुल श्राबादी का एक% भाग इन मैदानों में ही बसा हथा है।
- (४) मैदान श्रीर सम्यता—इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि संसार की प्राचीन से प्राचीन सम्यतायों मैदानी भागों में ही केन्द्रित थीं । सिंध-गंगा के मैदान श्रीर दजला-फरात के मैदान की सम्यतायों एवं मिश्र और चीन की सम्यतायों मैदानी भागों में ही उत्पन्न हुई श्रीर वहीं फली-फूलीं। मैदान श्रीर सम्यता का इस प्रकार घनिष्ठ सम्पर्क है। श्राज भी मैदानों की सम्यता उच्च-कोटि की है। परन्तु ग्राज की मैदानी सम्यता भौतिक है श्रीर उसकी श्राधारशिला श्राधिक उन्नति

है। जैसे-जैसे अर्थिक उन्नित होती जायेगी, वैसे ही वैसे सम्यता भी बढ़ती चली जायेगी। नम मैदानी भागों में घनी आबादी के कारएा खेती की उन्नित खूब हुई है। परन्तु निर्धनता के कारएा वहां औद्योगिक सम्यता की उन्नित नहीं हो सकी है। अतः यह विश्वास किया जाता है कि सम्यता के केन्द्र गर्म भागों से ठण्डे मैदान में चले गये हैं और अब प्रचण्ड महासागर के दोनों तटों पर उत्तरी यूरोप तथा दक्षिणी-पूरवी संयुक्त राज्य के मैदान में औद्योगिक सम्यता के केन्द्र पाये जाते हैं।

(५) मैदान और सुरक्षा—मैदानों में यातायात की सुविधा होने से बाहरी शत्रु सरलतापूर्वक स्नाक्रमरा कर सकते हैं। मैदानों की प्राकृतिक सीभायों सुरक्षा की हिष्ट से कुछ भी नहीं होतीं तथा राजनैतिक समस्याओं को सुरक्षित रखने के स्निभाय से वहां के लोगों को सदा सतर्क रहना पड़ता है। विश्व के सभी अर्वाचीन ग्रीर प्राचीन महायुद्ध मैदानी भागों में ही हुये हैं, जिससे यूरोप, चीन और सिन्ध-गंगा के मैदान सदा से ही युद्ध-क्षेत्र रहे हैं।

# परीक्षा-प्रक्रन

- १. संक्षिप्त टिप्पर्गी लिखो-
- २. विभ्रंश घाटी (Rift Valley).
- ३. पहाड़ों की बनावट श्रोर उनके घरातलीय रूप का प्रभाव मनुष्य के किसी स्थान पर बसने श्रोर उनके चलने-फिरने पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

# ग्रम्यासार्थ-प्रक्त

- १. घरातल का प्रघान स्वरूप क्या है ? इनका सामान्य परिचय वो ।
- २. मोड्दार पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया चित्र की सहायता से समकाम्रों।
- ३. पर्वतों और मैदानों का आधिक महत्व बताझी ?
- ४. विश्व के मानचित्र पर प्रधान पर्वत श्रेशियां दिखाश्री।

शैल ROCKS

साधारणतः पृथ्वी तल के किसी भी कठोर श्रीर दृढ़ भाग को शैल मानते हैं। परन्तु भूगर्भ-वेत्ता के लिये पृथ्वी की पपड़ी पर जो भी ठोस पदार्थ पाये जाते हैं, वे सभी शैल हैं चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर श्रथवा चीका के समान नरम ही क्यों न हों। शैल कई प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती हैं तथा उनमें साधारणतः बालू, ग्रन्यूमीनियम, लोहा, चूना, सोडा भीर पोटाश पाये जाते हैं।

#### जैलों के प्रकार

रचना के अनुसार हम शैलों को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं— (१) पर्तदार शैल, (२) आग्नेय शैल और (३) कायान्तरित शैल। १. पर्तदार शैल—

ये शैल पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। अनुमानतः पृथ्वी की सतह का ७५ प्रतिशत भाग इसी प्रकार की शैलों से ढका हुआ है। ये शैल गहराई में नहीं पाई जाती हैं। इनका निर्माण निदयों, हिम निद्यों तथा वायु के द्वारा हुआ है। जल द्वारा बहा लाये गये मिट्टी के करण भार के अनुसार जमते रहते हैं और इस प्रकार समान भार वाले करणों की एक पतं बन जाती है। इसी तह के ऊपर भारी करण वाली मिट्टी की तह और जम जाती है। इस प्रकार सहस्रों फुट तक मिट्टी की तह के ऊपर तह जमती चली जाती है। इस प्रकार सहस्रों फुट तक मिट्टी की तह के ऊपर तह जमती चली जाती है। इस वाल के कारण ये ठोस और कड़ी होती जाती है। इस प्रकार की शैल अवसावी शंल (Sediméntary Rocks) भी कहलाती है। इन शैलों के पतों को देखकर यह भी जात हो चुका है कि तह के ऊपर जमने की किया लगातार न होकर कभी-कभी शताब्दियों तक रुकी पड़ी रहती है। सैण्डस्टोन, लाइमस्टोन (Limestone) और शैली इसी प्रकार की शैल हैं।

## पर्तवार शैलों के प्रकार

(अ) निर्माण-किया के आधार पर शैलों के प्रकार- अवसादी शैलों (Sedimentary Rocks) की निर्माण क्रिया के विचार से उनके तीन उपभेद किये जाते हैं—(१) जल निर्मित शैल (Acqueous Rocks), (२) वायु-निर्मित शैल (Aeolian Rocks) और हिम नदी निर्मित शैल (Glacial Rocks)।

- (१) जल निर्मित शैल —ये पर्तदार शैल पानी के नीचे तहों के जमते रहने से बनती हैं। समुद्री पेटों में जमने वाले चूना, रेत, चीका इत्यादि की शैलों को समुद्री शैल (Marine Rocks) कहते हैं। सभी भीलों के पेटे में बनी हुई शैल को भील-कृत शैल (Lacustrine Rocks) कहते हैं। निदयों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से बनी हुई शैलों को नवी-कृत शैल (Riverine Rocks) कहते हैं। समुद्र में मूंगे के श्रस्थि-पिजरों के जमने से मूंगे की शैल (Coral Rocks) बनती हैं। इन्हें हम 'Organic Rocks' भी कहते हैं। ये शैल श्रास्ट्रेलिया के महाद्वीप के पास पाई जाती हैं शौर मूंगे की दीवार (Great Barrier Reef) के नाम से शिख है। कुछ शैल रासायनिक कियाशों द्वारा भी बनती रहती हैं। इस प्रकार की शैल रासायनिक शैल (Chemical Rocks) कहलाती हैं शौर दक्षिणी श्रमेरिका चिली (Chile) राज्य में विस्तृत भू-भाग पर फैली हुई हैं।
- (२) वायु-निर्मित शैल इस प्रकार की शैल प्रधिकांशत: शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। वायु द्वारा लाई गई रेत, मिट्टी इत्यादि की तह क्रम श: मोटी होकर शैल का रूप घारण कर लेती है। यह जल-निर्मित शैल की भांति जमी हुई नहीं होती । उत्तरी चीन में लोएस (Loess) मिट्टी से बनी हुई शैल इसी प्रकार की है।

(३) हिमनदी-निर्मित शैल—हिम निर्दिया पर्वतों से उतरती हुई ग्रपने साथ मिट्टी, रोड़े, कंकड़, पत्थर इत्यादि बहाकर ले ग्राती हैं। इतके जमने से हिम नदी निर्मित शैल बनती हैं। इन्हें टिल शैल (Till Rocks) भी कहते हैं।

- (ग्रा) संगठन के विचार से पर्तदार शैल के प्रकार—पर्तदार शैलों के संगठन के विचार से चार उपभेद किये जा सकते हैं—
- (१) बलुई शैल (Arnaceous rocks)—इसमें सिलिका (Silica) प्रयाति बालू का ग्रंश ग्रधिक होता है, जैसे सण्डस्टोन, ग्रेट इत्यादि । (२) चीका शैल (Argillaceous Rocks)—इसमें चीका मिट्टी के करण ग्रधिक होते हैं, जैसे (Clay). शैल इत्यादि । (३) चूने की शैल (Carlcareous Rocks)—इसमें चूने (Calcium) का ग्रंश ग्रधिक होता है, जैसे लाइमस्टोन (Limestone)। (४) कार्बनीय शैल (Carbonaceous Rocks)—इनमें कोयले का ग्रंश ग्रधिक होता है, जैसे लिगनाइट (Lignite) ग्रीर एन्ग्रेसाइट।

२. स्राग्नेय शैल (Igneous Rocks)-

ये शैल पिघले हुये पदार्थों के जमने से बनती हैं। इन शैलों की विशेषता इनका रवेदार (Crystalline) होना है। स्थिति के आधार पर इनके तीन उपभेद किये जाते हैं—

(१) पातालीय शंल (Plutonic Rocks)—ये पृथ्वी के भीतर ही भीतर पिघले पदार्थों के जमने से बन जाती हैं। ग्रेनाइट (Granite) इसका प्रमुख उदाहरण है।

- (२) दरारी शैल (Hypabissal Rocks)—पृथ्वी की सतह की भ्रोर बढ़ते पिघले हुये पदार्थ दरारों में जमकर शैल का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें 'दरारी' या डाइक शैल (Dyke Rocks) कहते हैं। डोलोमाइट इसी प्रकार की शैल है। पहले श्रीर दूसरे प्रकार की शैलों को श्राभ्यान्तरिक शैल (Intrusive Rocks) भी कहते हैं।
- (३) बाह्य शैल (Extrusive Rocks)—पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ प्रवाह लावा के रूप में बाहर निकल कर जब पृथ्वी की सतह पर जम कर शैल बन जाती है तो वह बाह्य शैल या लावा प्रवाह शैल (Lava Flow Rocks) कहलाती है। श्रॉबसीडियन (Obsidian) इसी प्रकार की शैल है। इस प्रकार की शैल शीघ्रतापूर्वक जम जाने के कारण शीशे की तह चमकदार हो जाती है परन्तु इन प्रथम दो प्रकार (१ श्रोर २) की शैल देर में जमने के कारण खेदार बन जाती हैं। जिन श्राग्नेय शैलों में बालू या सिलिका का श्रंश श्रिषक होता है, उन्हें तेजाबी श्रंल (Acidic Rocks) कहते हैं श्रोर जिनमें पदार्थी का श्रंश कम होता है, उन्हें सारीय शैल (Basic Rocks) कहते हैं।

# ३. कायान्तरित शैल (Metamorphic Rocks)-

पर्तदार और ग्राग्नेय शैलों पर गर्मी ग्रीर दाब पड़ने के कारण उनके रूप लथा बनावट में कायान्तरण हो जाया करता है। किसी छोटे से क्षेत्र में पर्वत बनने के समय जब भारी दाब के कारण कायान्तरित शैलों का निर्माण होने लगता है तो उस क्रिया को स्थानीय कायान्तरण-क्रिया (Regional Metamorphism) कहते हैं ग्रीर तापमान की वृद्धि के कारण घटित कायान्तरण-क्रिया को संस्पर्शीय कायान्तरण-क्रिया (Contact Metamorphism) कहते हैं। कायान्तरण की यह क्रिया साधारणतया पर्वतीय एवं ज्वालामुखी क्षेत्रों के समीप होती है। दी हुई तालिका में कुछ मौलिक शैलों से बनी हुई कायान्तरित शैल का उल्लेख दिया गया है।

| मौलिक शैल                                                                    |                                             | कायान्तरित शैल                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सैंड स्टोन (Sandstone) चौन (Shale) चुने का पत्थर पीट (Peat) भन्नक चौन भेनाइट | पर्तदार<br>शैल<br>श्रीमिय<br>श्रीमिय<br>शैल | नवार जाइट<br>स्लेट<br>संगमरमर<br>कोयला<br>शिष्ट (Schist)<br>नीस (Gneiss)<br>एन्य्रेसाइट, कोयला ग्रेफाइट |

# शलों का ग्राथिक महत्व

भ्रायिक तथा भौगोलिक दोनों दृष्टिकोएों से शैलों का महत्व भ्रधिक है। शैलों का घरातल के स्वरूप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नर्म पर्तदार शैलों के घिसने से समतल मैदान बनते हैं तथा मूड़ी हुई कठोर शैलों के धिसने से पहाडियों तथा ऊबड़-खाबड़ पठारी भागों का निर्माण होता है। बैलों के ग्रसमान कड़ेपन का प्रमुख कारए। श्रसमान विखण्डन ही है। शैलों का प्रभाव मिट्टी पर भी पडता है। मिट्टियों के गुरा, रंग संगठन इत्यादि सभी बातें बौलों से पूर्णतया प्रभावित हैं और मिट्रियों का सीधा सम्बन्ध खेती-बाड़ी से होने के कारण इनका कृषि पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। शैलों से ही खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं ग्रीर कायान्तरित बौलों में खनिज पदार्थों का अक्षय भण्डार स्थित है। कोयला तथा पैट्रोल, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति-स्रोत हैं, पर्तदार शैलों से ही प्राप्त होते हैं। शैलों का उपयोग मकानों के निर्माए। में भी किया जाता है। कायान्तरित शैलों पर क्षय-किया का प्रभाव कम होने तथा इनके अत्यधिक कठोर होने के कारए। इनका महत्व दफ्तर, मकान, कोठी, बंगले इत्यादि बनाने में बहुत अधिक है। भारत में ताजमहल, विक्टोरिया मैमोरियल श्रौर पार्लियामेंट हाउस संगमरमर के श्रौर दिल्ली व श्रागरे के लालिकले, लाल पत्थर से बने हुये हैं। वाशिगटन का केपिटल और ह्वाइट हाउस (Capital and White House) इवेत संगमरमर से ही बनाये गये हैं। पर्वतीय प्रदेशों में मकान पत्थर के बनाये जाते हैं। ये समी प्रकार के पत्थर कायान्तरित शैलों से ही प्राप्त होते हैं।

#### परीक्षा-प्रदन

१. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो— परतवार शैल भ्राप्नेय शैल रूपान्तरण (Matamorphism)

## ग्रम्यासार्थ प्रकत

- इाल से क्या तात्पर्य है ? इाल के मुख्य प्रकार बताम्रो ।
- २. पर्तदार शैलों के बनने की प्रक्रिया समभाग्री।
- ३. शैलों के कायान्तरण से क्या समक्षते हो ? कायान्तरण शैल कैसे बनती है ?
- ४. शैलों के ग्रायिक महत्व पर प्रकाश डालो।

8

श्रनावृतीकरण क्या है ?

भूतल की शैंलों को नग्न करने अर्थात् उनके विद्यमान आकारों को नष्ट करके नवीन आकार बनाने का कार्य 'क्षरएा' अथवा अनावृतीकरएा (Denudation) कहलाता है। यह कार्य दो भिन्न कियाओं द्वारा सम्पन्न होता है। पहली प्रकार की क्रियायों वे हैं जिनमें शैंलों की गिंत प्राप्त नहीं होती और वे खण्ड-खण्ड हो जाती हैं। इनको स्थिर कियायों (State processes) कहते हैं। दूसरी प्रकार की क्रियाओं में शैंलों के हुटे हुए दुकड़े (खण्ड) निदयों, वायु, आकर्षण-शक्ति अथवा हिम निदयों द्वारा वहां से अन्यत्र ले जाये जाते हैं। इन क्रियाओं को गिंतशील कियायों (Mobile processes) कहते हैं। स्थिर क्रियाओं द्वारा शैंलों के क्षय और गिंतशील क्रियाओं से हुई शैंलों की हुट-फूट को अपक्षय (Weathering) कहते हैं और उन हुटे-फूटे अंशों को उस स्थान से हटाने की क्रिया को अपरदन (Erosion) कहते हैं।

#### ग्रपक्षय-

पृथ्वी की पपड़ी
पर स्थित ठोस शैलों के
स्थान परिवर्तन के लिये
उनका टूटकर टुकड़ेटुकड़े हो जाना श्रत्यन्त
ग्रावश्यक है। शैलों की
टूट-फूट की इस क्रिया
को विखण्डन कहते हैं।
इस क्रिया में तापमान,
पानी ग्रौर वायु का ही
प्रमुख रूप से योग रहता
है। इसलिये इस क्रिया



होलों पर तुषार द्वारा हुए विखण्डन का परिगाम चित्र से स्पब्ट है। ऊंचाई से सरककर इकट्ठे हुए मलवे के ढेर वर्शनीय हैं।

को अपसय (Weathering) कहते हैं। धरातल पर सर्वत्र सभी प्रकार की कैंगेलों में विखण्डन होता रहता है। इसके द्वारा पुरानी शैलें टूटती-फूटती रहती हैं अगैर टूटे हुए टुकड़े चूर-चूर होकर मिट्टी में परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिये यह किया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हट-फूट मुख्यतः दो रूपों में होती है, जो भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय कहलाती है।

(१) भौतिक अपक्षय (Physical Weathering)—यह विखण्डन सूर्यताप, पाला और वर्षा के कारण होता है। यतः इसके द्वारा शैलों में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। दिन में सूर्य-ताप द्वारा शैल गर्म होकर फैल जाती हैं और रात्रि के समय ठण्डी होकर सिंकुड़ने लगती हैं। इस प्रकार क्रमशः फैलने और सिंकुड़ने से शैलों की ऊपरी पतें धीरे-धीरे निर्वल हो जाती हैं और दवाव तथा खिचाव (Stress and Strain) द्वारा उनमें दरारें पड़ जाती हैं और उनके किंगा दूट-दूटकर गिरने लगते हैं। महस्थलीय प्रदेशों में दिन-रात का तापमानान्तर सबसे अधिक होता है। अतः वहां यह किया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। शैलों की दरारों के भरा हुआ पानी रात्रि के समय पड़ने वाली भीषण ठण्ड के कारण जम जाता है। जमने से पानी का आयतन बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए आयतन के भारी दवाव से दरारें चौड़ी हो जाती हैं। दिन के समय वर्फ पिघलने से दवाव कम हो जाता है और दरारें चुनः संकुचित हो जाती हैं। इस किया की बार-बार पुनरावृत्ति होने से दरारें चौड़ी होती चली जाती हैं। यन्त में, स्थिति ऐसी आ जाती हैं, जब उन शैलों के खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। वर्षा के द्वारा भी पानी की चोट से शैल टूटती रहती हैं। गर्म देशों में सूर्यताप से तपी शैलों पर जिस समय।



ग्रेनाइट शेल पर विखण्डन के फलस्वरूप पर्वत न उखड़ने से घने विशाल शेल खण्ड

वर्षा होती है तो वे एक दम सिकुड़ने के कारए। टूट जाती हैं। वायु के तीव भौकों से शैलों के कए। टूट-टूट कर भड़ते रहते हैं। यह किया मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रधिक होती है। राजपूताने का रेगिस्तान इसका प्रमुख क्षेत्र है।

(२) रासायनिक ग्रपक्षय (Chemical Weathering)—इसमें शैलों के कए। पानी, ग्राक्सीजन, कार्बन-डाइ-ग्राक्साइड के रासायनिक घोलकों में घुल जाते हैं। ग्रवशिष्ट शैली पर्ते टूट जाती हैं। इसमें टूटने-फूटने के बजाय घुलने की क्रिया

प्रधिक होती है। यह चार प्रकार से होता है (क) प्राक्सीजनीकरए (Oxidation)— इससे दौलों के करण जैसे लोहा इत्यादि प्राक्सीजन के साथ मिलकर प्राक्साइड (Oxide) बनाते हैं। इन ग्राक्साइडों का ग्रायतन पहले से ग्रधिक हो जाता है। इससे दौलों में टूट-फूट होने लगती है। (ख) कार्बनीकरएा (Carbonation)— दौलों के कुछ करण कार्बन के साथ मिलकर दीर्घ ग्राकार धारण कर लेते हैं। इससे दबाव में वृद्धि हो जाती है ग्रौर दबाव की ग्रधिकता से दौल टूटने लगती है। जैसे कैलशियम कार्बोनेट के द्वारा। (ग) जलीयकरएा (Hydration)—इम क्रिया में

भी कर्गों का आयतन पानी सोखने के कारण बढ़ जाता है। (घ) घोलीकररण (Solution)— इसमें कुछ खनिज घोलक में घुलकर शैलों में से निकल जाते हैं। इमे Leaching भी कहते हैं। रासायनिक विखण्डन उच्ण कटि-बन्धीय भागों में जहां तापक्रम श्रौर नमी दोनों की अधिकता होती है, अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है। एक ही शैल पर कड़ेपन की असमानता के द्वारा विखण्डन भी असमान गित से होता है। इसे असमान विखण्डन (Differential Weathering) कहते हैं।



जल द्वारा घुलनशील शैलों का क्षय

अपरदन (Erosion)—

गतिशील क्रियाश्रों में अपरदन (Erosion) की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। शैलों के टूटने, स्थानान्तरित होने तथा पुनः जमने की क्रियाश्रों द्वारा अपरदन होता है। जलवायु श्रौर हिम द्वारा अपरदन का कार्य होता रहता है। उसके इस कार्य में भूमि का ढलान श्रौर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति (Force of Gravity)



अपरदन से प्रभावित क्षेत्र

बड़ी सहायक होती है। इनके बिना अपरदन का कार्य प्रायः हेक सा जाता है। अपरदन में स्थानान्तरण (Transportation) की क्रिया ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्थानान्तरण तीन प्रकार से होता है—(१) कर्णों का पानी या हवा में तैरते हुए जाना (In suspension)। (२) कर्णों द्वारा टुलककर नदी के पैंदे पर चलना। (३) कर्णों का पानी में छुल जाना (Insolution)। स्थानान्तरित होने की गति मुख्यतः ढाल पर निर्भर होती है। इसकी गति तेज ढाल पर तीव्र और मन्द ढाल पर धीमी होती है।



## नदी नालों द्वारा ग्रपरदन

नदी में पानी रहने तथा इस पानी में रासायनिक पदार्थ घुले रहने से यह आवरएा-क्षय की क्षमता रखती है। पानी का बहना और इसमें रासायनिक गुर्गों का होना दोनों ही इसके लिये विशेष रूप से आवश्यक हैं। भीलों के पानी द्वारा आवरएा-क्षय नहीं होता, क्योंकि इनका पानी स्थिर रहता है। नदियां शैलों को पानी की चोट से तोड़ती हैं और इटे हुए कंकड़, पत्थरों को बहाकर ले जाती हैं। इस किया को कमिक-क्षय (Corrosion) कहते हैं और इसमें नदियां रासायनिक घुलन द्वारा शैलों को घोलकर ले जाती हैं। नदियों द्वारा होने वाली आवरएा-क्षय किया में तीन कियायें होती हैं—प्रथम किया में नदियां अपने किनारों और घाटियों की शैलों को काटती हैं। द्वितीय किया में कटे हुए ढेर (Load) को बहाकर ले जाती हैं। और तृतीय किया में समतल भागों में गित रुक जाने अथवा धीमी पड़ जाने पर ढेर को जमा कर देती हैं।



नदी घाटी में पर्वतीय प्रदेश पर बने पंसेनुमा हर

नदियां दो प्रकार से कटाव करती हैं। एक तो केवल गहराई में कटाव होता है, जैसे पर्वतीय भागों में श्रीर दूसरे चौड़ाई में जैसे मैदानी भागों में। जब निदयां पर्वतीय भागों में होकर द्रतगित से बहती हैं तब ढाल होने के कारण कटाव की किया ग्रत्यधिक तीव्र गति से होती है परन्तु शैलों के कारण यह कटाव केवल गहराई में ही हो पाता है। इस भाग में घाटी की श्राकृति V की तरह तंग हो जाती

है। पानी कीं; निरन्तर चोट से नीचे शैलों में छोटे-छोटे (Pot-holes) बन जाते हैं ग्रीर गहराई बढ़ती जाती है। इस प्रकार बनी हई तंग श्रौर गहरी घाटी को पर्वतों के बीच की संकरी (Gorge) कहते हैं। इन भागों में बहती हुई नदी के मार्ग में यदि नी ने की शैल ऊपरी शैलों से श्रधिक नर्म हई तो कालान्तर में वहां जल प्रपात (Water-Falls) बन जाता है।



पहाडी भाग को छोड़कर जब निदयाँ मैदान में उतरती हैं, तो उनका प्रभाव मन्द पड़ जाता है भौर श्रचानक ढाल बदलने के कारए। वे अपने साथ लाये हये भारी पदार्थों को पर्वतपादीय क्षेत्र (Piedmont Zone) पर जमा कर देती हैं। इन भागों को Alluvial Cones and Fans कहते हैं और इनकी आकृति प्राय: डेल्टा के समान त्रिको एक होती है। बड़े-बड़े ग्रौर भारी पदार्थ तो वहीं एक त्रित हो जाते हैं स्रौर छोटे-छोटे करा जल-प्रवाह में पड़कर मैदानी भागों में पहुँच जाते हैं। यह घ्यान रखना चाहिये कि नदी ग्रपने मुहाने की सतह को ग्रधिक गहराई तक नहीं काट सकती। सबसे ग्रधिक गहराई तक काटी जाने वाली सतह को श्राधार तल (Base level) कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में निदयों का कार्य शैलों को काटना कम ग्रीर जमाना ग्रधिक होता है। ग्रतः यहां घाटियों की चौड़ाई बहुत ग्रधिक होती है। बाढ़ की मिट्टी से बना हुआ मैदान 'बाढ़ का मैदान' (Flood Plain) कहलाता है। यह मैदान नदी की घाटी से बहुत दूर तक फैला हुम्रा होता है।

अधिक समतल भागों में नदियां मोड़ लेती हुई चलती हैं। इन मोड़ों को मियान्डर्स (Meanders) कहते हैं। कई मोड़ बन जाने के कारए नदी की गति शिथिल हो जाती है, तो मोड़ का जलप्रवाह रुक जाता है और मोड़ के अन्तिम दो सिरे फिर मिलकर एक सीधा मार्ग बना देते हैं। इस स्थिति में जो मोड का भाग बच रहता है, उसकी ब्राकृति बैल के सींग के समान हो जाती है। ब्रतः इसे छाड़न कहते हैं। मोड़ों के कारएा नदियों में बाढ़ ग्रा जाने का संकट उत्पन्न हो जाता है। मैदानी भागों में नदियां एक किनारे पर रेत जमा करती रहती हैं, जिससे वह ऊपर उठ जाता है। इस तट को 'Convex Bank' कहते हैं। नदी तट के बालू के मैदान को 'River Beach' कहते हैं। जिस किनारे पर केवल कटाव होता रहता

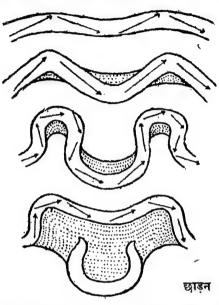

है वह एक दीवार की तरह हो जाता है। इस किनारे को River Bluff कहते हैं। विभिन्न सतहों पर बालू जमते रहने से नदी के किनारे सीढी-नुमा ढाल बन जाता है। इसे नदी-निर्मित चबुतरा (River Terrace) कहते हैं। मुहाने के पास पहुँचकर समुद्र या भील में गिरते समय नदी की गति बहुत शिथिल हो जाती है। इस शिथिलता का प्रमुख कारगा भूमि का ढालू हो जाना होता है। जिन नदियों के मूहाने पर ज्वार नहीं श्राते हैं वहां निदयों द्वारा बहाकर

लाये हुये पदार्थ मुहाने के पास जमा होकर नदी की धारा को अनेक धाराओं में विभाजित कर देते हैं। इन धाराओं के बीच की त्रिकोरणकार भूमि को डेल्टा (Delta) कहते हैं। सभी नदियां डेल्टा नहीं बनातीं। छोटा नदियां अपने मुहाने के पास इतना अधिक शैलों का ढेर एकत्रित नहीं कर पातीं, जिससे डेल्टा बन सके। इसके अतिरिक्त वे नदियां भी; जो गहरे समुद्र में या डूबे हुये तटों पर गिरती हैं, डेल्टा बनाने में असमर्थ रहती हैं।

मूमिगत जल द्वारा ग्रपरदन

शैलों के खिद्र और दरारों में रिस कर जल घरातल की निचली तहों में पहुँचता रहता है। प्रायः पृथ्वी की ऊपरी पतों में ही पानी की मात्रा अधिक रहती है। पानी से पूर्ण तह के ऊपरी तल को 'Ground Water Table' कहते हैं। इस तल की गहराई पर्वतीय प्रदेश में अधिक और मैदानी भाग में कम होती है। इस प्रकार नम भागों में इसकी गहराई कम और शुष्क भागों में अधिक होती है। इसकी गहराई का सम्बन्ध कुओं व स्नोतों से है। इस पानी की कियायें रासायनिक भौर भौतिक दोनों हैं। परन्तु भूमि के अन्दर पानी का प्रवाह धीमा होने के कारण भौतिक अपरदन बहुत कम होता है। रासायनिक अपरदन अधिक गहराई तक और अत्यधिक होता है चूने की शैलों में भू-गिमत जल की रासायनिक क्रियाओं द्वारा भूमि के अन्दर स्थित दरारें गलकर बड़ी हो जाती हैं और

गुफाग्नी (Caverns) में बदल जाती हैं। गुफाग्नों में चूने के करा पानी में घुल-

घूल कर छत से टपकते रहते हैं श्रीर धीरे-धीरे मुख कर खम्भों की श्राकृति धारए। कर लेते हैं। छत से लटकते हये इन खम्भों को ग्राइचुताइम (Stalacities) व गुफा की पेंदी पर जमे हये खम्भों को निश्चुताइम (Stalagmites) कहते हैं। अन्त में बढते-बढते यह दोनों मिलकर एका-कार हो जाते हैं ग्रौर चूने के खम्बे (Limestone Pillars) कहलाते हैं। गुफाओं की छत टूटने से 'Sinkholes' वनते हैं। दो सिन्कहोल के बीच के भू-भाग को प्राकृतिक पुल (Natural Bridge) कहते हैं। श्रन्त में, सम्पूर्ण गुफायें मिलकर एक लम्बा परन्त् कम चौड़ी घाटी रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार

जाती हैं।



म्राञ्चतारम तथा निश्चतारम बनी हुई घाटी को चूने की गुष्क घाटी (Dry Limestone Valley) कहते हैं। इस प्रकार की घाटियां इंगलैंड के उत्तर में डबीशायर में अधिक संख्या में पाई

समुद्र-जल द्वारा अपरदन (Marine Erosion)-

समुद्र तटो के पास लहरों के थपेड़ों से भौतिक एवं घुलन कियाओं द्वारा रासायनिक ग्रपरदन होता रहता है। लहरों की चक्राकार गति तथा थपेड़ों द्वारा शैलों के करा टूट-टूट कर ग्रलग होते रहते हैं तथा लौटती घाराग्रों तथा लहरों द्वारा दुर चले जाते हैं। कठोर शैलों की दरार में इसका भौतिक प्रभाव सबसे ग्रधिक होता है। लहरों के साथ कंकड़, पत्थर इत्यादि भी शैलों पर विसाव करते रहते हैं कडी शैलों के बीच मूलायम ग्रंश पर श्रत्यधिक घिसाव होने के कारण गुफायें (Caves) बन जाती हैं। जहां शैल खड़ी होती हैं, वहां कटाव द्वारा एक बड़ी दीवार बन जाती है, जिसे लहर कटित दीवार (Wave cut-cliff) कहते हैं। इनका प्रसिद्ध उदाहरण इंगलैंड का कार्निवाल तट है। लहरों द्वारा तटीय शैल के असमान विखण्डन के फलस्वरूप चिमनी के ग्राकार के खम्मे (Stacks) इस दीवार पर ग्रौर इनके समीप बन जाते हैं। इन खम्भों में ग्रसमान विखण्डन द्वारा सुराख भी बन जाते हैं, जिन्हें 'Blow holes' कहते हैं।

## वायु द्वारा अपरदन-

जिस प्रकार पानी सबसे अधिक अपरदन उसी प्रकार वायु सर्वाधिक अपरदन शुष्क प्रदेशों



जल द्वारा ग्रपरदन से बना एकाकी स्तम्भ



में करती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में यह ऋधिकाधिक बालू लेकर अबोध गति से चलती रहती है। श्रतः वहीं इसके द्वारा सबसे श्रधिक श्रपरदन होता है। हवा द्वारा भारी करण घरातल पर लुढ़कते हुये चलते है थौर मार्ग में पढ़ने वाली चट्टानों पर श्रपरदन करते रहते हैं. परिएगामस्वरूप जिसके उक्त चट्टानों का निचला श्रंग तीवता के साथ कटता रहता है और अन्त में कपर का भाग खंडित होकर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। इस प्रकार धीरे-धीरे शैलों का क्षय होता रहता है। शैलों में नमं पेटियों पर क्षय अधिक

नम भाग में करता है

होने के कारण नर्म भाग भीतर की श्रोर दब जाता है श्रोर कड़ा भाग श्रागे की श्रोर बढ़ा हुश्रा प्रतीत होता है। इस प्रकार इन भागों में

असमान विखण्डन होता है। हवा द्वारा अपरदन के फलस्वरूप कंकड़ों के कोने बहुद तेज हो जाते हैं, जिन्हें "Dreikanter" कहते हैं। हवा द्वारा लाये गये बालू के टीलों को 'Sand Dunes' कहते हैं। इन टीलों के निर्माण के लिये तीन बातें आवश्यक हैं—(१) बालू का पर्याप्त मात्रा में पाया जाना, (२) तीन

वायु श्रीर (३) वायु के इकट्ठा होने के लिये स्थान । इस प्रकार के निर्मित बालू के टीले तीन प्रकार के होते हैं।

- (क) आड़े टीले (Transverse Dunes)—इन टीलों की आकृति दूज के चन्द्रमा की भाँति अर्द्ध चन्द्राकार (Crescentic) होती है। इनका ढाल हवा आने वाली दिशा की ओर हल्का और दूसरी ओर बहुत तेज होता है। इन्हें बरखान (Barkhan) भी कहते हैं।
- (ख) अनवृत्ताकार टीले (Parabolic Dunes)—इन टीलों में बालू के गड्ढे पाये जाते हैं। श्रीर दोनों सिरे हवा की श्रीर घिरे रहते हैं। इन टीलों पर वनस्पति भी पाई जाती है।
- (ग) समान्तर टोले (Parallel Dunes)—इस प्रकार के टीले वायु की दिशा के समान्तर होते हैं। बरखान के बीच बालू की कमी से 'Blowout' होता है श्रीर दो टुकड़ों में बंटा हुग्रा टीला वायु की दिशा के समान्तर होता है। वायु की गित के साथ टीले भी श्रागे की श्रीर बढ़ते रहते हैं। टीलों के इस बढ़ाव को टीलों का स्थानान्तरएा (Migration of Sand Dunes) कहते हैं।

हिम नदी द्वारा ऋपरदन (Glacial Erosion)-

हिम वर्षा प्रायः पर्व-तीय उच्च भागों श्रौर उच्च श्रक्षांतरों में होती है। गिरी हुई बर्फ जमकर शैलों का रूप भारण कर लेती है। जब यह बर्फ की शैल धीरे-धीरे श्रागे की श्रोर सरकने श्रथवा चलने लगती हैं, तो उन्हें हिमनबी (Glacier) कहते हैं। हिम



द्वारा कोई ग्रपरवन नहीं होता हिमघर्षण से बनी स्विटजरलेंड में एक पर्वतीय घाटी। वह तो केवल हिम होता है परन्तु हिम निवर्ष भी हिम का ही स्वरूप होती हैं।

म्रतः इस प्रकार के भ्रपरदन को साघारएतया 'हिम द्वारा भ्रपरदन' ही कहते हैं।

हिम नदी के प्रकार—हिम नदी (Glacier) चार प्रकार की होती हैं—

(१) घाटी ग्लेशियर (Valley Glacier)—जो पर्वतीय प्रदेशों की ग्रति जन्म घाटियों में चलती है।



एक हिमानी घाटी जिसमें कई लटकती घाटियाँ मिल रही हैं।

- (२) पर्वतपदीय ग्लेशियर (Piedmont Glacier)—जो पहाड़ों की वलहटियों पर चलती है।
- (३) महाद्वीपीय ग्लेशियर (Continental Glacier)—जो महाद्वीपों में विस्तृत रूप से फैली हुई है।
- (४) टुंड्रा प्रदेशीय ग्लेशियर (Ice-cap Glacier)—जो टुंड्रा प्रदेश में बर्फं की तहीं (पतीं) के रूप में स्थित है।

हिम नदी की गति उसके तापक्रम, घाटी के ढांल ग्रीर बर्फ की मोटाई पर निर्भर करती है। हिम नदियाँ विशेषतः धक्कों (Pushings) तथा नोंच (Pluckings) द्वारा अपदन करती हैं। हिम नदियों के भारी भार ग्रीर दाब के कारण प्रायः बड़ी-बड़ी शैल भी खण्डित होकर गिरती रहती हैं। घाटियों की दीवारों पर खड़ी हुई सीधी लकीरों (Striations) द्वारा इनके घिसाव (Friction) का पता लगता है। हिम नदी स्थित कंकड़ पत्थर भी दीवारों में घिसते रहते हैं,



U ग्राकार की घाटी

बिसे विसन किया (Abrasion) कहते हैं। इन कंकड़-पत्थरों के कोने भी स्वतः विसते- जिसते लुप्त हो जाते हैं और उनका स्वरूप गोल-गोल चिकनी बटिया के समान हो जाता है। पर्वतों की बाकृति भी गुम्बदाकार हो जाती है और घाटियों की बाकृति पि के समान हो जाती है। हिम नदी जिस और से शैलों पर चढ़ती है उधर की ढाल बहुत तेज और दूसरी और की ढाल बहुत हल्की होती है। इसे Roches Moutonne' कहते हैं। चोटी के पास कटोरी की बाकृति का एक वृहत्

गह्ढा (Cirque) पड़ जाता है। ऐसे कई वृहत् गड्ढों के मध्य स्थित ऊंची चोटी को (Horn) कहते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरएए स्विटजरलैंड स्थित Matterhorn है। हिम नदी के दोनों किनारों पर जमे हुये पदार्थ 'Lateral Moraine' कहलाते हैं भौर इसी प्रकार सतह पर जमे हुये पदार्थ 'Ground Moraine' अन्तिम छोर पर जमे हुये 'Terminal Moraine' तथा बीच में जमे हुये 'Medial Moraine' कहलाते हैं। हिम नदी द्वारा बनाई गई घरातल ऊंची-नीची 'Hammocky' होती है भौर इसमें छोट-छोटे गुम्बद तथा भीलें पाई जाती हैं।

# परीक्षा-प्रक्त

(१) संक्षिप्त टिप्पगी लिखी।
छाड़न (Ox-bow Lake) (१६५३, ५८, ६१)
जल-प्रपात (१६६१, ५८, ५४)
भूमि का कटाव (Land Erosion) (१६५८)
डेल्टा (१६६१, ५७)
नदी के मोड़ (१६५६)
तंगघाटी (Gorge) (१६६२)
फियोर्ड (१६५२)

# ग्रम्यासार्थं प्रक्त

(१) 'ग्रनाच्छादन' से क्या तात्पर्य है ? इसके ग्रन्तगंत क्या-क्या क्रियायें आती हैं और इन क्रियाओं में किन शक्तियों का योग रहता है ?

(२) 'ऋतु अपदन' (Weathering) के भेद बताओं और उनका संक्षिण्य परिचय हो।

(३) प्रपदन में भाग लेने वाली शक्तियों के कार्य पर एक लेख लिखी।

(४) मूतल की समतल स्थापना में निवयों के योग का विस्तार से वर्खन करी।



68136

ज्वालामुखी (Volcanoes) पृथ्वी की पपड़ी (Earth Crust) का वह छिद्र जिससे होकर तप्त एवं पिघली हुई शैल (Magma) लावा, भाप ग्रीर कीचड़ श्रीर भिन्न प्रकार की गैसें ऊपर निकलती हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। यह पता लगाया गया है कि हर १६ मीटर की गहराई पर तापमान में १° की वृद्धि हो जाती है। इसके अनुसार पृथ्वी के केन्द्र का तापमान इतना श्रधिक है कि वहां हर प्रकार की शैल गलितावस्था में होगी। इस प्रकार अनुमान किया जाता है कि पृथ्वी के अन्दर केवल गली हुई शैल ही हैं भीर पृथ्वी की पपड़ी एक पतली तह की तरह उक्त पिघले हुये पदार्थों के समूह पर तैर रही है । किसी-किसी स्थान पर यह पपड़ी कमजोर होती है या भूगिंभक शक्तियों के प्रभाव से इसमें यत्र-तत्र दरारें पड़ जाती हैं ग्रीर तब पिघली हुई शैल ग्रपने फैलाव के दाब (Force of Expansion) से इनमें को होकर ऊपर को निकल ग्राती हैं ग्रधिकांश ज्वालामुखी उन भागों में पाये जाते हैं, जो समुद्र के समीप हैं ग्रीर जहां पहले से ही भूगर्भीय शैलों में गति उत्पन्न होती रही हो । भूतल के उन भागों को जहां ज्वालामुखी श्रीर उनसे सम्बन्धित विशेषतायें पाई जाती हैं, ज्वालामुखी का क्षेत्र (Volcanic Region) कहते हैं। मध्य फांस, पूर्वी द्वीपसमूह, काफ पर्वत श्रीर एण्डीज पर्वत संसार के प्रमुख ज्वाला-मुखी क्षेत्र हैं।

ज्वालामुखी का जन्म (Origin of Volcanoes)—जब पृथ्वी की पपड़ी में एक नली (Neck) बन जाती है ग्रीर उसके चारों ग्रीर लावा जमता रहता है तो ग्रन्त में लावा से जमा हुग्रा एक त्रिकोएगकार पर्वत (Volcanic Cone) बन जाता है। गली शैलों के दबाव से बीच की नली में से कई उपनिलयों फूट निकलती है। इन निलयों में से होकर लावा बाहर निकलता रहता है ग्रीर कोन (Cone) भीरे-भीरे बड़ा होता चला जाता है। कभी-कभी उपनिलयों में से किसी के उपर ग्रलग से एक शंकु जिसे परजीवी शंकु (Parasite Cone) कहते हैं, बन जाता है। लावा के दाब की तरह गर्म गैसों का दाब भी बहुत ग्रधिक होता है। जब यह दाब पृथ्वी की पपड़ी की सहन-शक्ति से ग्रधिक बढ़ जाता है तो लावा का विस्फोट (Erruption) होता है ग्रीर लावा बाहर निकलकर पर्वताकार में जम जाता है। नली के ऊपर कीप के ग्राकार (Funnel-shaped) का खड़ड होता है जो विवर (Crater) कहलाता है। जवालामुखी का उद्गार जब ग्रधिक समय तक शान्त रहता है तो नली में

लावा जम जाता है। इस समय उसे 'Lava Plug' कहते हैं। ज्वालामुखी के कुछ प्रसिद्ध उदाहरए। जापान के प्यूजीयामा, इटली का विस्यूवियस ग्रौर एण्डीज पर्वत का कोटोपेक्सी हैं।

ऐसे ज्वालामुखी जो सर्वदा ही उद्गार करते हैं और जिनसे लावा निकलना कभी बन्द नहीं होता, उन्हें कियाशील ज्वालामुखी (Active Volcanoes) कहते हैं । दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी वे हैं, जो बहुत समय से शान्त हैं परन्तु भ्रचानक किसी समय भी फूट सकते हैं । इस प्रकार के ज्वालामुखी को शिथल ज्वालामुखी (Dormant Valcanoes) कहते हैं । तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी ऐतिहासिक काल में भी कभी फूटे ही नहीं हैं । उनके विषय में भ्रभी तक यह ज्ञात



नहीं हो सका है कि उनका उद्गार किस समय हुआ होगा। इन्हें मृत ज्वालामुखी (Extinct Volcanoes) कहते हैं। प्रथम प्रकार का उदाहरण इटली के समीप स्थित स्ट्राम्बोली (Mt. Stromboli) है, जिसके मुख से हर समय लपटें निकलती रहती हैं। यह ज्वालामुखी अपनी इस विशेषता के कारण रूस सागर का प्रकाश-स्तम्भ (Light house of Mediterranean) कहलाता है। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी विस्यूवियस काकाटोआ है, जो इस समय शान्त हैं परन्तु किसी समयभी क्रियाशील हो सकते हैं। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी ईरान का देमावेन्स (Demayend) है।

ज्वालामुखी व विस्फोट के प्रकार—

ज्वालामुखी के विस्फोट तीन प्रकार के होते हैं-

(क) घरातलीय विस्फोट (Superficial Erruption)—इसमें मागमा (Magma) ग्रर्थात् पिचली हुई शैल एक बहुत बढ़े भाग की पपड़ी को लोड़कर

एसके ऊपर बिना किसी दाब के फैल जाती है। इस प्रकार के विस्फोट से घरातल पर लावा की एक चपटी सी तह बैठ जाती है, जिसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। एसे फैलाने के लिये ग्रत्यन्त हल्के ढाल की ग्रावश्यकता होती है।

- (ल) दरारी विस्फोट—इसमें मागमा (Magma) पृथ्वी की पपड़ी की सम्बी दरारों से निकलकर चारों ग्रोर फैल जाता है। दरारों में जमी हुई लावा की दीवार को पास की शैलों के क्षय होने के पश्चात् लावा का बांध (Dyke) कहते हैं। इस प्रकार के विस्फोट से भी घरातल की श्राकृति (Surface Configuration) में कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु इस क्रिया के फलस्वरूप एक विस्तृत पठार का निर्माण हो जाता है जैसे दक्षिण के पठार का ट्राप भाग (Trap Region) ग्रौर ६६५२५ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ कोलम्बिया का पठार। इस प्रकार के विस्फोट को शान्त विस्फोट (Quiet Erruption) कहते हैं।
- (ग) नलीय विस्कोट (Central Erruption)—इस प्रकार के विस्कोट को Veseniensan Erruption भी कहते हैं। इसमें मागमा श्रधिक दाब के कारएा बीच की नली से एक भयंकर शब्द के साथ चारों श्रोर की शैलों में खलवली मचाता हुआ बाहर को फूट निकलता है। भूगर्भीय जल जब तप्त मागमा के सम्पर्क में श्राता 🕏 तो वह एकदम भाप बनकर फैलने का प्रयत्न करता है। इससे ग्रचानक ही दाव बहुत अधिक बढ़कर नलीय विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से बड़ी भयंकर हानि होती है। सन् १८८३ ई० में क्राकाटोश्रा द्वीप का दो तिहाई भाग इसी प्रकार के विस्फोट से उड़ गया और इस विशाल द्वीप के प्रदेश समुद्र में समा गये। जिस स्थान पर ज्वालामूखी पर्वत था, वहाँ श्रव ३०५ मीटर गहरा सागर लहरें मार रहा है। इस विस्फोट से हवा में ३२ किलोमीटर तक घूल उड़ी और ३१६ किलोमीटर वक इस विस्फोट का मीपरा धमाका सुनाई दिया। १६० किलोमीटर दूर तक के स्थानों की खिड़ कियों के कांच टूट गये। समुद्र में १५ मीटर तक ऊंची लहरें उठने सगीं भीर ३६,००० व्यक्ति काल-कविलत हुए। ऐसे विस्फोटों से धरातल की श्राकृति में भचानक परिवर्तन हो बाता है । एक समतल मैदान में ज्वालामुखी क्रिया (Volcanic action) के द्वारा ही एक पहाड़ी का निर्माण हो सकता है, जिसका भरातल की बनावट से कोई सम्बन्ध न हो। यह विस्फोट जितनी शीघ्रता से घरातल में परिवर्तन लाता है, इतनी शीघ्र अन्य कोई शक्ति ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं कर सकती। इटली का माण्टेनोवो (Montenouvo) केवन एक रात में ही बनकर खड़ा हो गया था भीर काकाटोग्रा को उड़ने में केवल कुछ मिनट ही लगे थे । उस विस्फोट की संहारक शक्ति की प्रवलता की तुलना में प्रन्य प्राकृतिक शक्तियों की नाशक-शक्ति नगण्य एवं तुच्छ है। एटम तथा परमाण बमों के विस्फोट भी कुछ-कुछ इसी प्रकार के हैं।

ज्वालामुखी शंकू के प्रकार—

शंकु चार प्रकार के होते हैं-इनकी बनावट शैलों के जमने श्रीर समय के ऊपर निर्भर करती है। शीघ्र जमने वाले लावा द्वारा तेज ढाल के शंकू बनते हैं ग्रीर देर से जमने वाले लावा द्वारा हल्के ढाल के शंकू तैयार होते हैं। इस प्रकार से निर्मित शंक निम्न प्रकार के होते हैं-

(१) सिण्डर शंकु (Ash or Cinder Cone)—ये शंकु केवल ज्वालाम्खी

की राख तथा शैलों के टूटे फूटे छोटे-छोटे दुकड़ों द्वारा बनते हैं। इनका ढाल सीधा न होकर भ्रन्दर की श्रोर मुड़ा होता है। यह Concave Slope का उत्तम उदाहररा प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के शंकु को Volcanian Cones भी कह देते हैं। टैनेरिफ (Teneriff) ज्वालामुखी इसी प्रकार का शंकु है। ऐसे शंकु की ऊंचाई



ग्रधिक से ग्रधिक ३० मीटर तक होती है ग्रीर ढाल ६०° ग्रथवा ४०° का होता है। बारम्बार लावा की राख जमा होते-होते एक बड़ा शंकू बन जाता है, जिसे 'Composite Cone' कहते हैं। इस शंकु की ऊँचाई भी ३०५ मीटर से ग्रधिक होती है, जैसे इटली का विस्युवियस ।

(२) बेसिक लावा शंकु (Basic Lava Cone)—जब लावा में बेसाल्ट की मात्रा ग्रधिक होती है, तो वह बहुत दूर तक फैलने के उपरान्त ही जमता है।

इसके शंकु का ढाल बहुत हल्का होता है। इसका ढाल केवल ५° से १०° तक का होता है श्रीर इसकी ऊंचाई भी श्रिविक नहीं होती। इस प्रकार के शंकु को



बेसिक लावा शंक

'Shield Cone' या 'Hawana Type Cone, कहते हैं। इसका उदाहरए। हवाई द्वीप का किलौग्रा (Kilauca) ज्वालामुखी है।

(३) एसिड लावा शंकु (Acid Lava Cone)—जब लावा में सिलिका

की मात्रा अधिक होती है, तब लावा शीझ ही जम जाता है। इससे शंकु का ढाल बहुत तेज हो जाता है और ऊँचाई भी श्रधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार



के शंकु (Acid Lave Cone) ग्रथवा 'Strombolian Cone' कहलाते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरए। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है।

(४) काल्डेरा शंकु (Caldera Cone)—जब भीषरा विस्फोट के काररा कवालामुखी के मुख (Crater) का एक बड़ा भाग टूट जाता है और वह आगे से बहुत अधिक चौड़ा हो जाता है, तब उसे काल्डेरा शंकु (Caldera Cone)



काल्डेरा शंकु

कहते हैं। कभी-कभी इस काल्डेरा के भीतर से एक और शंकु विवर सहित ऊपर को निकल ग्राता है। इस शंकु को (Adventive Cone) कहते हैं। इटली में विस्यूवियस ज्वालामुखी में पहले कभी इस प्रकार के शंकु पाये जाते थे।

क्वालामुखी का वितरएा—प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेंपर (Sapper) के अनुसार प्रचण्ड महासागर (Atlantic Ocean) और हिन्द महासागर के क्षेत्र में ६७ और प्रशान्त महासागर (Pacific Ocean) के क्षेत्र में ३५३ जाग्रत ज्वालामुखी हैं। इनके ग्रातिरिक्त सहस्रों ज्वालामुखी शान्त ग्रथवा मृत ग्रवस्था में विश्व के विभिन्न भागों में स्थित हैं। ज्वालामुखी पर्वत ग्रधकांशतः नये मोडदार पर्वतों के समीप पाये जाते हैं, जो प्रायः समुद्रतट के समीपस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रायः सभी क्वालामुखी पर्वत ऐसी पेटियों (Belts) में पाये जाते हैं जिनकी सीमायें स्पष्ट कृप से निश्चत हैं। ये पेटियां पपड़ी के निर्वल भागों (Zones of weakness) से सम्बन्धित हैं। प्रथम पेटी ग्रलास्का से ग्रारम्भ होकर राकी, केलिफोर्निया, एण्डीज, पेटेगोनिया, न्यूजीलेंड, जावा, फिलीपाइन ग्रीर जापान होती हुई उत्तर की भोर चली जाती है। इस पेटी को 'Pacific Peripheral Ring of Bire' कहते हैं, क्योंकि यह प्रशान्त महासागर के तट से होकर जाती है। दूसरी पेटी ग्रफीका की विभ्रन्श घाटी (Rift Valley) के साथ-साथ उत्तर-दक्षिए दिशा में फैली हुई है। इन पेटियों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रनेक ज्वालामुखी पर्वत भीतरी भागों या द्वीपों पर भी पाये जाते हैं।

ज्वालामुखी का महत्व (Importance of Volcano)—जहां तक हानि का प्रदन है यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन पर्वतों से भीषण हानि होती है, सबसे अधिक हानि शान्त ज्वालामुखी (Dormant Volcanoes) द्वारा होती है, क्योंकि इनकी शान्ति मनुष्य को घोले में डालकर अपने आंचल में बड़ी-बड़ी अस्तियां बसा केती है। परन्तु इनसे लाभ भी अनेक प्रकार के हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण अधिविक्षत है—

- (१) ज्वालामुखी के उदगारों के साथ भूगमं से अनेक प्रकार के खिनज पदार्थ निकलकर ऊपर आ जाते हैं। स्वीडन (Sweeden) का लोहा भी इसी प्रकार प्राप्त हुआ है। कभी-कभी नली में ही लावा के अन्दर खिनज पदार्थ पाये जाते हैं। जब Lava plug या Pipe क्षय के परचात् अकेला रह जाता है तो उससे खिनज पदार्थ निकाल लिये जाते हैं। अफीका में किम्बरले की खानों में Pipe से हीरा निकाला जाता है।
- (२) बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं, जिनसे गर्म पानी के साथ गंधक भी भ्राती हैं। ऐसे ज्वालामुखी 'Solfatara' कहलाते हैं। इनकी गन्धक जमने के पश्वात् खोदकर बहुत से कामों में लाई जाती है।
- (३) ज्वालामुखी पर्वतों के मुख से कभी-कभी श्रीर कहीं-कहीं गर्म पानी के भरने भी निकलने लगते हैं। इन भरनों का गर्म जल श्रनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। गठिया श्रीर चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति इन रोगों के कष्टों से मुक्ति पाने के लिये इन स्थानों पर श्राते रहते हैं। बाथ का भरना इसी प्रकार का है।
- (४) ज्वालामुखी पर्वतों से निकली हुई लावा की शैलों से बहुत उपजाऊ मिट्टी बनती है। दक्षिण पठार की काली मिट्टी इसी प्रकार से लावा द्वारा बनी हुई मिट्टी है। यह कपास की खेती के लिये संसार भर में प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य प्रमेरिका के वाशिंगटन प्रदेश में भी इस प्रकार की मिट्टी की तह कई कई सी मील तक फैली हुई है।

# मूचाल (Earthquake)

यदि किसी भी कारण से पृथ्वी की पपड़ी हिल उठे या कांप जाये, तो इस प्रकार के कम्पन को 'भूचाल' कहते हैं। इस कम्पन के द्वारा कभी-कभी धरातल के स्वरूप में भी ग्रन्तर पड़ जाता है, परन्तु प्रायः इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। प्रशान्त महासागर पर होने वाले कम्पन के द्वारा चपटी ग्रीर लम्बवत् (Horizontal and vertical) दोनों प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं। ग्रतः वहाँ भूचालों द्वारा चरातल के स्वरूप में ग्रन्तर हो जाता है।

भूचाल के कारण (Causes)—भूचाल आने के निम्नांकित दो प्रमुख कारण हैं—

(१) पृथ्वी की शैलों की गतियों में खलबली मचने के कारण भूचाल आते हैं। इस प्रकार के कारणों से भूगर्भीय भूचाल (Tectonic Earthquakes) आते हैं। दरारों के समीप की शैल जब ऊपर अथवा नीचे (Insostatic or Eustatic) गतियां करती हैं, तब इस प्रकार के भूचाल उत्पन्न होते हैं। पर्वतों की निर्माण किया के समय और विशेषतः चलित पर्वतों की रचना अथवा ऊंची उठान के समय

इस प्रकार के भूचाल ग्राते हैं। ऐसे भूचालों के प्रमुख क्षेत्र बिहार, बिलोस्तिन ग्रौर ग्रसम हैं।

(२) भूचाल ग्राने का दूसरा प्रमुख कारण ज्वालामुखी पर्वतों का विस्फोट है। बिस्फोट के समय मागमा (Magma) की गित धरातल के नीचे होती है ग्रौर पिघली हुई शैल विवर से बाहर निकल कर धरातल पर फैलने लगती है। उस समय धरातल के नीचे मागमा द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति के लिये शैलों में खलबली मच जाती है, जिससे भूचाल ग्रा जाता है। इस प्रकार के भूचालों को ज्वालामुखी पर्यंत (Volcanic Earthquake) कहते हैं। इन भूचालों द्वारा ग्रत्यन्त सीमित क्षेत्र में विनाश होता है ग्रौर उसी छोटे क्षेत्र में धरातल के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ग्रतः इस प्रकार के भूकम्प का क्षेत्र स्थानीय (Local) होता है।

सूचाल की लहरें (Earthquake Waves)—घरातल के समीपस्थ किसी बिन्दु से चलकर यह लहरें बहुत दूर तक फैल जाती हैं। उस बिन्दु को केन्द्र (Focus) कहते हैं। यहां से लहरें घरातल के कुछ और बिन्दुओं में कम्पन्न उत्पन्न करती है और इस प्रकार घरातल के बिन्दुओं (Epicentre) में पड़ी हुई यह खलबली चारों स्रोर दूर-दूर तक फैल जाती है। लहरों की ऊपरी गित शैलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। लहरें तीन प्रकार की होती हैं—प्रथम प्रकार की लहरें स्थान की स्रोर घकका देने वाली होने के कारण 'Push waves' कहलाती हैं, दूसरी प्रकार की लहरें घरातल को मोड़ती हैं और स्थमने इस स्वभाव के कारण 'Shake waves' कहलाती हैं स्थीर तीसरे प्रकार की घरातलीय लहरें (Surface waves) होती हैं। इनका कार्य घरातल पर खलबली मचाना है।

मूचाल के क्षेत्र (Earthquake Zones)—ये क्षेत्र ग्रिंघकांशतः ज्वाला मुखी पर्वत ग्रीर विलत पर्वतों से सम्बन्धित होते हैं। इनकी दो प्रधान पेटियां हैं—प्रथम पेटी (Belt) भूमध्य सागर से लेकर प्रशान्त महासागर तक पूर्व दिशा में फैली हुई हैं ग्रीर दूसरी पेटी प्रशान्त महासागर को घेरे हुए है। सबसे ग्रधिक भूचाल दूसरी पेटी में ग्रीर मुख्यतया जापान द्वीप समूह में ग्राते हैं। ग्रकेले जापान में ही प्रतिवर्ष लगभग १४,०० भूचाल ग्राते हैं।

मूचाल से हानियां—भूचाल के अचानक आने तथा उसकी लहर के तीं ब्र धक्के से अत्यिधिक विनाश होता है। इनसे सबसे अधिक हानि घनी बसी हुई बस्तियों के क्षेत्र में होती है। सन् १६३३ के भूचाल से बिहार में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति और सहस्रों मनुष्यों के जीवन की हानि हुई थी। इससे वहां निदयों में बाढ़ आ गई थी, जमीन फटकर उसमें से गन्धक-मिश्रित जल के फव्चारे फूटने लगे थे, भूमि में दरारें पड़ गई थीं और मकान, रेल की पटरियां तथा सड़कें नष्ट-भ्रष्ट हो गई थीं। इस प्रकार के भूचाल यदि समुद्र तट के सभीप आते हैं तो समुद्री जल आगे बढ़कर तट के यथेष्ट भाग को डुबा देता है, बड़े-बड़े जलयानों को भीषण हानि पहुँचती है और छोटे-छोटे जहाज तथा नौकायें तो लहरों में विलीन हो जाती हैं। मूचाल से लाभ—समुद्रतटीय घरातल के धंसने से उत्तमोत्तम घाटियां बन जाती हैं, जिनमें ग्रच्छे बन्दरगाह स्थित हो जाते हैं। भूचाल से बनाये गये पर्वत जल-भरी हवाग्रों को रोककर वर्षा प्राप्ति में सहायता करते हैं। भूगर्भीय धातुर्ये घरातल के समीप भ्रा जाती हैं। चट्टानों के टूटने से कृषि के लिये उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाती है।

#### परीक्षा-प्रक्रन

१. भूकम्प के क्या कारण हैं ? भूमण्डल पर उनके भूगोलीय विवरण का वर्णन करो और उवाहरण द्वारा बताओं कि मानव कियाओं पर उनके क्या प्रभाव होते हैं ?

#### ग्रम्यासार्थ प्रश्न

- 'ज्वालामुखी' से क्या तात्पर्य है ? ज्वालामुखी के प्रधान क्षेत्र कौन से हैं ?
- २. ज्वालामुखी बांकुग्रों के मुख्य प्रकार क्या है ? ये कैसे बनते हैं ?
- ३. ज्वालामुखी के लाभ-हानियों का उल्लेख करो।
- ४. 'मूकम्प' क्या है ? इसके मुख्य प्रकार क्या हैं ? क्या इनसे कोई लाभ भी होते हैं ?

# भांलों की उत्पत्ति FORMATION OF LAKES

पृथ्वी की सतह पर स्थित पानी से भरे हुए खड़ों को भील कहते हैं। भीलें कई प्रकार की होती हैं। खड़ों में पानी स्थाई रूप से तभी रह सकता है, जबिक उनकी गहराई इतनी अधिक हो कि ग्रीष्म ऋतु में भी उनका समस्त पानी भाप बन कर न उड सके। खड़ों में पानी के स्थाई रूप से रहने पर ही वे भील कहला सकेंगे। यदि पानी निरन्तर घरातल के निचले स्रोतों से भील में भरता रहेगा, तो वे श्रीधक गर्मी पड़ने श्रीर वाष्पीकरण क्रिया होते रहने पर भी भरी-पूरी (Full to the brain) रहेंगी। स्थायी भीलों में पानी कभी इतना अधिक नहीं होता कि उमड़ कर भील के चारों ग्रीर फैल जायें। ग्रतः ग्रधिकांश भीलों का कोई विकास नहीं होता। जिन भीलों में कोई नदी नहीं गिरती और न कोई नदी उनसे निकलती है, उनमें पानी की कमी रहती है, क्योंकि उनमें वाष्पीकरण द्वारा उड़े हुए पानी की पति नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में वे खारे पानी की भीलें बन जाती हैं ग्रीर उनका खारापन क्रमशः बढ़ता ही जाता है। जिन भीलों में नदियां गिरती श्रीर उनमें से निकलती रहती हैं, उनमें पानी की कमी नहीं रहती तथा उनका पानी भी स्वादिष्ट एवं मधूर रहता है। ऐसी भीलें मीठे पानी की भीलें कहलाती हैं। मीठे पानी की भीलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध संयुक्त-राज्य अमेरिका की सुपीरियर, ह्यू रन और मिशिगन भीलें हैं। खारे पानी की भीलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मृत सागर (Dead Sea) अरल सागर (Aral Sea) ग्रीर सांभर भील (Sambhar Lakes) हैं। श्राधिक दृष्टिकोण से दोनों ही प्रकार की भीलें महत्वपूर्ण हैं।

#### भीलों के बनने के कारण-

भीलों के बनने के निम्नलिखित चार मुख्य कारण होते हैं—(१) नदी के किसी बांध द्वारा रुक जाने से, (२) पृथ्वी के धरातल की गित से, (३) ज्वालामुखी पर्वतों की क्रियाओं से, और (४) धरातल के घिसाव से।

- (१) नदी के रक जाने से बनी भीलें—नदी पर जब किसी भी प्रकार से कोई बांध बन जाता है तो उसके पीछे नदी का जल रुककर एक भील के रूप में फैल जाता है। यह बांध कई प्रकार से बन सकता है—
- (क) निदयों के घुमाव (Meanders) में जब एक ग्रर्ड हत्ताकार पानी का टुकड़ा नदी के सीधे हो जाने के पश्चात रह जाता है, तब इसके दोनों सिरों पर धीरे-धीरे मिट्टी की तह जम जाती है ग्रीर वहां एक गोखुर की ग्राकृति की भील

बन जाती है। इस प्रकार से बनी भील को खाड़न (Ox-bow-lake) कहते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार की भीलों को (Mart lake) भी कहते हैं। ये नदी के बीच श्रौर निचली घाटी में पाई जाती हैं श्रौर कुछ वर्षों के उपरांत रेत श्रौर मिटी भर जाने



नदी के घुमाव से बनी छाड़न भील

से पट जाती हैं। इस प्रकार की भीलें ग्रास्ट्रेलिया की मरे नदी ग्रौर संयुक्त राज्य की मिसीसिपी नदी के किनारे पर भी पाई जाती हैं। इन भीलों की लम्बाई चौड़ाई से कई गुना ग्रधिक होती है।

- (ख) हिम नदी द्वारा लाई गई शैलों के ढेर में जब ऊपरी पतों के हट जाने से खड़ु रह जाते हैं तो उन में पानी भर कर भीलें वन जाती हैं। ऐसी भीलों की कोई निश्चित ब्राकृति नहीं होती ब्रौर गहराई भी बहुत कम होती है। इस प्रकार भीलें शीझ ही पट जाती हैं। उत्तरी-पूर्वी जर्मनी में ऐसी भीलें सैंकड़ों की संख्या में पाई जाती हैं। हिम-नदी की शैलों से घाटी के मुंह बन्द हो जाने के कारण भी इस प्रकार की भीलों का निर्माण हो जाता है। ये भीलें चारों ब्रोर से हिम-नदी की शैलों द्वारा घिरी होती हैं। इन शैलों द्वारा स्थायी एवं ब्रभेख बांघ तैयार होना सम्भव नहीं है। अतः इस प्रकार की भीलों का ब्राकार कमी बड़ा नहीं हो पाता। स्काटलैंड ब्रौर इंगलैंड के भील प्रदेश की भीलें इस प्रकार की हैं।
- (ग) पर्वतीय प्रदेशों में शैलों के विशाल खण्ड नीचे घाटी में ग्राकर ग्रपवाह की रोक देते हैं, जिससे ग्रस्थायी भीलें (Temporary Lakes) तैयार हो जाती हैं। कमजोर होने के कारण इस प्रकार के बांघ शीघ्र ही दूट जाते हैं ग्रीर भीलें विलीन हो जाती हैं। सिन्धु की ऊपरी घाटी में ऐसे बांघ के टूटने में प्रायः बाढ़ें ग्राती रहती हैं। गंगा की ऊपरी घाटी में सन् १८६२ में इसी प्रकार की भील बन गई थी। दो वर्ष पश्चात् उस भील का बांध दूटने से गंगा की निचली घाटी में भयानक बाढ़ ग्रा गई थी।
- (घ) समुद्री लहरों द्वारा बालू का एक गोल कांटा (Hook or Spit) तट के पास बन जाता है। लहरों के थपेड़ों से ही वह गोलाकार आकृति दूसरी ग्रोर फिर तट के साथ जुड़ जाती है भौर गोलाकार बालू की दीवार ग्रोर तट के बीच एक भील बन जाती है। इस प्रकार की भील को लगून (Lagoon) भील कहते हैं। ये जर्मनी में ग्रधिक पाई जाती हैं ग्रीर वहां इन्हें हाफ (Haff) भील कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट ग्रीर समुद्री तट के बीच में इस प्रकार की ग्रनेक भीलें विद्यमान हैं।
- (ङ) ज्वालामुखी वाले प्रान्तों में कहीं-कहीं लावा की घारा नदी की घाटी को रोककर फील बना देती है। न्यूजीलेंड की टौपू भील (Toupo Lake) इसी



प्रकार की है। जमने के पश्चात लावा बहुत ही दृढ़ दीवार बना देता है। ग्रतः इसं प्रकार की भील श्रधिकतर स्थायी होती हैं।

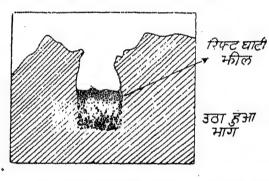

(२) पृथ्वी की घरातलीय गित द्वारा निर्मित
भीलें — पृथ्वी की भीतरी
तह यदि किसी ऊपरी शक्ति
द्वारा मुड़कर घरातल में
खडु बना देती है तो वहां
पानी भरने के पश्चात भील
बन जाती है। ऐसी भीलें
तीन प्रकार से बनती हैं—

(क) घरातल के ऊपर-नीचे खिसकने (Tectonic Movement) से बीच की विभ्रंश घाटी (Rift Valley) में भील बन जाती है। (धरातल में जिस समय दो दरारें Faults) पड़ जाती हैं और दोनों के बीच का भाग नीचे की और बैठ जाता है तो उस स्थान पर श्रत्यन्त गहरा गड्ढ़ा बन जाता है। इस गड्ढ़े में पानी भर जाने से भील तैयार हो जाती है शौर वह विभ्रंश घाटी भील (Rift Valley Lake) कहलाती है। मृत सागर (Dead Sea), नियासा (Nyassa) और टंगानिका (Tanganika) इसी प्रकार की भीलें हैं। मृत सागर की गहराई लगभग ३६७ प्रमीटर (१३,००० फीट) है। (ख) घरातल के खड्डों में पानी भर जाने से भी भीलें बन जाती हैं। पहले से ही घरातल पर कुछ नीचे खड्ड रहते हैं, जिनमें पानी भर जाने से इस प्रकार की भीलें 'Consequent Lakes' बन जाती हैं, जैसे संयुक्त राज्य की श्रोकीचोब भील (Lake Okeechobee) तथा रूस की श्ररत भील। (ग) जब पृथ्वी के घरातल की मोड़ नदी के श्रार-पार पड़ती है तो नदी का बहाव कक जाता है और भील बन जाती है। नये पवंतों में इस प्रकार की भीलें बहुत पाई जाती हैं, जैसे स्विटरजरलैंड की जेनिवा (L. Geneva) और कांसटैंस भीलें (L. Konstance)।

(३) घरातल के घिसाव से बनी भीलें धरातल में कई प्रकार से बहुत गहरे खड्ड बन जाते हैं। ऐसे खड्डों को Rock Basin कहते हैं। वही खड्डों पानी भर जाने पर भीलों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की भीलें चारों भीर से ठोस

शैलों द्वारा घिरी होती हैं। इन भीलों के खड़ड निम्नलिखित चार प्रकार से बनते है -(क) वायु के घिसाव द्वारा-जिन प्रदेशों में वनस्पति का ग्रभाव होता है, वहाँ वायु के घिसाव द्वारा धरातल में विशाल खड़ बन जाते हैं। इन्हीं खड़डों में जल भर जाने से भीलें बन जाती हैं। ऐसी भीलें मरुभूमियों (deserts) में प्रायः ग्रस्थायी, छिछली ग्रीर खारी होती हैं। सहारा (Sahara) की चाड भील (Lake Chad) इसी प्रकार की है। (ख) हिम निदयों द्वारा—हिम निदयों द्वारा अधिक ऊंचे पर्वतों के ढालों (Slopes) पर खड़ड बन जाते हैं, जिन्हें हिमागार या हिमज-गह्नरा (Birque) कहते हैं। इनमें जल भर जाने से भीलें बन जाती हैं। इस प्रकार की भीलों को हिमगार भील (Cirque lake) कहते हैं। इनके पेंदों का ढाल बाहर की स्रोर से पर्वत की दीवार की स्रोर को होता है। स्रतः इस प्रकार की भीलें प्रायः स्थायी होती हैं। इनमें पानी की कमी कभी नहीं होती श्रीर इनमें स्वादिष्ट एवं मधुर जल भरा रहता है। हिम नदी के उतरते समय जब पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा गड्ढे बन जाते हैं तो उन गड्ढों में जल भर जाने से पेटरनोस्टर 'भील (Paternoster lakes) बन जाती हैं। ग्राल्पस पर्वत के ढालों पर इस प्रकार की भीलें श्रत्यधिक संख्या में पाई जाती हैं। पठारी तथा मैदानी भागों में भी हिम नदी के घिसाव से बने विस्तृत गड्ढे जल भर जाने पर भीलों का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी भीलों में कनाड़ा के शील्ड की भीलें, विनिषेग भील भीर संयक्त राज्य तथा कनाडा की सीमा पर स्थित महान भील समूह (Great Lake System) मूल्य हैं। मैदानी भागों की भीलें प्रायः समय की गति के साथ पट कर समतल मैदान बन जाती हैं, जैसे श्राचासीज भील (Lake Agassiz) (ग) सूगर्भ में प्रवाहित जल घाराश्रों द्वारा-चूने की शैलों वाले प्रदेश में भूमि के नीचे बहने वाली जल-धारायें टूटे-फूटे चुने के ग्रंशों को घोल कर ले जाती रहती हैं, जिनके परिएगामस्वरूप धरातल का कुछ भाग हुट कर नीचे बैठ जाता है और एक खड़ड (Sink Hole) बन जाता है। इस प्रकार की भीलें ग्रस्थायी होती हैं क्योंकि धीरे-धीरे भूगर्भीय घारा का सम्पूर्ण जल नीचे बैठी हुई शैलों के खड्डों को बहाकर ले जाता है। इन भीलों का ग्राकार बहुत छोटा होता है। संयुक्त राज्य ग्रमरीका की पलोरिडा (Florida) रियासत में इस प्रकार की सैंकड़ों भीलें हैं। (घ) मुकस्प तथा ज्वालामुखी द्वारा-भूकम्प के ग्राने तथा ज्वालामुखी पर्वती के उद्गार से भी धरातल में खड़ पड़ जाते हैं, जिनके भरने से भीलें बन जाती हैं। उत्तरी ग्रायरलैंड (Northern Ireland) की नियांग भीलें (Lake Neagh) इसी प्रकार की हैं। मृत विवरों में वृक्ष उत्पन्न हो जाने से उन पर धीरे-धीरे कंकड, मिट्टी, पत्थर इत्यादि जम जाने से एक प्याले की सी आकृति बन जाती है और उसमें वर्षा का जल भर जाने से भील बन जाती है। इस प्रकार की भीलें विवरे भील (Crater Lakes) कहलाती हैं। जर्मनी की लाखरसी भील (Lake Laachersee) इसी प्रकार बनी है।

भौलों का पटाव (Silting up of Lakes)—प्राय: कालान्तर में प्रनेक मीलें पट जाती हैं और उनके स्थान पर समतल मैदान दिखाई देने लगता है। भीलों के इस तरह पट जाने के कई कारएा हो सकते हैं। इन कारएों का संक्षिप्त विवरए। इस प्रकार है-(१) भीलों में गिरने वाली नदियां ग्रपने जल के साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि लाकर पैंदे में जमा करती रहती हैं। धीरे-धीरे भील का पेंदा ऊंचा होता जाता है और निरंतर घटित होने वाली इस क्रिया के परिस्णाम-हककूप दो-चार शताब्दियों में भील पूर्णतः पट पर एक समतल मैदान बन जाती है। भील के इस प्रकार पट जाने का समय उसकी गहराई तथा नदी द्वारा लाये गये मलबे (कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि) की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि भील छिछली है श्रीर नदी द्वारा उसके पेंदे में मिट्टी प्रचुर मात्रा में शीझतापूर्वक एकत्रित की जा रही है, तो वह अल्प समय में ही पट कर मैदान हो जायेगी। (२) मरुस्थलीय प्रदेश में वाय के भोंकों द्वारा लाई गई रेत भीलों में गिरकर उन्हें निरन्तर पाटती रहती है। ग्रतः मरुस्थलीय भील क्रमशः खिछली होती रहती हैं श्रीर शीघ्र ही पट जाती हैं। (३) हिम नदियों द्वारा लाये गये प्रस्तर खण्ड तथा मिट्री के ढेर भी छोटी-छोटी भीलों को भर देते हैं। (४) भीलें वनस्पति उगने तथा काई जमने से भी पट जाती हैं। (१) मरुस्थल (Desert) में भीषए। गर्मी पड़ने के कारए। पानी शीघ्र भाप बनकर उड़ता रहता है। श्रतः वहां की भीलों में धीरे-धीरे पानी की कमी होती जाती है। अन्त में भील के स्थान पर नमक का एक समतल मैदान बन जाता है।

भीलों का महत्व (Importance of Lakes)—भीलों से मनुष्यों को श्रनेक साभ हैं। बड़ी-बड़ी भीलें जब एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य की महान भीलों का समूह (Great Lake System), तो उनके द्वारा यातायात की बहुत सुविधा होती है। श्रधिकांश भीलें शीतकाल में भी खली रहती हैं और प्रायः प्रत्येक भाग में उनकी गहराई एक समान रहती है, जिससे यातायात में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती । इन भीलों के द्वारा समीपवर्ती क्षेत्रों की श्रायिक उन्नति शीघ्र हो जाती है। इनके द्वारा होने वाला यातायात बहुत ही सस्ता होता है। कैस्पियन सागर, बेकाल, विक्टोरिया, नियासा और टैंगानिका भीलों में भी यातायात उन्नति पर है। भीलों द्वारा निदयों में पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है अत: भीलों से निकलने वाली नदियों में न कभी बाढ़ ग्राती है ग्रीर न कभी पानी की कमी पहती है। इसलिये इस प्रकार की नदियां यातायात, सिचाई इत्यादि के लिये बहुत उपयोगी होती हैं, जैसे यांग्टिसीक्यांग । बहुत बड़ी भीलें समीपवर्ती प्रदेशों के जलवायु को सम बना देती हैं। उदाहरणार्थ, मिशिगन भील से बनने बाली परिचमी हवायें जब उसके पूर्वी तट पर पहुँचती हैं तो वहां के तापमान को इतना ऊंचा उठा देती हैं कि फल उगाना श्रसम्भव हो जाता है। बढ़े-बढ़े नगरों को बीने का पानी भीसों से ही प्राप्त होता है। मानचेस्टर जैसे विशास घौद्योगिक नगर

संशार की प्रमुख भीलें

| भील                                                                    | क्षेत्रफल                                                                                                       | ग्रधि <b>कतम गहराई</b>                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| बेकाल भील टांगानिका के स्पियन सागर नियासा श्ररल सुपीरियर मिशिगन स्यूरन | १२,६०० वग मोल<br>१२,६४० "<br>१,६६,००० "<br>२४,००० "<br>२६,६०० "<br>२६,१०० "<br>२२,५०० "<br>२२,२३२ "<br>२६,००० " | १४२३.० मीटर<br>१२४८.२ "<br>६७४.३ "<br>७०१.० "<br>३६४.७ "<br>२६४.४ "<br>२६४.१ "<br>२२८.६ " |

की थलंमील फील (Lake Thirlmeal) से पानी प्राप्त होता है। जिन नगरों में फीलों के पानी से प्रावश्यकता की पूर्ति की जाती है वहाँ जल का ग्रभाव कभी नहीं होता। इसके अतिरिक्त ऐसी भीलों का पानी प्राकृतिक रूप से ही मीठा और स्वच्छ होता है। भीलों के पट जाने से बड़े-बड़े मैदान बन जाते हैं। इन मैदानों की मिट्टी प्रायः गहरी, उपजाऊ और कंकड़-पत्थर रहित होती है। अतः इस प्रकार की भूमि कृषि के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। कनाडा में विनीपेग क्षेत्र विशाल भील के पट जाने से बना है। इंगलेंड का याकंशायर मैदान भी ऐसा ही है। नावें, स्वीडम श्रीर कनाडा की हिम नदियों द्वारा निर्मित भीलें यात्रियों के लिये अत्यन्त मनोरंजक हैं। भीलों के आधार पर उक्त देशों में पर्यटक उद्योग (Tourist Industry) उन्नति पर है। हमारे देश में कश्मीर की डल भील (Lake Dal) इसके लिये बड़ी प्रसिद्ध है। इन भीलों में मनुष्य नाव चला कर, मछली पकड़ कर तथा तैर कर मनोरंजन करते हैं।

#### परीक्षा-प्रक्न

- रै. भीलों से क्या लाभ हैं ? वे कैसे बन जाती हैं ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये।
- २. स्केन्डीनेविया की भीलों ग्रीर श्वाल्पस की भीलों की रचना का विक्लेषस्य कीजिये।

#### प्रभ्यासार्थ-प्रइन

- १. भीलें मनुष्य के लिये किस प्रकार उपयोगी हैं ?
- २. विद्व के मानचित्र पर एटलस की सहायता से प्रधान भीलें विस्तामो ।

# भहासागरीय जल की गतियाँ MOVEMENTS OF OCEAN WATER

भूमण्डल पर जल श्रनेक रूपों में विद्यमान है। जीवधारियों, वनस्पित तथा भूगर्भीय शैलों में भी यह प्रचुर परिमाएं में पाया जाता है। परन्तु इसे स्पष्ट रूप में केवल जलाशयों; भीलों, नदी नालों, कुश्रों श्रौर समुद्रों में ही देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी में अन्य ग्रहों से यह विशिष्टता है कि केवल इसी पर जल पाया जाता है। अन्य किसी ग्रह पर जल विद्यमान नहीं है। पृथ्वी के घरातल का श्रधकांश जल से ढका हुआ है। यदि हम वायुयान पर बैठकर बहुत श्रधिक ऊंचे उड़कर पृथ्वी के घरातल को देखें तो वह हमें जलमय प्रतीत होगा। जल के इसी विस्तृत विस्तार को जिसके द्वारा घरातल का श्रधकांश श्राच्छादित है जल मण्डल (Hydrosphere) कहते हैं। पृथ्वी के घरातल का लगभग तीन चौथाई भाग जल से परिपूर्ण हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में जल भाग क्षेत्रफल स्थल से प्रायः १५ गुना श्रधिक है। इसी कारए। उत्तरी गोलार्द्ध को स्थलीय गोलार्द्ध श्रीर दक्षिएी गोलार्द्ध को जलीय गोलार्द्ध भी कहते हैं।

#### जल और यल का वितररा

घरातल पर फैले हुये इस धरातलीय एवं जलीय भाग के वितरण में हमें एक कम दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के स्थल भाग से ठीक उल्टा हमें जल का भाग मिलता है। अन्टार्कटिक स्थल भाग से ठीक दूसरी और आर्कटिक महासागर है। पिल्मी गोलाई और पूर्वी गोलाई दोनों ही में स्थित स्थलीय भाग विकोणाकारी हैं जिनके आधार (Base) उत्तर की और तथा शीर्ष (Vertex) दक्षिण, की और हैं। पूर्वी गोलाई में दो शीर्ष (Vertex) हैं। प्रथम उत्तमांशा अन्तरीप (Cape of Good Hope) और दितीय टस्मानिया (Tesmania) द्वीप हैं। इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी गोलाई में तीन स्थल भाग विकोणाकार हैं, जिनके बीच तीन विस्तृत जलभाग हैं, जो क्रमशः प्रशान्त महासागर अन्ध और हिन्द महासागर तथा आर्कटिक महासागर कहलाते हैं। चौथा स्थल-भाग एक और है, जो प्रायः धुर दक्षिण में होने के कारण वर्फ से ढका रहता है और अन्टार्कटिक के नाम से प्रसिद्ध है। वितरण के इस क्रम को लोथियन औन (Lowthian Green) ने अपने टेट्राहेड्रल सिद्धान्त (Tetrahedral Theory) द्वारा समकाया है। इस प्रकार के वितरण के फलस्वरूप ही अप्रलिखित विशिष्टताओं की सृष्टि हो सकी है—

- (१) इससे उत्तरी गोलार्ढ में यातायात के मार्गों की एक पेटी पाई जाती हैं, जैसे उत्तरी अन्ध-महासागरीय व्यापारिक मार्ग उत्तरी अफ्रीका के महाद्वीप रेल-पथ (Trans-Continental Railway) उत्तरी प्रशान्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग तथा ट्रांस साइवेरियन रेल-पथ।
- (२) उत्तरी गोलार्ढ में पूरब पश्चिम दिशा में यातायात के मार्ग पाये जाते हैं- जबिक दक्षिग्। गोलार्ढ में मार्गों की दिशा उत्तर-दक्षिग् है। दक्षिग्। श्रमेरिका, दिश्वग् श्रफीका तथा श्रास्ट्रेलिया को शिलाने वाले कई महत्वपूर्ण मार्ग पूर्व-पश्चिम दिशा में नहीं हैं।
  - (३) दक्षिएगी महाद्वीप बहुत अलग-अलग हैं।
- (४) वायु-मार्गों का विकास उत्तरी गोलार्द्ध में सरलतापूर्वक श्रीर द्रुतगित से हो रहा है।
- (५) उत्तरी गोलार्क के महाद्वीपों के तटवर्ती भाग में शरद कालीन तथा ग्रीष्मकालीन जलवायु में भारी श्रन्तर है जबिक दक्षिणी गोलार्क में यह श्रन्तर बहुत कम है।
- (६) दक्षिणी महाद्वीप केवल ४५° दक्षिण श्रक्षाँतर तक ही फैले हुये हैं श्रयीत् इससे श्रागे उनमें से किसी का भी विस्तार नहीं है, श्रतः दक्षिणी महाद्वीपों श्रीर श्रन्टार्कटिक के मध्य एक विस्तृत सामुद्रिक क्षेत्र है।

महासागर (Oceans)—संसार में निम्नांकित पांच महासागर हैं—

१-हिन्द महासागर, २-प्रशांत महासागर, ३-ग्रन्थ महासागर, ४-उत्तरी ध्रुव महासागर श्रीर १-दक्षिणी ध्रुव महासागर। इनमें प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) सबसे बड़ा श्रीर सबसे ग्रधिक गहरा है। इसकी सर्वाधिक गहराई गुग्राम द्वीप (Guam Island) के दक्षिण पिक्चम में १०५११ मीटर (३५,६००) फीट है, श्रयांत् यदि किसी प्रकार यह सम्भव हो कि विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट को उखाड़ कर उक्त स्थान में हुबा दिया जाये तो वह उस गर्त में इब जायेगा श्रीर उसकी चोटी के ऊपर समुद्र की गहराई लगभग ११२४ मीटर (४०००) फीट होगी।

महासागरों का जन्म (Origin of Oceans)—पृथ्वी ग्रारम्भ में सूर्य से निकला हुग्रा एक ग्राग का गोला थी। घीरे घीरे भूगभिक शिक्तयों ने ऊपरी पपड़ी में भारी परिवर्तन करके इसे विषमता प्रदान की ग्रीर इसमें कहीं ऊंचे पर्वत ग्रीर कहीं विस्तृत खड्ड बन गये। पृथ्वी के ठण्डा होने के साथ ही साथ इसकी गैसे (Gases) भी शीतल होने लगीं। गैसों के ठण्डा होने से बादलों की रचना हुई ग्रीर पृथ्वी के घरातल पर वर्षा की ऋड़ी लग गई। यह वर्षा लाखों वर्ष तक होती रही ग्रीर वर्षा का जल बह-बह कर गहरे गड्ढों तथा निचानों (Depressions) में एकत्रित होने लगा। इसी एकत्रित जल ने सागरों ग्रीर महासागरों का निर्माण किया। ग्राज भी इन्हीं सागरों में जल भाप बनकर उड़ता रहता है ग्रीर बादल

बनकर घरातल पर वर्षा करता रहता है। वर्षा के जल का श्रिधिकांश छिद्र-युक्त शैलों में को रिसता हुआ भूपटल के भीतर एकत्रित होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी के भीतर भी अमित जल भरा हुआ है, जो कुओं और स्रोतों के द्वारा मनुष्यों को प्राप्त होता रहता है।

महासागरीय नितल (Ocean Bottom) महासागरों की तली को निम्नांकित चार भागों में बांटा जा सकता है—

- (१) महाद्वीपीय निमग्नस्थल (Continental Shelf)—इस भाग की गहराई कभी १८३ मीटर (६०० फीट से ग्रधिक नहीं होती ग्रौर यह समुद्र-तट के समीप से ग्रारम्भ होकर क्रमशः गहरा होता चला जाता है। यह ग्रादि काल में स्थल का ही भाग था, परन्तु समुद्र के इस पर चढ़ जाने से यह समुद्री फर्श का भाग बन गया है। ग्रन्थमहासागर के तट पर इस स्तर की चौड़ाई बहुत ग्रधिक है। यहां पर समुद्र की गहराई बहुत कम होने के कारण मछली पकड़ने के क्षेत्रों की भरमार है। महाद्वीपीय चबूतरा समुद्र की क्षय-क्रिया ग्रथवा मिट्टी जमने की क्रिया द्वारा भी बनते हैं। नार्वे के तट पर पहली प्रकार के ग्रौर संयुक्त राज्य के तट के समीप दूसरी प्रकार के स्तर (Shelf) पाये जाते हैं। इनके समाप्त होने की सीना को जहां से ग्रकस्मात जल की गहराई बढ़ जाती है, महाद्वीपीय चबूतरे की सीमा (Continental Edge) कहते हैं।
- (२) महासागरीय ढाल (Continental Slopes)—महाद्वीपीय स्तर की सीमा से समुद्र की गहराई एकदम बढ़ने लगती है ग्रौर समुद्र फर्श का ढाल बहुत तीन्न हो जाता है। वहाँ पर जल की गहराई १८३ मीटर से ३६६ मीटर (६०० से १,२०० फीट) तक होती है। यह ढलवां भाग महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। इस माग की रचना भी जमाव की किया द्वारा हुई है।
- (३) प्रगाध समुद्री मैदान (Deep Sea Plains)—महाद्वीपीय ढाल की समाप्ति पर सागरों तथा महासागरों में प्रायः समतल मैदान पाये जाते हैं। इन मैदानों का तल दो भील से अधिक गहराई पर होता है। इस्रलिये इन्हें अगाध समुद्री मैदान कहते हैं। महाद्वीपीय फर्श का अधिकांश उसी प्रकार के अगाध मैदान से बना हुआ है।
- (४) महासागरीय खड्ड (Ocean Deeps)—अगाव समुद्री मैदानों से कहां-कहीं तंग, लम्बी और अत्यन्त गहरी घाटियां बनी हुई हैं। इन घाटियों में जल की गहराई ६०६६ मीटर से १०६६ मीटर (२०,००० से ३५,००० फीट) तक है। यही महासागरीय अगाध खड्ड कहलाते हैं। इस प्रकार के खड्ड महाद्वीपों के पास लम्बान में अर्थात तट के समान्तर पाये जाते हैं। अन्धमहासागर में सबसे गहरा खड्ड नेयसं डीप (Nares Deep) पोटॉरिको (Puertorico) के समीप स्थित है, जिसकी गहराई ८०३० ६६ मीटर २८,६७२ फीट है।

समुद्री तल के जमाव (Deposits of the Ocean Floor) समुद्र का पर्य कीचड़, कीड़ों हडि्डयों तथा चीका मिट्टी से दका हुआ है। कीचड़ भीर

चीका स्थल से ग्राने के कारए जल-प्रपात सामग्री ग्रीर हड्डियां समुद्री कीड़ों से प्राप्त होने के कारए सामुद्रिक सामग्री कहलाती हैं। कीचड़ में बालू, कंकर-पत्थर ग्रादि नदियों तथा समुद्री लहरों द्वारा दूटे तथा जमाये हुये मिले रहते हैं। यह महाद्वीपीय निमग्नस्थल (Continental Shelf) पर समुद्र-तट से ४६३ किलोमीटर (३०० मील) की दूरी पर मिलती है। इसका रंग हल्का नीला और कहीं-कहीं रासायनिक तत्व मिले रहने के कारए। लाल भी होता है। मृत कीड़ों के ढांचे (Oozes) ग्रगाध समुद्री मैदानों पर एकत्रित होते रहते हैं। इनका रंग हल्का भूरा होता है। मृत कीडों के इन ढांचों की परत पर पर्त अनन्त काल से महासागरों की पैदी में जमती चली श्रारही हैं। इस प्रकार की पर्ते मुख्यतः चार प्रकार के जीवों प्रथात् ग्लोबीजेरिना (Globigerina), टैरोपाड (Pteropod), डायटम (Diatom) श्रौर रेडियोलेरा (Radiolara) की हड्डियों से बनी हैं। प्रथम दो में चूना और श्रन्तिम दो में बालू (Silica) का ग्रधिक अरंश रहता है। लाल चीका (Red Clay) प्रशान्त महासागर के ग्रगाध तल पर दूर तक फैली हुई है। यह मिट्टी हिन्द महासागर तथा हिन्द महासागर के प्रगाध खड़ में भी मिलती है। इस लाल चीका का निर्माण ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से उड़ने वाली धुल के उन कर्णों द्वारा हुआ है, जो समुद्र के जल में ग्रघुलनशील (Insoluble) होने के कारएा धीरे-धीरे नीचे पहुँचकर जम गये हैं। इनकी तह बहत धीरे-धीरे जमती है स्रीर केवल स्रगाध समुद्री मैदानों में ही पाई जाती है।

प्रचण्ड महासागर का नितल (Bottom of the Atlantic Ocean)-इस महासागर की माकृति अंग्रेजी के अक्षर S की भांति है। अमेरिका, अफीका श्रोर यूरोप के समुद्र-तट समानान्तर हैं। इनमें उत्तर की ग्रोर ब्रिटिश द्वीपसमूह तथा न्युफाउण्डलैंड के चारों स्रोर विस्तृत महाद्वीपीय स्तर है परन्तू दक्षिएा की स्रोर के स्तरों (चब्रतरों) की चौड़ाई बहुत कम है। अन्ध महासागर श्रीर उत्तरी ध्रुव महा-सागर (Atlantic Ocean) के बीच फर्श (Ocean floor) पर पूर्व से पश्चिम की श्रीर को एक शैल समुद्र के अन्दर ही अन्दर फैली हुई है, जिसे वीविल थाम्सन श्री (Wyville Thomson Ridge) कहते हैं। इस महासागर के मध्य में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक पानी के अन्दर ही अन्दर फैली हुई है। कहीं-कहीं इसके शिखर जल के ऊपर स्नाकर द्वीप बन गये हैं। यह पर्वत श्रेगी इस महासागर के फर्श को दो भागों में विभक्त करती है। इस श्रेगी का उत्तरी भाग डालफिन श्रेग्री (Dolphin Ridge) श्रीर दक्षिग्री भाग चेलेंजर क्षेग्री (Challenger Ridge) कहलाता है। यह पर्वत श्रेणी कहीं-कहीं ऊँची उठकर समुद्र तल से बाहर निकल ग्राई है, जिससे महासागर के बीच यत्र-तत्र द्वीप बन गये हैं। इस प्रकार बने हुये कुछ मुख्य द्वाप एजोर्स (Azorse), एसेन्शन (Assension) इत्यादि हैं। इसकी गहराई का मध्यमान (Average) दो मील है। कहीं-कहीं इसके फर्श में ग्रगाध खड़ भी हैं। इसके सबसे श्रधिक गहरे खड़ नेयमं खड़ (Nares Deep)

की गहराई ६४२४.६६ मीटर (२७,६७२ फीट) है। यह खडु पोर्टोरिकों के समीप उत्तर दिशा में स्थित है।

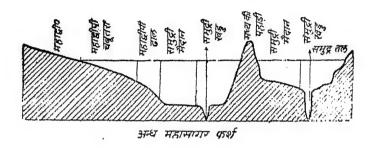

प्रशान्त महासागर का नितल (Bottom of the Pacific Ocean)— इस
महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ऊँची पर्वत श्रे िए। यां स्थित हैं, जिनके
कारए। इनके तटों पर महाद्वीपीय स्तर (Continental Shelf) बहुत कम है और
किनारे से ही गहरा ढाल धारम्भ हो जाता है। तट के पास ही समुद्री फर्श श्रारम्भ
हो जाता है, जिससे श्रगाध खड्डों की बाहुलता है। मुख्यतः जापान से दक्षिए। की
धोर खड्डों (Deeps) की एक श्रु खला पाई जाती है। इसके फर्श की बनावट बड़ी
विचित्र है। फर्श पर यत्र-तत्र पहाड़ियां हैं, जिनके शिखर समुद्र-तल के ऊपर श्राकर

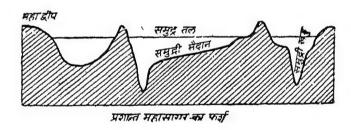

हीप बन गये हैं। जापान द्वीपसमूह के लगभग सभी द्वीप इस प्रकार के हैं। इस प्रकार के हैं। इस प्रकार के हीं। इस प्रकार के हीं। इस प्रकार के समान कोई मध्यवर्ती श्रेणी न होकर अलग-अलग पठार हैं। इसी प्रकार का एक पठार एशिया तथा आस्ट्रेलिया के पूर्व में और दूसरा पठार अमरीका के पिश्चम में स्थित है। इन दोनों पठारों के बीच विस्तृत समुद्री मैदान है। इस महासागर की गहराई पुआम के निकट मेरिआना खड़ (Mariana Deep) में १०५५१ मीटर (३५,६०० फीट) है। इसके अतिरिक्त जापान के निकट टसकारों खड़ ५३६० ६६ (२७,४३० फीट), दक्षिणी अमरीका के निकट अटाकामा खड़ और फिलीपाइन के निकट मिडनाओ खड़ १०७६० मीटर (३५,४०० फीट) भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

٢

### सागरों का ग्राथिक महत्व

- (१) सागर जलवाय को प्रभावित करते हैं—समूद्र में जल का ग्रक्षय भण्डार है। पृथ्वी पर जितनी वर्षा होती है, उसका अधिकांश समुद्रों से ही भाप के रूप में उठता है। समुद्र-तट से ३२१८ ६८ किलोमीटर (२००० मील) दूर स्थित किसी देश के भीतरी भाग में होने वाली वर्षा का प्रमुख कारए। समुद्र का जल ही है। यदि हमारी पृथ्वी पर जल का अभाव होता तो पृथ्वी का सम्पूर्ण घरातल एक श्रात्यन्त शुष्क मरु-भूमि बन जाता जिसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति का पनपना श्रीर मनुष्य से लेकर क्षुद्र कीटाराष्ट्रश्रों तक किसी भी जीवधारी का जीवित रहना सर्वथा असम्भव हो जाता और हमारी पृथ्वो वनस्पति एवं जीवों से शून्य रह जाती। समुद्रों को क्षेत्रफल स्थलीय जल क्षेत्रों के क्षेत्रफल का २०० गुना है। तापमान पर भी जल का भारी प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव से द्वीपों श्रीर समुद्र तट के सभीप के प्रदेशों की जलवायू सम रहती है। सम जलवायू स्वास्थ्यप्रद होती है। श्रतः समुद्री किनारों के समीप ही अधिकाँश आमोद-प्रमोद और स्वास्थ्य सुधार के केन्द्र पाये जाते हैं। इसी से तटवर्ती प्रदेशों के निवासी स्वस्थ, परिश्रमी श्रीर सहनशील होते हैं। भूमण्डल के दो सर्वाधिक उन्नतिशील क्षेत्र-उत्तरी, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य (U.S.A.) समुद्र-तट पर ही स्थित हैं। प्रोफेसर हिन्टगटन के कथनानुसार इन क्षेत्रों के निवासी सम जलवायु के कारए। ही सबसे अधिक उन्नतिशील सम्य ग्रौर सुसंस्कृत (Cultured) हैं।
- (२) सागर रासायनिक पदार्थों का भण्डार है—सागर के जल में प्रति एक-सौ मन में ३५ मन खिनज पदार्थ घुले रहते हैं। इन घुले हुये खिनजों में साधारण नमक, चूना, फासफोरस मुख्य हैं। संयुक्त राज्य प्रमेरिका के वाणिज्य विभाग के कथनानुसार प्रशान्त महासागर के तटवर्ती जल में पाई जाने वाली काई ग्रौर घास के हर साल लगभग १० करोड़ डालर मूल्य का पोटाश निकाला जा सकता है। भविष्य में ग्राशा है कि समुद्री ज़ल से रासायिक पदार्थों के निकालने का काम विकसित होगा।
- (३) सागर मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं—सागर मछलियों के भी अक्षय भण्डार होते हैं। इसमें केवल खाने के काम ग्राने वाली हेरिंग, समान इत्यादि मछलियां ही नहीं पाई जाती हैं, वरन् श्रीषिध के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली काड (Cod) मछलियां श्रीर मोतियों से युक्त सीपियां भी पाई जाती हैं। समुद्री मछलियों का जितना अधिक महत्व है, उतना निदयों तथा भीलों में पाई जाने वाली मछलियों का नहीं है। जापान श्रीर नार्वे में तो मछलियां भोजन का एक विशिष्ट अंग है। पृथ्वी के अनेक विस्तृत भू-भागों में मछलियां भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं श्रीर उनका पकड़ना भी विश्व के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। छिछले स्रीर गहरे दोनों प्रकार के सागरों में मछली पकड़ने के स्थान पाये जाते हैं। नाविक

कला का स्राधार भी मछली पकड़ने की कला है। इन दोनों में परस्पर बहुत गहरा सम्बन्ध है।

- (४) सागर यातायात के लिये महत्वपूर्ण हैं—पानी द्वारा यातायात सबसे अधिक सस्ता होने के कारण अति प्राचीन काल से ही नौका तथा जहाजों द्वारा विभिन्न देश परस्पर व्यापार करते चले आ रहे हैं! समुद्र पर न तो स्थायी मार्ग (Permanent Track) बनाना पड़ता है और न उसकी मरम्मत तथा देख-भाल पर ही कुछ व्यय करना पड़ता है। सागरीय मार्गों पर जहाज तथा नौकायं चलाने के लिये कुछ थोड़े से मनुष्यों तथा अल्प-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे-जैसे मशीनों की उन्नति होती जा रही है, वैसे ही वैसे सागरीय यातायात भी बढ़ता जा रहा है। सागरीय यातागात मनुष्य द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का एक प्रमुख आधार है। सागरीय यातायात की सुविधाओं और उन्नति के कारण ही विश्व के सबसे बड़े नगर बन्दरगाहों के रूप में समुद्र-तट पर स्थित हैं। इन्हीं सुविधाओं के कारण समुद्रों को Free High Way कहा जाता है।
- (५) सागर सुरक्षा के साधन हैं श्रादि काल में देशों की सीमाओं पर सागर का होना उनके लिये एक दृढ़ ग्रभेद्य रक्षात्मक प्राचीर समक्षा जाता था। ब्रिटिश द्वीपसमूह चारों श्रोर से घिरे रहने के कारएा प्राचीन काल से ही श्रजेय रहे है और श्राज तक शत्रु उन पर श्राक्रमण नहीं कर सके हैं। भारत की दक्षिणी सीमा भी हिन्द महासागर के कारए। सदा सुरक्षित रही है। सहस्रों वर्षों तक ग्रन्थ तथा प्रशान्त महासागर यातायात की अभेद्य दीवारों की भांति रहे, जिन्हें किसी देश का जलयान पार नहीं कर सकता था। इसलिये आज भी यूरोप, एशिया, श्रफीका श्रीर श्रास्ट्रेलिया को पुरानी दुनिया (Old World) श्रीर उत्तरी तथा दक्षिएगी अमरीका को नई दुनिया (New World) कहा जाता है। संयुक्त राज्य भ्रमरीका (U. S. A.) की स्थिति उसके पूर्वी तट पर भ्रन्ध महासागर और पश्चिमी तट पर प्रशान्त महासागर होने के कारण . सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सेम्पल के कथनानुसार, "किसी देश के लिये सागर ही एक ऐसी सीमा है जो अनन्तकाल तक स्थिर, अपरिवर्तित श्रीर वास्तविक बनी रह सकती है, क्योंकि यह मानव की लगातार प्रगति को सदा से रोकती है भीर भविष्य में भी रोकती रहेगी। स्थल सीमा से युक्त देशों को जितनी सरलता-पूर्वक विजय किया गया, उतनी ही अधिक कठिनाइयां द्वीपों भौर सागरों से घिरे हुये छोटे-छोटे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में उठानी पडीं।"
- (६) सागर आमोद-प्रमोद के साधन हैं—सागर-तट की बनावट, वहां स्थित नाना प्रकार की रौलें, सौन्दर्थ-पूर्ण वातावरण श्रीर तैरने, नाव चलाने तथा मछली पकड़ने की सुविधाओं के कारण समुद्र-तट मनुष्य के लिये सदा से श्राकर्षण-केन्द्र रहे हैं। जलवायु स्वास्थ्यप्रद होने के कारण लोग यहां पर जलवायु परिवर्तन के लिये

भाते रहते हैं। डूबे हुए तटों के समीप छोटे-छोटे द्वीपों पर होटल बनाये हैं, जहां स्नान के लिये गर्म पानी का भी प्रबन्ध रहता है। उभरे हुये तटों पर बालू के बड़े- बड़े मैदान पाये जाते हैं, जिनमें स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़े ग्रीर युवा ग्रवकाश के समय धूप-स्नान (Sun Bathing) के लिये एकत्रित होते हैं। उड़ीसा के सागर तट पर गोपालपुर (Gopalpur) भीर बम्बई के जुहू तट ग्रामोद-प्रमोद के प्रसिद्ध केन्द्र हैं।

#### सागर तल की गतियां

सागर कभी स्थिर एवं शान्त नहीं रहते। उनमें निरन्तर ऊंची-ऊंची लहरें उठती रहती हैं भीर पानी ऊंचा-नीचा होता रहता है। समुद्र-तल पर सर्वत्र एक हलचल सी मची रहती है। कहीं पहाड़ के समान ऊंची पहाड़ की दीवार सी प्रतीत होती है तो कहीं विशाल धारायें बहती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। समुद्र की सभी प्रकार की हलचलें तीन प्रकार की गतियों से सम्बन्धित हैं। ये गतियां इस प्रकार हैं—(१) लहरें (Waves), (२) ज्वार-भाटा (Tidal waves), (३) समुद्री धारायें (Ocean Currents)।

समुद्री जल में ऊपर नीचे वृत्तात्मक (Circular Motion) होने पर लहरें उत्पन्न होती हैं। इसमें जल की समानतर गति न होने से लहरें श्रागे बढ़ती प्रतीत होती हैं। परन्तु जल-करा अपने ही स्थान पर रहते हैं। इनके उत्पन्न होने का काररा जल-तल पर वायु का दबाव है। खुले समुद्रों में प्रचण्ड बायु चलने पर

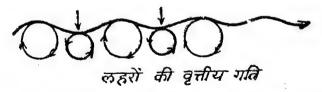

पचास साठ फीट सक ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इनकी गति मुख्यतः इनकी लम्बाई, वायु के वेग तथा समुद्ध की गहराई पर निर्भर होती हैं। ये किनारे से टकरा कर उसे निरन्तर मत्यन्त घीमी गति से काटती रहती हैं। प्राचीन काल में जब पालदार छोटे-छोटे जहाज चला करते थे, तो उनमें से मनेक उन विशाल लहरों के चक्कर में पड़कर समुद्ध के गर्भ में बिलीन हो जाया करते थे। बहरों द्वारा जब का घरातल बहुत कुछ ऊंचा-नीचा होता रहता है, जिससे जल में यथेष्ठ वायु मिलती रहती है। समुद्ध के बल में मिली हुई वायु समुद्धी जीव-जन्तुग्रों को प्रारण वायु (Oxygen) प्रदान करके उन्हें जीवित रखती है।

समुद्री घारायें—

जिस प्रकार महाद्वीपों पर छोटी-बड़ी निदयां बहती रहती हैं, उसी प्रकार सट पर समुद्र की गहराइयों में भी नीचे नदी की घारा के समान जन्न एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हुआ प्रतीत होता है। श्रतः धारायें समुद्र के बीच चलने वाली निदयां हैं।

समुद्री धाराग्रों की उत्पत्ति के कारण—

समुद्री धारायें निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैं-

- (१) खारेपन की श्रसमानता—यह हम पहले ही बता चुके हैं कि समुद्रों में सर्वत्र खारापन एक समान नहीं है। जिस जल में जितना श्रधिक खारापन होता है श्रयांत जितना श्रधिक नमक मिलता रहता है, वह उतना ही श्रधिक भारी हो जाता है। भारी जल पृथ्वी की श्राकर्षण शक्ति द्वारा खिचकर नीचे तली में बैटने लगता है श्रोर कम खारा श्रयांत् हल्का जल उसका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार समुद्र-जल में गित उत्पन्न हो जाती है। समुद्र जल में भीतर ही भीतर खारेपन की ग्रसमानता के कारण ग्रहश्य ढाल उत्पन्न हो जाते हैं श्रीर जल उनके ऊपर प्रवाहित होने लगता है।
- (२) तापमान की असमानता—भूमध्यवर्ती क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणों लम्बवत् पड़ती रहती हैं। ख्रतः वहां के समुद्रों का जल गर्म होकर हल्का हो जाता है, अर्थात् उसका घनत्व कम हो जाता है। विपुवत् रेखा से जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तापमान नीचा होता चला जाता है, जिसके कारण समुद्र का जल भी ठण्डा होता चला जाता है। ठण्डा होकर घनत्व बढ़ जाने से जल भारी हो जाता है और ध्रुवों की ओर से नीचे ही नीचे भूमध्यरेखा की ओर बढ़ने लगता है और भूमध्यरेखा के समीप का उष्ण जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार संवाहन धारायें (Convectional Currents) बनती हैं, जो पानी से ऊपर नीचे चक्राकार गति करती हैं। जल के तापमान में गहराई के साथ भी परिवर्तन होता रहता है। गहराई के जल का घनत्व अधिक होता है और वह समुद्र तल के गर्म तथा हल्के जल के पवन द्वारा छितरा दिये जाने पर ऊपर आने लगता है।
- (३) बायु का प्रभाव—तापमान तथा खारेपन की श्रसमानता द्वारा प्रवाहित ज्ल समुद्र में चलने वाली स्थायी तथा श्रस्थायी वायु से गति प्राप्त करके धाराश्रों का रूप ग्रहण कर लेता है।

संयुद्धी घाराग्रों की दिशा को प्रवाहित करने वाले कारण—

समुद्री घाराओं का जल जिस श्रोर से प्रवाहित होता रहता है, उसी के अनुसार उनका नामकरए। होता है, जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर की श्रोर बहने वाली धारा उत्तरी मूमध्यवर्ती धारा (North Equatorial Current) कहलाती है। घाराओं की दिशा पर श्रनेक बातों का प्रभाव पड़ता है। इसमें श्रग्रलिखित तीन बातें प्रमुख हैं—

- (१) प्रचलित पवनों की दिशा—पवनों की दिशाओं का धाराओं पर भारी प्रभाव पड़ता है। स्थायी पवनें जहां जिस श्रोर को बहती हैं, वहां धारायें भी उसी दिशा में उनके वेग से प्रभावित होकर बहने लगती हैं, जैसे पछुआ हवा पिश्वम से उत्तर-पूरव की श्रोर बहती है तो उससे प्रभावित होकर गल्फस्ट्रीम तथा क्यूरोसीवो धारायें भी पिश्चम से उत्तर-पूरव की श्रोर को ही प्रवाहित होती हैं।
- (२) पृथ्वो को दैनिक गति—पृथ्वो की दैनिक गति पश्चिम से पूर्व की अौर होने के कारएा धाराओं की दिशा भी पश्चिम से पूर्व को रहती है, जैसे विपरीत भूमध्यवर्ती धारा पृथ्वी की दैनिक गति के कारएा फेरल के नियम (Ferrel's Law) के अनुसार धारायें प्रायः गोलाकार मार्ग पर चलते हुये उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिनी श्रीर और दक्षिएगी गोलार्द्ध में वायों श्रोर को मुड़ जाती हैं।
- (३) समुद्र-तट की आकृति—समुद्र-तट की आकृति का भी धाराओं की विशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः धारायें महाद्वीपों के समुद्र तटों के समान्तर बहती रहती हैं थीर बहते-बहते तटीय अन्तरीप के पास आकर तट से टकरा जाती हैं और दो भागों में बंटकर अथवा मुड़कर प्रवाहित होने लगती हैं, जैसे दक्षिणी भूमध्यवर्ती धारा अन्य महासागर में बहती हुई दक्षिणी अमेरिका के सेन राकृ अन्तरीप (Cape S. Roque) से टकरा कर उत्तरी तथा दक्षिणी दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। उत्तरी धारा अमेजन के मुहाने के समीप होती हुई उत्तरी भूमध्यवर्ती धारा से जा मिलती है और दक्षिणी धारा आजील धारा के नाम से दिक्षणी अमेरिका के पूरवी किनारे के समीप बहती हुई दिक्षण की ओर प्रवाहित होती है।

समुद्री धाराओं के प्रकार-

समुद्री घारायें तापमान के विचार से गर्म तथा ठण्डी दो प्रकार की होती हैं। विषुवत् रेखा के समीप उष्णा जल में प्रवाहित घारायें जो घ्रुवों की श्रोर को बहती रहती हैं, गर्म घारायें कहलाती हैं; जैसे क्यूरोसीवो श्रौर बाजील की घारायें। जिन घाराशों में घ्रुवों के समीप का ठण्डा जल प्रवाहित होता है श्रौर जो वहां से भूमध्यवर्ती गर्म क्षेत्रों की श्रोर को बहती रहती हैं 'ठण्डी घारायें' कहलाती हैं; जैसे लेखे डोर श्रौर फाकलैंड (Falkland) की घारायें। गित के द्राघार पर भी घाराशों को स्ट्रीम (Stream) तथा ड्रिफ्ट (Drift) दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। 'स्ट्रीम' की गित तीव होती है जैसे गल्फस्ट्रीम (Gulf Stream) जो २३ मील से ६ मील प्रति घण्टे की चाल से बहती रहती है। मन्थर गित से चलने वाली समुद्री घारा को ड्रिफ्ट कहते हैं, जैसे ग्रटलांटिक ड्रिफ्ट जो केवल १३ मील प्रति घण्टा की चाल से बहती है। प्रायः गर्म घारायें तीव्र गित वाली श्रौर ठण्डी घारायें मन्दगामिनी होती हैं। जब कोई घारा किसी संकरे स्थान (Narrow space) में होकर बहती है श्रथवा महाद्रीप के छोर पर मुहती है तो उनेकी गित बहुत

श्रिधिक हो जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा के समीप तंग खाड़ी में को होकर जाते समय बहुत तीव्रता से बहुती हैं।

प्रशान्त महासागर में प्रवाहित समुद्री धारायें—

प्रशान्त महासागर (Pacific Ocean) का क्षेत्रफल विश्व के सम्पूर्ण जल-मण्डल का २५% है। इस महासागर में जल की मात्रा अन्य सभी महासागरों से अधिक है। जर्मन भूगोलवेत्ता उसे महान् सागर (Great Ocean) कहते हैं। प्रसिद्ध नाविक मैगलन ने सन् १५२१ ई० में इसके समुद्र-तल को अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक शान्त देखकर इसका नाम प्रशान्त महासागर रक्खा था। इसकी धाराओं पर पृथ्वी के परिभ्रमण (Rotation) का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी धारायें अन्य महासागरों की धाराओं की अपेक्षा कुछ अधिक चक्राकार हैं। इसमें ६ धारायें प्रवाहित हैं, जिनमें से ५ गर्म और ४ ठण्डी हैं। उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

- (१) उत्तरी भूमध्यवर्ती धारा (North Equatorial Current)—उत्तरी गोल। द्वें में चलने वाली सन्मार्गी पवनों द्वारा गित प्राप्त करके यह धारा मैं निसको तट के समान्तर उत्तर की ग्रोर बहती हुई कोरिएन्टीज ग्रन्तरीप (Cape Correntes) के समीप से पश्चिम की ग्रोर बहती हुई फिलीपाइन द्वीपसमूह की ग्रोर चली जाती है।
- (२) दिक्षणी मूमध्यवर्ती धारा (South Equatorial Current)—यह धारा भूमध्य रेखा के दिक्षणा में दिक्षणी अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी तट के समीप से पश्चिम की श्रोर को बहती हुई श्रास्ट्रे लिया की श्रोर चली जाती है। फीजी द्वीप समूह (Fiji Island) के समीप से इसकी एक शाखा निकल कर श्रास्ट्रे लिया के पूरवी तट की श्रोर चली जाती है। श्रागे बढ़ने पर यह धारा पुनः न्युगिनी (New Guinea) के समीप दो धाराग्रों में विभक्त हो जाती है। एक धारा उत्तर को मुड़ कर उत्तरी भूमध्यवर्ती धारा से मिल जाती है तथा दूसरी दिक्षण की श्रोर मुड़ कर श्रास्ट्रे लिया के पूरवी तट पर बहने वाली गर्म धारा से मिल जाती है।
- (३) विपरीत सूमध्यवर्ती धारा—उत्तरी तथा दक्षिगी गोलार्द्धों की संमार्गी पवनों द्वारा प्रवाहित जल उत्तरी तथा दक्षिगी भूमध्यवर्ती धाराग्रों के बीच पश्चिम से पूरव की ग्रोर को बहने वाली एक धारा की रचना कर लेता है। यह धारा ग्रत्यन्त धीमी गित से पूरव की ग्रोर को वर्ष भर बहती रहती है। यह विपरीत भूमध्यवर्ती धारा (Equatorial Counter Current) कहलाती है।
- (४) पूर्वी ग्रास्ट्रेलिया की गर्म धारा—फीजी द्वीप समूह तथा न्यूगिनी द्वीप के समीप से दक्षिणी भूमध्यवर्ती गर्म धारा से निकली हुई उप-धारायें ग्रास्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मोरेटन की खाड़ी (Moreton Bay) के समीप परस्पर मिलकर



तट के समीप बहती हैं। यही धारा यहाँ पर आस्ट्रेलिया की गर्म धारा या न्यूसाउथवेल्स की गर्म धारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां दक्षिण में टस्मानिया द्वीप के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई आगे बढ़कर वृत्ताकार घूम जाती है और न्यूजीलैंड द्वीप के पश्चिमी तट के समीप बहती हुई एक वृत्त बनाकर पुनः फीजी द्वीप समूह के समीप आती हुई धारा से मिलकर एक पूरा चक्कर बना देती है।

- (५) ग्रण्टार्कटिक ड्रिफ्ट—दक्षिणी ध्रुव सागर में पश्चिम से पूरव की श्रोर स्थायी पवनों द्वारा प्रवाहित एक धीमी धारा बहती है। यह ग्रन्थ महासागर में चलने वाली ग्रण्टार्कटिक नामक ठण्डी धारा का ही एक भाग है ग्रौर प्रशान्त महासागर की ग्रण्टार्कटिक धारा कहलाती है।
- (६) पीरू की ठण्डी घारा (Peru Current)—यह ठण्डी धारा हम्बोल्ड धारा भी कहलाती है। यह दक्षिणी अमेरिका के हार्न अन्तरीप के कुछ पश्चिम भी और अण्टार्कटिक घारा से निकलकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर धामसर होती है और ला सेरीना (La Serena) के पाम पारीना अन्तरीप (Cape Parina) तक पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है। पारीना अन्तरीप के समीप समाणियों के प्रभाव से पश्चिम की और मुड़कर यह दक्षिणी भूमध्यवर्ती धारा में मिल जाती है।
- (७) क्यूराइल गर्न घारा (Kurile Current)—यह घारा ध्रुवीय क्षेत्र से बेरिंग जलडमरूमध्य में होकर दक्षिण की भ्रोर कमचटका प्रायद्वीप के तट के सहारे-सहारे स्थित होती हुई क्यूराइल टापुग्रों के समीप क्यूरोसीवो की घारा से मिल जाती है। ठण्डे पानी की घारा होने के कारण यह जब क्यूरोसोवो से मिलती है, तो वहां भारी कुहरा एवं धुन्ध उत्पन्न हो जाती है।
- (म) क्यूरोसीबो गर्म घारा (Kurosiwo Current)—उत्तरी भूमध्यवर्ती घारा का गर्म जल दक्षिणी चीन सागर में एकत्रित होकर दक्षिणी चीन के तट से टकराने लगता है। यह जल तट से टकराकर तथा संमार्गी पवन एवं दक्षिणी पूरवी मानसून से प्रवाहित होकर दक्षिणी आरेर मध्य चीन के तट के सहारे बहती हुई जापान द्वीप-समूह के निकट पहुँचती है और उसके पूर्वी तट के समान्तर बढ़ती हुई क्यूराइल द्वीप-समूह के समीप उसी नाम की ठण्डी घारा से मिल जाती है। तथा पछुआ हवाओं (Westerlies) के फेर में पड़कर पूरव की और मुड़ जाती है। यहीं से उस घारा का नाम प्रशान्त घारा पड़ जाता है। १५० पिनचमी देशान्तर के समीप वह दो घाराओं में विभक्त हो जाती है। उत्तर की और जाने वाली शाखा अलास्का की घारा कहलाती है और एक विशाल वृत्त बनाती हुई पुनः अपनी मुख्य घारा (उत्तरी प्रशान्त घारा) में मिल जाती है। दक्षिण की श्रोर जाने वाली शाखा केलीफोर्निया की ठण्डी घारा से मिल जाती है। क्यूरोसीवो घारा का जल गहरे नीले रंग का होने के कारण जापानी इसे काली घारा (Black Stream of Japan) के नाम से पुकारते हैं। उसकी गित लगभग ७ २४२२ किलो मीटर प्रति घण्टा है।

(१) केलीफोर्निया की ठण्डी थारा (California Current)—यह पछुद्रा हवाग्रों से प्रवाहित होकर चलने वाली ठण्डे पानी की धारा है। उसमें उत्तरी ध्रुव से नीचे ही नीचे भ्राया हुमा ठण्डा जल समुद्र तल पर ऊपर उठ आता है। यह धारा केलीफोर्निया के तट के समान्तर उत्तर-पूर्व के दक्षिण की श्रोर बहती हुई उत्तरी भूमध्यवर्ती धारा में मिल जाती है।

### प्रचण्ड महासागर में प्रवाहित धारायें-

विषुत्रत्रेक्षीय उच्ण जल का अधिकांश दक्षिणी धमेरिका के आंजील लट की स्थित एवं कोणधार आकृति के कारण उत्तरी प्रचण्ड महासागर में एकत्रित हो जाता है और उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के ठण्डे जल का अधिकाँशर से इसी महासागर में प्रवाहित होता रहता है। अतः विश्व की सर्वोत्तम महस्वपूर्ण धारायें इसी में प्रवाहित हैं। इन धाराओं का क्रम भी लगभग प्रशान्त महासागर की धारायों के समान ही है। इनकी प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

- (क) उत्तरी प्रचण्ड महासागर की धारायें—इसमें पांच मुख्य धारायें बहती है, जिनमें से तीन गर्म ग्रौर दो ठण्डी धारायें हैं।
- (१) उत्तरी भूमध्यवर्ती धारा—यह गर्म पानी की धारा उत्तरी-पूर्वी संमार्गी पवनों से प्रवाहित होकर भूमध्यरेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम को बहती रहती है तथा दक्षिणी अमेरिका के फॉच, डच और ब्रिटिश गायना (Guiana) तट के समीप दक्षिणी भूमध्यवर्ती धारा की उत्तरी शाखा से मिलकर उत्तर-पूर्व की भोर को प्रवाहित होती है।
- (२) विपरीत भूमध्यवर्ती धारा (Equatorial Counter Current)— उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्यवर्ती गर्म धाराग्रों के बीच उत्तरी तथा दक्षिणी संमागीं पवनों द्वारा घसीट कर एकत्रित किया हुम्रा जल पृथ्वी के परिभ्रमण (Rotation) के प्रभाव से अपने बीच एक म्रनियमित सी पश्चिम से पूर्व की मीर को बहती हुई विपरीत धारा उत्पन्न कर लेता है। यही धारा म्रफीका के गिनी तट के समीप बहने के कारण गिनी धारा (Guinea Current) कहलाती है।
- (३) गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream)—ब्राजील के उत्तरी तट के समान्तर बहती हुई भूमध्यवर्ती धारा का अधिकांश केरीबियन सागर (Caribian Sea) में पहुँचता है। यह धारा वहां से यूकाटन चेनल (Yucatan Channel) में बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में पहुँचती है। मैक्सिको की खाड़ी लगभग चारों भ्रोर से बन्द है श्रीर यहां से इस धारा का जल केवल पलोरिडा जलडमरूमध्य, जो बहुत तंग है, में को होकर बाहर निकल सकता है। श्रतः इस खाड़ी में श्रत्यधिक जल

एक त्रित हो जाता है, जिसके कारण खाड़ी के उत्तरी भाग का तल प्रचन्ड महासागर के तल से कुछ ऊंचा हो जाता है। ग्रतः फ्लोरिडा जलडमरूमध्य में होर्कर इस धारा का जल जो यहीं से खाड़ी की धारा (Gulf Stream) के नाम से प्कारी जाती है, बड़े वेग से उत्तरी महासागर में प्रविष्ट होता है ग्रीर हैटरास ग्रन्तरीप के समीप उसकी चौड़ाई ४५ से ५० मील तक होती है और उसके आगे नोवास्कोशिया (Novaskotia) तक इसकी चौढ़ाई श्रीर भी ग्रधिक होती चली जाती है। यहां से यह घारा पूरव की ग्रोर को मुड़ जाती है ग्रीर न्यूफाउण्डलैंड (New Foundland) के सभीप इसमें उत्तर की ग्रीर से ग्राने वाली लेब्रोडोर नामक ठण्डे पानी की घारा मिल जाती है। यहीं से यह तीन धाराश्रों में विभक्त हो जाती है, जिनमें से एक धारा ग्रेट ब्रिटेन ग्रौर नार्वे के समीप होती हुई उत्तरी ध्रूवीय ठण्डी धारा से जा मिलती है। यह उत्तरी प्रटलॉटिक ड्रिपट के नाम से पुकारी जाती है। इसी में से एक ग्रीर उपधारा निकलकर ग्राइसलैंड द्वीप की परिक्रमा करती हुई नार्वे के पश्चिम में मुख्य धारा से मिल जाती है श्रीर इसी की स्थापना पूर्वी ग्रीनलैंड की ठण्डी धारा से मिलकर ग्रीनलैंड के किनारे-किनारे दक्षिण-पश्चिम को मूडकर उसके पश्चिमी तट के सहारे-सहारे बेफिन की खाड़ी में उत्तर की ग्रीर प्रवाहित होती है। दूसरी धारा यूरोप के पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी तट ग्रीर बिस्के की खाड़ी में प्रवाहित होती है और तीसरी घारा बैस्टविंड डिपट के नाम से सारगास सागर की परिक्रमा करती है। खाड़ी की घारा उत्तर की स्रोर नार्वे के तट पर पहुँचकर नार्वे की घारा कहलाती है। इसका जल लगभग साढ़े तीन मील प्रति घण्टा की चाल से प्रवाहित होता रहता है श्रीर इसमें लगभग हैं घन मील जल प्रति मिनट बहता है। इसके जल का तापमान शीत ऋतु में अपने किनारे के जल से लगभग २०-२५ डिग्री फारेनहाइट अधिक रहता है, जिसके कारएा उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के बन्दरगाह, जिनके समीप से यह घारा बहती है, शीत काल में जमने नहीं पाते।

- (४) लेखे डोर की ठण्डी धारा (Labrador Current)—यह ठण्डी घारा ऊंचे ग्रक्षांतरों में होने के कारण फेरल के नियमानुसार बेफिन की खाड़ी (Baffin Bay) से निकलकर डैविस जलडमरूमध्य में होती हुई लेखेडोर प्रायद्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती है और न्यू-फाउण्डलैंड द्वीप के दक्षिण-पूर्व में खाड़ी की गर्म घारा से मिलकर भारी धुन्ध्र उत्पन्न कर देती है।
- (५) कनारी की ठण्डी घारा (Cannaries Current)—यह ठण्डे पानी की घारा है। इसकी उत्पत्ति का कारण अफीका के उत्तरी-पिश्चमी तट तथा स्पेन से पिश्चमी तट के निकट समुद्र में उत्तरी ध्रुव की ग्रोर से नीचे ही नीचे आये हुए ठण्डे जल का ऊपर तल पर आ जाना है। यह घारा वैस्ट विंड ड्रिफ्ट की एक शाखा से मिलकर स्पेन तपा पश्चिमी अफीका के समुद्र तटों के समीप दक्षिण की ग्रोर बहती हुई उत्तरी भूमध्यवर्ती घारा से मिल जाती है। अफीका के उत्तरी-पश्चिमी

भाग में विशाल मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने में इस घारा का भ्रफीका के उत्तरी-पश्चिमी तट के समान्तर बहना भी एक प्रमुख कारएा है।

(ख) दक्षिणी प्रचण्ड महासागर में प्रवाहित धारायें—

इस भाग में भी उत्तरी प्रचण्ड महासागर की भांति ४ प्रमुख धारायें बहती हैं, जिनमें दो गर्म तथा तीन ठण्डी धारायें हैं।

- (१) दक्षिणी सूमध्यवर्ती धारा—यह धारा भूमध्यरेखा के दक्षिण तथा स्रफीका के पिक्चम में दिक्षणी गोलार्द्ध में चलने वाली संमार्गी पवनों द्वारा प्रवाहित होकर पिक्चम की स्रोर बहती हुई दिक्षणी स्रमेरिका के पूरवी छोर सेनराक ग्रन्तरीप से टकराकर दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा इस महाद्वीप के उत्तरी तट के समान्तर बहती हुई उत्तरी भूमध्यसागरीय धारा से मिल जाती है श्रीर दूसरी शाखा शाजील के पूर्वी तट के समान्तर बहने लगती है।
- (२) ब्राजील की गर्म धारा (Brazilian Current)— दक्षिणी मध्यवर्ती धारा की दूसरी शाखा, जो ब्राजील के पूर्वी तट के समान्तर दक्षिण की मोर प्रवाहित होती है, ब्राजील की गर्म धारा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के प्रभाव से ब्राजील के पूर्वी तट पर यथेष्ट वर्षा होती है श्रौर तापमान श्री कुछ ऊंचा हो जाता है।
- (३) फाकलंड की ठण्डी घारा (Falkland Current)—यह ठण्डी घारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर हार्न अन्तरीप (Cape Horn) के समीप हार्न अन्तरीप घारा से निकल कर महाद्वीप के पूर्वी किनारे के सहारे उत्तर की मोर बहती हुई प्लाटा नदी के मुहाने (Riode-al plata) के समीप ब्राजील की गर्म धारा में विलीन हो जाती है। इसके कारण प्लाटा के मुहाने पर घना कोहरा रहता है।
- (४) बेंगुला की ठण्डी घारा (Benguela Current)—फेरेल के नियमानुसार दक्षिणी अफीका के पश्चिमी तट के समीप गर्म जल संमार्गी पवन द्वारा खिचकर दक्षिणी भूमध्यवर्ती घारा में मिल जाता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर से नीचे ही नीचे आया हुआ ठण्डा जल समुद्र की तह पर आकर महाद्वीप के पश्चिमी तट के समीप उत्तर की ओर बहने लगता है। यह ठण्डे जल की घारा बेंगुला की घारा कहलाती है। इसी घारा में पछुआ हवाओं द्वारा खिचकर लाप्लाटा मुहाने के समीप बाजील की गर्म घारा और फाकलैंड की ठण्डी घारा के संगम द्वारा एकत्रित जलराशि भी आ मिलती है।
- (४) हार्न अन्तरीप की ठण्डी धारा (Cape Horn Current)— एन्टार्कटिक की ठण्डी धारा (Antarctic Cold Drift) दक्षिणी महासागर में पश्चिम से पूरव की ओर बहती हुई जब दक्षिणी अमेरिका में दक्षिण में प्रवाहित होती है तो उसका उत्तरी भाग जो हार्न अन्तरीप के समीप बहता है, हार्न अन्तरीप की ठण्डी धारा कहलाने लगता है।

- (६) एण्टार्कटिक की ठण्डी ड्रिपट (Antarctic Drift)—दक्षिग्गी ध्रुव सागर का ठण्डा जल पछुत्रा हवाग्रों द्वारा गति प्राप्त करके दो ढाई मील की चाल से पश्चिम से पूरव की ग्रोर को ग्रवाध गति से धार के रूप में बहता रहता है। यही धारा एण्टार्कटिक ठण्डी धारा कहलाती है।
- (७) सारगेसो सागर (Sargasso Sea)— उत्तरी प्रचण्ड महासागर में धाराग्रों का क्रम इस प्रकार का है कि उनसे इस महासागर के बीच का भाग चारों श्रोर से घिर जाता है। इस घिरे हुये भाग में समुद्र स्थित रहता है, जिससे वहां एक प्रकार की लम्बी घास उग ग्राती है। यह घास सारसेसम कहलाती है ग्रौर इसी के नाम पर समुद्री भाग का नाम सारगासो सागर पड़ गया है।

### हिन्द महासागर में प्रवाहित धारायें-

हिन्द महासागर में संमार्गी पवनों के क्षेत्र में मानसून पवनें (Monsoon Wind) चलती हैं। इनका प्रवाह ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात ये हवायें ग्रीष्म ऋतु में जिस ग्रोर से चलती हैं शरद ऋतु में उसकी विपरीत दिशा से चलती हैं। इसीलिये हिन्द महासागर में, जो मानसून पवनों का प्रमुख क्षेत्र हैं, एक ही दिशा में चलने वाली स्थायी धाराग्रों का ग्रभाव है। भूमध्य रेखा के दिक्षिण में प्रवाहित धारायों स्थायी रूप से एक ही दिशा में बहती रहती हैं। इस महासागर की धाराग्रों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

- (१) ग्रीष्मकालीन मानसून ड्रिपट—दक्षिणी-पिश्चमी मानसून द्वारा खिचकर हिन्द महासागर का भूमध्यवर्ती उष्ण जल पूर्वी ग्रफीका सोमालिया प्रदेश (Somalia) के किनारे-किनारे उत्तर पूरव की ग्रोर एक धारा के रूप में बहता हुआ ग्रदन की खाड़ी में प्रवाहित होता है ग्रौर वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान के समुद्र तट तथा भारत पश्चिमी तट के समीप बहता हुआ लंका के दक्षिणी तट के समीप पहुँचता है। वहां से यह धारा बंगाल की खाड़ी के किनारे-किनारे होती हुई मलाया प्रायद्वीप के पश्चिमी तट तक ग्राती है ग्रौर मध्यवर्ती धारा में भिल जाती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून ड्रिपट (Monsoon Drift) कहते हैं।
- (२) शरद्कालीन मानसून ड्रिक्ट (Winter Monsoon Drift)—शरद् ऋतु में हिन्द महासागर में उत्तरी-पूरवी मानसून चलती है। इसके कारएा इस ऋतु में मानसून धारा का प्रवाह पलटकर विपरीत दिशा में हो जाता है, जिससे वह धारा पूरवी द्वीप-समूह के विपरीत से आरम्भ होकर मलाया प्रायद्वीप के पिश्चमी तट के सहारे उत्तर की श्रोर प्रवाहित होती है श्रौर पूरवी पाकिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र एवं मद्रास राज्यों में समुद्र तटों के समीप बहती हुई लंका का चक्कर लगा कर भारत के पश्चमी तट के समान्तर उत्तर की श्रोर जाती है। यहाँ से यह धारा पश्चिमी पाकिस्तान, फारस श्रौर श्ररब तट के समुद्र के समीप बहती हुई दक्षिग्ए-पिश्चमी पाकिस्तान, फारस श्रौर श्ररब तट के समुद्र के समीप बहती हुई दिक्षग्ए-पिश्चम को मुड़कर पूरवी सफीका के सोमालिया (Somalia) राज्य के तट के

समीप बहती हुई श्रीर वहां से पूरव की श्रोर मुड़कर भारतीय विपरीत धारा (Indian counter current) के नाम से प्रवाहित होती हुई पूरवी-द्वीप समूह पहुँचती है।

- (३) दक्षिणी मूमध्यवर्ती घारा (South Equatorial Current)—
  भूमध्यवर्ती क्षेत्र का समुद्र की सतह पर उत्तरता हुआ जल एक घारा के रूप में
  दिक्षणी गोलार्द्ध में चलने वाली दिक्षण-पूरवी समार्गी पवनों द्वारा प्रवाहित होकर
  वर्ष भर पूरव से पिश्चम को बहता रहता है। यही घारा दिक्षणा भूमध्यवर्ती घारा
  कहलाती है और मैंडागास्कर (Madagascar Island) के दिक्षणी सिरे से टकराती
  हुई दिक्षणी अफ्रीका के (Durban) बन्दरगाह की ओर प्रवाहित होकर अगुलहास
  धारा (Agulhas Current) के नाम से प्रसिद्ध होती है।
- (४) अगुलहास गर्म धारा—दक्षिणी भूमध्यवर्ती धारा मैंडागास्कर द्वीप में दिक्षिणी सिरे से टकराकर अफ्रीका महाद्वीप के दिक्षणी छोर अगुलहास अन्तरीप (Cape Agulhas) की ओर प्रवाहित होती है। यहीं से इस धारा का नाम अगुलहास धारा हो गया है। अगुलहास अन्तरीप के समीप पहुँचकर यह पछुआ हवाओं के प्रभाव से दिक्षण की और मुड़कर एण्टार्कटिक ड्रिफ्ट, जो यहां दिक्षणी हिन्द महासागर की ठण्डी धारा कहलाती है, में जा मिलती है।
- (५) मोजाम्बिक गर्म धारा (Mozambique Current)— यह गर्म धारा मोजाम्बिक चैनल (Mozambique Channel) में होकर ग्रफीका के तट के समान्तर दक्षिए। की ग्रोर बहती हुई श्रगुलहास धारा से जा मिलती है।
- (६) पश्चिमी आस्ट्रेलियन ठंडी घारा (Western Australian Current)— दक्षिणी हिन्द महासागरीय ठण्डी धारा में से निकल कर एक छोटी सी घारा उत्तर-पूरव को बहती हुई ग्रास्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ग्रोर को प्रवाहित होती है। यही घारा पश्चिमी ग्रास्ट्रेलिया की ठण्डी घारा कहलाती है ग्रौर उत्तर की ग्रोर ग्रागे बढ़कर दक्षिणी भूमध्यवर्ती घारा जल में विलीन हो जाती है।

समुद्री धाराग्रों का महत्व-

समुद्री घारायें जिन देशों के समीप को बहती हैं, उनके तटीय भागों की जलवायु तथा व्यापार पर भारी प्रभाव डालती हैं। अतः इस दृष्टिकोएा से समुद्री घारायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रशान्त महासागर के अनेक निर्जन द्वीप नारियल के वृक्षों से आच्छादित हैं। इसका प्रमुख कारएा घारायें ही हैं। घाराओं के प्रवाह में पड़कर वृक्षों के बीज, लकड़ी के लट्टे इत्यादि एक देश से दूसरे देश और द्वीपों के तटों पर पहुँच जाते हैं और वहां की मिट्टी में जमकर उक्त प्रकार से बहकर आये हुये बीज उगकर वृक्ष बन जाते हैं। घाराओं का प्रभाव समुद्रों में रहने वाले जीव-जन्तुओं, तटीय जलवायु और व्यापार पर निम्न प्रकार से पड़ता है—

(१) समुद्री जीव-जन्तुम्रों पर प्रभाव—समुद्री धाराम्रों पर पवनों के प्रवाह में वायु यथेष्ट मात्रा में मिली रहती है, जिससे मछलियों व अन्य जीव-जन्तुम्रों का

वायु (Oxygen) प्राप्त होती रहती हैं। समुद्र के स्थिर एवं उष्ण भागों में सेवार, काई ग्रौर छोटे-छोटे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं तथा समुद्री धाराग्रों के प्रवाह के साथ बहकर गहरे जल में रहने वाले समुद्री जीवों की क्षुधा शान्त करत हैं। ठण्डी धाराग्रों के प्रवाह में पड़कर ध्रुवीय क्षेत्रों की उत्तम श्रेणी की मछलियां विभिन्न देशों को प्राप्त होती हैं, जैसे लेग्ने डोर की ठण्डी धारा में बहकर ग्राई हुई ध्रुवीय प्रदेशों की मछलियां न्यूफाउन्डलैंड के समीप कैनाडा के मछियारों के लिये करोड़ों रुपये वार्षिक की ग्राय का साधन हैं।

- (२) तटीय जलवाय पर प्रभाव—धाराग्रों का प्रभाव समीप के तटवर्ती प्रदेशों की जलवायु पर बहुत ग्रधिक पड़ता है। गर्म धारायें ठण्डे तटों के समीप बह बह कर शीतकाल में वहां के तापमान को ऊंचा कर देती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी-पश्चिमी तट पर स्थित बन्दरगाहों को शीतऋतू में जमने नहीं देती भीर उन बन्दरगाहों में ज्यापारिक जहाज बरावर भाते जाते रहते हैं। यदि खाड़ी की धारा यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट के सभीप न बहती होती तो शरद ऋत में वहां के बन्दरगाहों में बर्फ जमकर व्यापार ठप्प हो जाया करता। इसके विपरीत, ठण्डी धाराये समीपस्थ देशों की जलवायु को ग्रीर भी ग्रधिक ठण्डा ग्रीर शुष्क कर देती हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रवाहित वायु ठण्डी होने के कारएा नमी-रहित होती है, जैसे कनारी घारा (Canaries Current) सहारा मरुस्थल को, वेंगुला घारा (Benguela Current) दक्षिणी ग्रफीका के कालाहारी मरुस्थल को ग्रीर पीरू की धारा ला सेरेना (La Sarena) से ब्लांको अन्तरीप (C, Blanco) के उत्तरी चिली (N. Chile) स्रौर पीरू (Peru) के तटीय प्रदेशों को स्रौर भी स्रधिक शुष्क भौर रेगिस्तानी बना देती हैं। धाराग्रों के प्रभाव से एक ही ग्रक्षांतर पर स्थित लन्दन का वार्षिक श्रौसत तापमान ५६° फ० श्रौर लेबे डोर के सेण्ट चार्ल्स श्रन्तरीप के समीप वाले बन्दरगाह बैटिल हार(Battle Har) का केवल ४º फ० रहता है भीर ठण्डी ग्रीर गर्म घारात्रों के समय पर ठण्डी धारा के प्रभाव से गर्म धारा के ऊपरकी गर्म वायु की नमी जल-कर्णों में परिवर्तित होकर घना कुहरा उत्पन्न कर देती है, जैसे जापान तट के समीप उत्तर की स्रोर क्यूरोसिवो (Kurosivo) स्रौर क्यूराइल की ठण्डी धारा के मिलने से और न्यूफाउण्डलैंड New Foundland) के समीप लेब्रेडोर की ठण्डी धारा भ्रौर गल्फस्ट्रीम के मिलने से सघन कृहरा उत्पन्न हो जाता हैं। गर्म धाराग्रों के ऊपर की गर्म हवा नमी से भरपूर रहने के कारए। समीपस्था तटीय प्रदेशों में यथेष्ट वर्षा करती है। उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती प्रदेशों में गल्फस्ट्रीम के कारण श्रच्छी वर्षा हो जाती है।
- (३) व्यापार पर प्रभाव—धाराग्रों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठण्डी धाराग्रों के प्रवाह में पड़कर ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के सौ-डेढ़ सो भीटर (कई-कई सौ फीट) लम्बे, चौड़े और अंचे हिम्पिण्ड (Icebergs) बहते हुये दक्षिण की और चले जाते हैं, जो सघन कोहरे के

कारए कभी-कभी आने-जाने वाले जहाजों को दिखाई नहीं पड़ते, जिससे वे जहाज उनसे टकराकर हूब जाते हैं। इस प्रकार की भीषएा दुर्घटनाओं को रोकने के लिये आजकल जहाजों में रेडार नामक यन्त्र लगा दिया गया है। इस यन्त्र द्वारा जहाज के कप्तान को विशाल हिम पिण्डों (Icebergs) की स्थिति का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी प्रचण्ड महासागर के जल-मार्गों को कुछ और दक्षिए। की और



समुद्र में बहता हुन्ना एक हिम-पिण्ड

सरका दिया गया है। प्राचीतकाल में जबिक जहाज छोटे और पाल द्वारा चलने वाले होते थे, तो इन घाराध्रों के प्रवाह में पड़कर सरलतापूर्वक दूर-दूर की यात्रायें कर लिया करते थे। परन्तु ग्राजकल के ग्राठ-ग्राठ दस-दस हजार टन के भाप से चलने वाले जहाजों पर उनकी द्वत गित के कारण इन घाराग्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्म घाराग्रों के कारण उच्च ग्रक्षांतरों में स्थित बन्दरगाह शीतकाल में भी व्यापार के लिये खुले रहते हैं।

#### परीक्षा-प्रक्त

- संक्षिप्त टिप्पिंग्यां लिखो— कुरोशिवो गल्फस्ट्रीम सारगोसो सागर
- २. श्रटलांटिक महासागर की धाराश्रों का संक्षिप्त वर्णन करिये। श्रम्यासार्थ प्रश्न
- गृथ्वी पर जल-थल के विस्तार का परिचय दो । मूमण्डल पर जन ग्रोर थल का वितरण मानचित्र द्वारा दर्शाग्रो ।
- २. सागरीय धाराग्रों से क्या तात्पर्य है ? जलवायु ग्रौर ग्रायिक विकास पर सागरीय धाराग्रों के प्रभाव स्पष्ट करो ।

# alयु मराडल का तापमान

हमारी पृथ्वी चारों श्रोर से विभिन्न प्रकार की गैसों की एक मोटी पेटी से हकी हुई है। यही पेटी वायुमण्डल (Atmosphere) कहलाती है। जिस प्रकार स्थल-मण्डल (Lithosphere) में शैलों की प्रधानना होती है, उसी प्रकार वायु-मण्डल विभिन्न प्रकार की गैसों से भरा हुआ है। स्थल और जल-मण्डल लगातार नहीं फैले हये हैं, परन्तु वायु-मण्डल लगातार ३२१ - ६६ से ४ - २ - ६० कि० मी० (२०० से ३०० मील) की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आकर्षग्-शक्ति के प्रभाव से वायूमण्डल पृथ्वी की दैनिक गति (Rotation) में उसके साथ-साथ घूमता रहता है। वायुमण्डल जिस स्थान पर स्थल तथा जल-मण्डलों को स्पर्श करता है, वहां स िट ग्रपने ग्रसंख्य रूपों में की ड़ा करती है। ग्रतः मनुष्य रहता तो स्थल भाग पर ही है, परन्तु साथ ही वह धरातल से लगभग १२८७४ ८ कि० मी० (८,००० मील) की ऊंचाई तक फैले हुये इस विशाल वायु सागर के पैंदे पर उसी में रहता है। ग्रतः उसके जीवन तथा रहन-सहन पर वायुमण्डल में घटित परिवर्तनों का भ्रत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है। वायुमण्डल का अध्ययन भी स्थल तथा जल-मण्डलों की भांति भ्रत्यन्त ग्रावश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसका ग्रध्ययन हम ग्रन्तरिक्ष विद्या (Meteorology) के अन्तर्गत करते हैं। इस विद्या के अन्तर्गत हम वायुमण्डल के विभिन्न स्तरों की स्थिति, तापमान, वायु के बहाव की दिशा इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता लगाकर कुछ सिद्धान्त स्थिर करते हैं। परन्तु यदि हम वायु मण्डल की महान् ऊंचाई श्रौर उसमें केवल सहस्र फीट तक पहुँच सकने की श्रपनी क्षमता पर विचार करें तो हमें प्रतीत होगा कि हमारे वायुमण्डल विषयक अनुभव एवं निर्घारित सिद्धान्त अत्यधिक सीमित हैं और पूर्णतः संतोषजनक नहीं हैं। परन्तु अब विश्व के प्रमुख देशों के वैज्ञानिक राकेट-चालित यानों पर विभिन्न प्रकार के यन्त्र लगाकर उनसे वायुमण्डल की सम्पूर्ण अंचाई तक की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे आशा है कि कुछ ही:वर्षों में वायुमण्डल सम्बन्धी अनेक नवीन तथ्यों का पता चल जायेगा।

वायुमण्डल की रचना (Composition of the Atmosphere)—वायु-मण्डल अनेक प्रकार की गैसों तथा जलवाष्प के मिश्रए। से बना है। इसमें पृथ्वी के धरातल से लगभग २६,५७० मीटर (६५,००० फीट की ऊंचाई तक विभिन्न प्रकार की गैसें मिलती हैं। इन गैसों में आक्सीजन (Oxygen) और नाइट्रोजन (Nitorgen) की मात्रा ६५% तर्क श्रीर जल वाष्प तथा श्रन्य गैसों की मात्रा केवल २% है। अतः वायुमण्डल प्रधानतः श्राक्सीजन श्रीर नाइट्रोजन से ही बना हुश्रा है। प्रसिद्ध श्रमेरिकन भूगोलवेत्ता हम्फीज के श्रनुसार वायुमण्डल में विवध प्रकार की गैसे पृथ्वी के धरातल के समीप निम्नलिखित परिमागा में मिली हुई हैं—

| (१) नाइट्रोजन (Nitrogen) | ७७-१४ प्रतिशत |
|--------------------------|---------------|
| (२) ग्राक्सीजन (Oxygen)  | २०-६६ "       |
| (३) ग्रार्गन (Argon)     | 0.83 "        |
| (५) जल-वाष्प (Vapour)    | 8.50 "        |
| (५) कार्बन ग्राक्साइड    | 0.08 "        |
| (६) हाइडोजन (Hydrogen)   | 0.03 "        |

उपर्युक्त गैसों के अतिरिक्त कुछ और हल्की गैसें ही लियम (Helium) नियोन (Neon) इत्यादि भी वायुमण्डल में पाई जाती है । परन्तु इनकी सम्मिलित भात्रा वायुमण्डल के दस सहस्र भागों में केवल एक भाग के बराबर है, ग्रर्थात ये गैसें बहुत ही ग्रल्प परिमाए। में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन तथा ग्राक्सीजन भारो होने के कारण वायमण्डल की निचली पतों मे और ही लियम, हाइड्रोजन इत्यादि हल्की गैसे ऊपरी पर्तों में पाई जाती हैं। निचली तहों में जल-वाष्प भौर धल-करा (Dust Particles) भी पाये जाते हैं। घूल-करा ग्रधिक से ग्रधिक ६०१६ मीटर (२०,००० फीट) ऊंचाई तक वायुमण्डल में पाये जाते हैं। जल-वाष्प ग्रधिकतर वायमंडल की निचली पर्तों में केवल ४८७२ मीटर तक ही रहती है, परन्तू ६१४४ मीटर (३०,००० फीट) से ऊपर यह वायुमण्डल में ग्रल्प मात्रा (१%) में विद्यमान है और लगभग प० कि० मी० (५० मील) की ऊंचाई तक पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल पर इसकी मात्रा तापमान के साथ बदलती रहती है तथा ऊंचे तापमान में इसकी अधिकता होती है और नीचे तापमान में कम आवसीजन केवल २८:१७ कि• मी० (१८ मील) की ऊंचाई तक पाई जाती है। नाइट्रोजन ५७.६३ कि० मी० (३६ मील) की ऊंचाई तक वायुमण्डल में यथेष्ठ मात्रा (१८२%) में उपस्थित रहती है। परन्तु इससे आगे इसका परिमाए घटने लगता है और उसी अनुपात में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। यहां तक कि ६६.७७ कि॰ मी॰ (६२ मील) की ऊंचाई पर वायमण्डल में सर्वथा श्रभाव हो जाता है और हाइड्रोजन की मात्रा ६५.५% तक हो जाती है। शेष ४.५% में हीलियम, नियोन इत्यादि अन्य हल्की गैस रह जाती हैं।

वायुगण्डल की निचली तहों में श्राक्सीजन श्रोर नाइट्रोजन की मात्रा इतनी स्रिक होते हुये भी जलवायु के दृष्टिकोण से इनका महत्व बहुत कम है श्रीर जल-वाष्प की मात्रा कम होते हुए भी उनका महत्व बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि जल-वाष्प से ही मेघ, पाला, श्रोस, वर्षा श्रीर हिम का निर्माण होता है।। इसके द्वारा ही चक्रवात, श्रांधियां श्रीर तूफान श्राते हैं श्रीर यही सूर्य-ताप का सबसे प्रधिक शोषएा करती है। धूल के सूक्ष्म करा अनुवीक्षण यन्त्र (Microscope) के बिना दिखाई नहीं पड़ते, परन्तु उनमें जल सोखने की शक्ति होती है। अतः जलवायु उन सूक्ष्म कराों को केन्द्र बनाकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जलवायु पर अपना महान् प्रभाव डालती है।

वायुमण्डल का श्रध्ययन-हम साधारएतः वायुमण्डल का श्रध्ययन दो भागों में करते हैं। यदि वायुमण्डल में ऊपर की स्रोर चलें तो प्राय: १३-१४ कि० मी० की ऊंचाई तक तापमान जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ते जायेंगे, घटता चला जायेगा, परन्तु उसके पश्चात तापमान का घटना बन्द हो जायेगा और फिर ३२.१८ कि० मी० से ३४.४ कि॰ मी॰ की ऊंचाई तक एक्सा तापमान रहेगा। घरातल को स्पर्श करती हुई वायमण्डल की निचली तह कों, जिसमें तापमान धरातल से ऊपर को ऊंचाई के साथ-साथ घटता रहता है, असमान तापमानीय स्तर (Troposphere) श्रीर उससे कपरी तह को जिसमें एकसा तापमान रहता है समान तापमानीय स्तर (Stratosphere) कहते हैं। इन दोनों स्तरों को एक दूसरे से पृथक् करने वाली मध्यवर्ती सीमा को स्तर विभाजन रेखा (Topopause) कहते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि वायुमण्डल मुख्यतः दो पृथक् स्तरों में विभाजित है, जिनमें तापमान; दाब श्रौर जल-वाष्प की मात्रा ग्रलग-ग्रलग होती है। ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों के समीप ग्रसमान, तापमानीय स्तर के वायुमण्डल की ऊंचाई ९ ६५ कि० मी० स्रौर भूमध्यवर्ती प्रदेशों में लगभग १४ ४८ कि॰ मी॰ होती है। एक बात और घ्यान देने योग्य है कि समानतापमानीय स्तर के वायुमण्डल का तापमान उष्ण कटिबन्घ (Torrid Zone) में कम श्रीर शीतोषए। एवं शीत कटिबन्धों (Temperate and Frigid Zones) में अधिक रहता है। इसका कारण यह है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में ऊंचे तापमान के कारण जलवाष्प बहुत बनती है श्रीर उससे श्रसमान तापमानीय स्तर के वायूमण्डल में काली घटायें घिरी रहती हैं। ये घटायें पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को समान तापमानीय स्तर के वायुमण्डल में प्रविष्ट होने से रोक लेती हैं परन्तू शीतोषण एवं शीत कदिबन्धों में ऐसा नहीं होता ।

## सूर्य-शक्ति का पृथ्वी पर स्रागमन—

सौर-मण्डल, जिसमें हमारी पृथ्वी एक ग्रह के रूप में सिम्मिलित है सूर्यं की शक्ति से ही, जो उसे किरएों के रूप में निरन्तर सूर्यं से प्राप्त होती रहती है, प्रकाश तथा उष्णता प्राप्त करता रहता है। यथार्थ में सूर्य ही भूमण्डल पर पाई जाने वाली चहल-पहल ग्रौर जीवन शक्ति का ग्राधार है। भूमण्डल की सृष्टि का चक्त पृथ्वी पर ग्राने वाली सौर-शक्ति द्वारा ही चलता रहता है। सूर्य प्रज्ज्वित गैसों का एक ऐसा विशाल देदीप्यमान गोला है, जो हमारी पृथ्वी से सैंकड़ों गुना बड़ा है। इसके तापमान का ग्रनुमान १,०२,००० में लगाया गया है। इतने ऊंचे तापमान के कारण ही सूर्य ग्रपनी शक्ति ताप के रूप में प्रपने चारों ग्रोर ग्रसीमित

परिमारा में प्रसारित करता रहता है। परन्तु भू-मण्डल पर सूर्य द्वारा प्रसारित ताप-शक्ति का केवल २,००,००,००,००० वा भाग ही पहुँच पाता है, जो सूर्य द्वारा प्रसारित ताप-शक्ति का एक नगण्य एवं तुच्छ ग्रंश है। परन्तु फिर भी यह नगण्य एवं तुच्छ सा प्रतीत होने वाला ग्रंश पृथ्वी पर जीवन-चक्र चला रहा है।

सौर शक्ति विकरण (Radiation) द्वारा किरणों के रूप में २,६६,३३६ कि॰ मी॰ प्रति सैंकिंड की चाल से हमारी पृथ्वी पर आ रही है। सौर-शक्ति के इस प्रकार पृथ्वी पर आने को ही सूर्य-ताप-प्राप्ति (Insolation) कहते हैं। पृथ्वी के जल और थल भाग तो सूर्य की किरणों से प्रत्यक्ष रूप में (Directly) तप्त होते रहते हैं, परन्तु वायु स्थल तथा जल के तत्व भागों के सम्पर्क में आकर परोक्ष रूप में (Indirectly) तप्त होती है। सौर-शक्ति लघु लहरों (Short waves) के रूप में वायुमण्डल को गर्म करती है। वायु स्वयं गर्म नहीं होती। उसके ताप का स्रोत भी पृथ्वी ही है। वायुमण्डल विकिरण (Radiation) ताप संचालन (Conduction) श्रीर संवाहन (Convection) द्वारा गर्मी प्राप्त करता है। इन तीनों कियाग्रों

में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवाहन की किया है, क्योंकि इसमें घरातल के समीप की वायु उसके स्पर्श से गर्म होकर ऊपर उठने लगती है श्रीर ऊपर की ठण्डी वायु नीचे श्राने लगती है। इस प्रकार वायुमण्डल में संवाहन धारायें उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण ऊंचाई पर स्थित वायु-स्तर भी क्रमशः गर्म हो जाते हैं। ताप-संवालन में हवा के माध्यम से ही वायु-मण्डल गर्म होता है। घरातल के समीप वायु का एक पर्त गर्म



सूर्य ताप लेखक यन्त्र

होकर अपने को स्पर्श करते हुये दूसरे पर्त को गर्म कर देता है। इस प्रकार वायु-मण्डल गर्म होता चला जाता है परन्तु वायु के कुचालक (Bad Conductor of Heat) होने के कारण इसके द्वारा वायुमण्डल सीमित रूप में गर्म हो पाता है। विकिरण में ताप हवा के माध्यम के बिना ही वायु की पर्तों में पहुँचता है और एक के पश्चात दूसरे पर्त गर्म होते रहते हैं। इन तीनों क्रियाओं में वायु की गर्मी का स्रोत तप्त पृथ्वी ही है। अत: ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। वह भी वायु के परोक्ष रूप से गर्म होने का प्रमाण है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि एक ही अक्षांस्न पर सूर्य की किरणों द्वारा समान कोण बनाने के कारण सूर्य-ताप प्राप्ति एक समान होती है और भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की श्रोर दूरी के साथ-साथ सूर्य-ताप-प्राप्ति घटती जाती है। इसिलये जलवायु पर श्रक्षांतर रेखाओं का श्रत्यिक गहरा प्रभाव पढ़ता है।

दिन की लम्बाई पृथ्वी के परिश्रमण, परिक्रमा और उसके अक्ष (Axis) के भुकाव पर निर्भर करती है। जिस स्थान पर जिस समय रात्रि की अपेक्षा दिन बड़े होते हैं, वहां दिन में सूर्य से प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी से रात्रि में विकिरण द्वारा नष्ट हुई गर्मी की मात्रा से अधिक होती है अतः पृथ्वी गर्म रहती है। यह स्थिति ग्रीष्म ऋतु में होती है और इसमें दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत, दशा शरद ऋतु में होती है, जब दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। इसमें दिन खोटा होने के कारण विकिरण द्वारा नष्ट गर्मी की मात्रा से बहुत कम होती है। अतः उस स्थान पर पृथ्वी की गर्मी बहुत घट जाती है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य-ताप प्राप्ति ऋतु-परिवर्तन के साथ घटती-बढ़ती रहती है।

स्थल-मण्डल, जल-मण्डल की अपेक्षा शीघ्र ही गर्म और शीघ्र ही ठण्डा हो जाता है। इसका मुख्य कारएा यह है कि सूर्य की किरएों को स्थल की केवल ऊपरी पर्त को ही, जिसकी मोटाई बहुत कम होती है, गर्म करना पड़ता है और इधर उन्हें जल-तल पर फैंग कर उसे अत्यधिक गहराई तक गर्म करना पड़ता है। इसीलिये विषुवत रेखा के समान दूरी पर स्थित स्थल तथा जल के भागों में स्थल भाग अधिक गर्म और जल भाग कम गर्म रहते हैं और दोनों के तापमानों में भारी अन्तर रहता है।

घरातल की प्रकृति, मिट्टी का रंग और उसके स्वरूप का भी सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी की मात्रा पर बहुत ग्रधिक प्रभाव पड़ता है। जिन प्रदेशों की भूमि में यथेंग्ट नमी होती है, वे शुष्क भूमि वाले प्रदेशों की ग्रपेक्षा कम गर्मी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों की गर्मी उक्त प्रदेश की नमी शुष्क करने में ही बहुत कुछ कम हो जाती है। वनस्पति से ढके प्रदेशों में मूर्य की किरणों घरातल पर बहुत कमी के साथ पड़ती हैं। ग्रतः वहां की भूमि कम गर्म होती है। इसके विपरीत, जिन स्थानों पर पेड़-पौधे इत्यादि नहीं होते, वहां सूर्य की किरणों बिना किसी बाधा के घरातल पर पड़कर उसे गर्म करती रहती हैं। यही कारणा है कि मरुस्थलीय प्रदेश वन प्रदेश से बहुत श्रधिक गर्म होते हैं। मिट्टी के रंग का सूर्य से प्राप्त की जाने वाली गर्मी पर काफी प्रभाव पड़ता है। काली तथा पीली मिट्टी बहुत ग्रधिक गर्मी सोखती है, जबिक हरे रंग की मिट्टी बहुत कम मात्रा में गर्मी सोख सकती है। इसिलये काली मिट्टी तथा लोयस नामक पीली मिट्टी के प्रदेशों में वातावरणा श्रधिक गर्म रहता है।

सूर्यं की किरणों को पृथ्वी तक ग्राने में लगभग ४८२ ८० कि० मी (३०० मील) वायुमण्डल पार करना पड़ता है। वायुमण्डल की इस महान् गहराई

को पार करते-करते सूर्य से पृथ्वी के घरातल पर ग्राने वाली गर्मी का ग्राधे से ग्रधिक ग्रंश नष्ट हो जाता है। वायुमण्डल की ऊपरी पर्ते मुंह देखने के शीशे के समान प्रतिबिम्बी हैं। मासिक-ऋतु-विवरण (Monthly Weather Review 1928) के अनुसार सूर्य-ताप का लगभग ४२ प्रतिशत वायुमण्डल की ऊपरी पर्तों द्वारा शून्य में खितरा (Diffuse) दिया जाता है। वायुमण्डल में विद्यमान गैसें लगभग ४ प्रतिशत वाप सोख लेती हैं। धूल के करण ग्रौर जल-वाष्प पृथ्वी पर ग्राने वाले सूर्य-ताप का ११ प्रतिशत सोख लेते हैं। इस प्रकार सूर्य से ग्राने वाली शक्ति का ५७ प्रतिशत माग मार्ग में ही नष्ट हो जाता है ग्रौर केवल ४३ प्रतिशत ग्रधीत् ग्राधे से भी कम पृथ्वी-तल पर पहुँच पाता है।

श्रतः यह एक तथ्य है कि सूर्य की किरएों सूर्य से चलते समय जितनी श्रधिक गर्म होती हैं, उतनी श्रधिक धरातल पर पहुँचने पर नहीं रहतीं श्रौर उनकी गर्मी का श्राधे से श्रधिक भाग बीच में ही नष्ट हो जाता है। नीचे दिये हुये चित्र को व्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि भूमध्यवर्ती प्रदेश पर पड़ने वाली किरएों

को वायुमण्डल की कम दूरी पार करनी पड़ती है और कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है। इसके विपरीत, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के समीप पड़ने वाली उतनी ही किरणों को वायु-मण्डल की ध्रिधक दूरी पार करनी पड़ती. है ध्रीर ध्रिधक क्षेत्र को गर्म



करना पड़ता है इससे सिद्ध हुग्रा कि भूमध्यवर्ती भागों में सूर्य की किरणों को वायुमण्डल की कम दूरी तय करके उसमें बिना अपनी अधिक गर्मी नष्ट किये कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है, जिससे वे उक्त प्रदेश को अच्छी तरह गर्म कर देती हैं ग्रीर विषुवत् रेखा से ध्रुव की ग्रीर स्थित प्रदेशों में ग्रक्षांतर ऊंचा होता जाता है। सूर्य की किरणों वायुमण्डल की अधिक दूरी तय करने के कारण बीच में ही अपनी गर्मी का यथेष्ट भाग खो देती हैं ग्रीर उन्हें अधिक क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है, जिससे वे उन प्रदेशों को पर्याप्त गर्मी प्रदान करने में ग्रसमर्थ रहती हैं। इसीलिये सूर्य-ताप-प्राप्ति मूमध्यवर्ती खण्डों में उच्च ग्रक्षांतरीय खण्डों से ग्रिथक होती है।

विभिन्न ग्रक्षांतरों पर सूर्य-ताप का वार्षिक वितरण—यदि हम किसी ग्रक्षांतर पर प्राप्त होने वाले ताप का परिमाण प्रत्येक माह निकालते रहें भौर उन्हें मिलाते हुए ग्राफ बनायें तो उसे सूर्य-ताप वक्र रेखा कहा जायेगा। सूर्य-ताप वक्र (Insolation Curves) विभिन्न मक्षांतरों पर भि**न्न प्रका**र की होंगी। ये तीन प्रकार की होती हैं—

(१) उच्छा कटिबन्ध या निम्न ग्रक्षांतरीय सूर्यताप वक (Tropical or low Latitude Insolation Curve)—यह रेखा मकर ग्रीर कर्क रेखाग्रो के बीच के प्रदेश के लिये खींची जाती है। इसमें सूर्य के ठीक दो बार नीचे रहने के कारण दो उच्चतम स्थितियां (Maxima) ग्रीर न्यूनतम स्थितियां (Minima) ग्रीधक ऊंचाई से खींची जाती हैं।

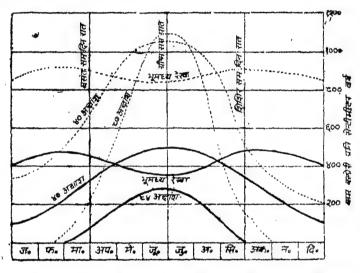

- (२) समज्ञीतोष्ण कटिबन्धीय प्रथवा मध्य प्रक्षांतरीय सूर्य-ताप यक (Temperate or middle Latitude Insolation Curve)—यह रेखा समग्नितोष्ण कटिबन्ध की सूर्य-ताप-प्राप्ति प्रकट करती है। इसमें केवल एक उच्चतम स्थिति होती है, परन्तु सूर्य-ताप-प्राप्ति कभी भी शून्य नहीं होती।
- (३) ध्रुवीय अर्थात् उच्च प्रक्षांतरीय सूर्य-ताप वक्र (Polar or High Latitude Insolation Curve)—यह रेखा ध्रुवीय क्षेत्रों की सूर्य-ताप-प्राप्ति फ्रकट करती है। इसमें भी केवल एक उच्चतम ग्रीर एक निम्नतम स्थिति होती है। परन्तु वह वक्र रेखा शून्य तल को स्पर्श करती है। चित्र का ग्रवलोकन करने पर यह तथ्य भली भांति समक्ष में मा जायेगा।

#### तापमान

भू-मण्डल पर सूर्य की किरणों के दो कार्य होते हैं- प्रथम, प्रकाश फैलाना, और दूसरे ताप प्रदान करना। सूर्य के तल पर उत्पन्न लहरें किरणों के रूप में

पृथ्वी तल पर माती हैं भीर उसमें प्रविष्ट होकर ताप शक्ति के रूप में बदल जाती हैं। यही ताप-शक्ति पृथ्वी तल से पुन: लम्बी लहरों (Long waves) के रूप में बाहर निकल कर अपने सम्पर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को ताप प्रदान करती हैं। सूर्य की किरगों की यह विशेषता है कि जब तक वे पृथ्वी के घरातल में प्रविष्ट होकर ताप शक्ति में न बदल जायेंगी, उस समय तक किसी वस्तू को उष्णा नहीं कर सकेंगी, क्योंकि पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एकसा नहीं है। कहीं जल है, कहीं स्थल है भौर स्थल पर भी कहीं बर्फील मैदान हैं, कहीं मरुभुमि, कहीं हरियाली से श्राच्छादित वन प्रदेश स्रोर कहीं साधारए। मिट्टी के प्रदेश हैं। स्रतः धरातल की इसी विभिन्नता के कारण किरणों के रूप में आई हई शक्ति समान रूप से पृथ्वी के धरातल में प्रविष्ट नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप उसका प्रवेश किसी स्थान पर श्रिधिक ग्रीर किसी स्थान पर कम होता है। जहाँ वह ग्रिधिकता के साथ प्रविष्ट होती हैं, वहीं ग्रधिक ताप-शक्ति बनती है ग्रौर वहां से उतनी ही ग्रधिक ताप-शक्ति बाहर निकल कर वातावरण तथा अपने सम्पर्क में भाने वाली हरएक वस्तु को उतना ही श्रिविक उष्ण कर देती है। जिस प्रकार शीशे पर सूर्य की किरएों पड़कर प्रतिबिम्बित (Reflected) हो जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के विभिन्न घरातलों पर पडकर भी वे न्युनाधिक रूप में प्रतिबिम्बित हो जाती हैं। बर्फीले मैदान, समुद्र-जल, बनस्पति श्रौर बालू रेत अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की किरएों को न्यूनाधिक रूप में प्रति-बिम्बित कर देते हैं, जिससे इन स्थानों पर सूर्य की किरएों धरातल में कम प्रविष्ट हो पाती हैं ग्रौर वहां पर ताप-शक्ति कभी के साथ बनती है। इसलिये स्थल भाग पर ताप-शक्ति जल-भाग और बर्फील मैदानों से अधिक बनती है और स्थल भाग में भी सर्वाधिक ताप-राशि का निर्माण बनस्पति-रहित शुष्क प्रदेशों में होता है। स्थल भाग पर जल-मण्डल से अधिक ताप-शक्ति बनने का एक और भी कारए। है। वड़ यह कि स्थल पर सूर्य की किरएों उसके ठोस होने के कारए। केवल कुछ सेन्टीमीटर की गहराई तक प्रविष्ट होकर ही ताप का उच्च बिन्दु प्राप्त कर लेती हैं भीर ताप-शक्ति बननी तथा उसका निकलना आरम्भ हो जाता है। परन्तु समुद्र-तल पर सुमं की किरएों उसके तरल होने के कारए। पड़ते ही यथेप्ट गहराई तक प्रविष्ट हो जाती हैं और जब तक वे कम से कम २७ गज की गहराई तक जल को गर्म नहीं कर लेतीं, तब तक उन्हें ताप का उच्च बिन्दु प्राप्त नहीं हो पाता । भ्रतः वहां ताप-शक्ति का निर्माण तथा निष्क्रमण देर से होता है। इसलिये स्थल ग्रौर जल, दिन भीर रात, ग्रीष्म ग्रीर शरद ऋतुत्रों तथा विभिन्न कटिबन्धों के तापमान में यथेष्ट ग्रन्तर रहता है।

इस अन्तर तथा ताप-शक्ति को नापने के लिये वैज्ञानिकों ने तापमापी (Thermometer) नामक एक यन्त्र का निर्माण किया है। इस यन्त्र पर ताप-शक्ति की मात्रा नापने के लिये सेन्टीग्रेड (Centigrade) तथा फैहरनहाइट (Fahrenheit)

नामक दो मैदानों का प्रयोग किया जाता है। सेन्टीग्रेड पर हिमांक



(Freezing Point) ०°C श्रौर द्रवरणांक (Boiling Point) १००°C होता है परन्तु फैरनहाइट पर हिमांक ३२° फ० श्रौर द्रवरणांक २१२° फ० है। भूतल पर श्रनेक स्थानों का तापमान शर्द ऋतु में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। ग्रतः भूगोल सम्बन्धी ग्रध्ययनों में साधारणतया फैरनहाइट का ही प्रयोग किया जाता है। इस तापमापी की दूसरी विशेषता यह है कि इससे ग्रधिकतम (Maximum) श्रौर न्यूनतम (Minimum) तापमान भी नापे जी सकते हैं। तापमान दिन, महीने श्रौर वर्ष के लिये ग्रलग-ग्रलग निकाले जाते हैं। रात-दिन के २४ घण्टों में प्रत्येक घण्टे बाद लिये गये तापमानों के योग का मध्यमान (Mean) 'दैनिक श्रौसत तापमान' (Mean Daily Temperature) कहलाता है। इस तापमान से पृथ्वी पर ग्राने ग्रौर यहां से लौटने वाली सूर्य-ताप प्राप्ति का सन्तुलन परिलक्षित होता है। सूर्योदय से दोपहर बाद ४ बजे तक सूर्य-ताप प्राप्ति की ग्राने वाली किरशों की गित लौटने वाली किरशों की गित से तेज होती है। ग्रतः तापमान बढ़ता

चला जाता है। इसके पश्चात् प्रायः ६ बजे तक तापमान थर्मामीटर घटता रहता है। इसीलिये दिन के ३ बजे से ४ बजे तक उच्चतम तापमान (Maximum Temperature) रहता है और सूर्योदय से ठीक पहले ५ और ६ बजे के बीच

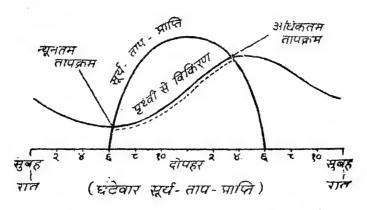

म्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) रहता है। अद्यपि सूर्य की संधिकतम ऊंचाई दोपहर के १२ बजे होती है, फिर भी घरातल को गर्म होने में कुछ समय लगता है। इसीलिये अधिकतम तापमान ३ से ४ बजे तक होता है। इसे सायमान का पिछड़ना' (Lagging of Temperature) कहते हैं।

एक मास के श्रीसत दैनिक तापमान को जोड़कर दिनों की संख्या से भाग करने पर 'मासिक श्रीसत तापमान' (Mean Monthly Temperature) निकल श्राता है। इसी प्रकार वर्ष भर के श्रीसत दैनिक तापमान को दिनों की संख्या से भाग करने पर 'वार्षिक श्रीसत तापमान' (Mean Annual Temperature) ज्ञात हो जाता है। वर्ष के सबसे गर्म महीने के श्रीसत मासिक तापमान में से उसी वर्ष के सबसे ठण्डे महीने के श्रीसत मासिक तापमान को घटाने से 'वार्षिक तापमानान्तर' (Mean Annual Range of Temperature) निकल श्राता है। किसी दिन-रात के श्रीधकतम श्रीर न्यूनतम तापमानों का श्रन्तर निकालने से महीने का श्रीसत बेनिक तापमानान्तर (Mean Diurnal Range of Temperature) निकल श्राता है।

किसी स्थान की जलवायु ज्ञात करने में वहां के तापमानान्तर के कम श्रिषक होने का बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है। जिन स्थानों का दैनिक श्रथवा वार्षिक तापमानान्तर बहुत कम रहता है, उन स्थानों की जलवायु सम रहती है, श्रथीत् वहां ग्रीष्म तथा शरद् ऋतुग्रों की जलवायु लगभग एकसी रहती है जैसे भूमध्यवर्ती प्रदेशों की जलवायु । इसके विपरीत, जिन प्रदेशों में दैनिक श्रीर वार्षिक तापमानान्तर जितना ही श्रधिक रहता है, वहाँ की जलवायु उतनी ही विषम होती है जैसे उत्तरी-पूर्वी साइबेरिया का वार्षिक तापमानान्तर विश्व में सबसे श्रधिक होता है। इसीलिये वहां की जलवायु श्रत्यन्त कठोर तथा विषम है श्रीर शीत ऋतु में वहां दुनिया भर में सबसे श्रधिक सर्दी पड़ती है । सहारा के महस्थल में संसार में सबसे श्रधिक तापमानान्तर पाया जाता है। श्रतः वहां दिन में भीषण गर्मी श्रीर रात में भीषण सर्दी पड़ती है। समुद्री जलवायु में भी तापमानान्तर कम रहता है।

तापमानान्तर पर निम्नलिखित तीन बातों का प्रभाव पड़ता है-

- (क) ग्रक्षांतर—भूमध्य रेखा पर दिन-रात की लम्बाई बराबर होती है। ग्रतः वहां वार्षिक तथा दैनिक तापमानान्तर बहुत कम रहते हैं। परन्तु भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जैसे-जैसे ग्रक्षांतर उच्च होते जाते हैं, वैसे ही वैसे दिन रात की लम्बाई का अन्तर भी बढ़ता चला जाता है, जिससे वहां के दैनिक भ्रोर वार्षिक तापमानान्तर बढ़ते चले जाते हैं।
- (ल) प्रचलित जलवायु जिन भागों में थलीय वायु चलती रहती है, वहां वार्षिक तापमानान्तर बहुत ग्रधिक रहता है जैसे साइबेरिया ग्रौर ईरान में। इसके विपरीत, जहां जलीय वायु चलती रहती है, वहां तापमानान्तर कम रहता है जैसे दक्षिणी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ग्रौर पश्चिमी यूरोप में पछवा हवाग्रों के चलने से वार्षिक तापमानान्तर कम रहता है।
- (ग) समुद्र से दूरी समुद्र का सबसे बड़ा प्रभाव जलवायु को सम बनाने में होता है। समुद्र तट का तापमान दिन के समय समुद्री वायु के प्रभाव से कम और

रात में अधिक होता है तथा इसी प्रकार गर्मी में कम श्रीर सर्दी में प्रधिक हो जाता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं, समुद्री वायु का प्रभाव नहीं पहुँच पाता। श्रतः वहाँ तापमानान्तर श्रधिक होता है। जैसे-जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे तापमानान्तर भी श्रधिक होता जाता है।

#### तापमान का वितरसा

तापमान का वितरए क्षैतिज (Horizontal) और लम्बवत् (Vertical) दो प्रकार से होता है। दोनों वितरएों का जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्षैतिज वितरए में केवल अक्षांतरों का विचार किया जाता है अर्थात् यह देखा जाता

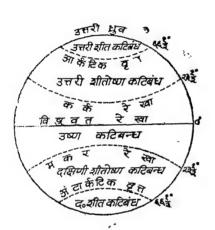

है कि उक्त विचार विषुवत् रेखा से कितनी दूरी पर है। यह हमें पहले ही जात हो चुका है कि सूर्य-ताप-प्राप्ति की मात्रा विषुवत रेखा से दूरी बढ़ते जाने के अनुसार घटती जाती है। इसलिये तापमान भी विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के साथ कम होता चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ताप क्षेत्रों की सीमायें अक्षांतर रेखाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यूनानी विद्वानों ने इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर भूमण्डल को तीन प्रकार से निम्नलिखित तापखण्डों (Zones) में विमक्त किया था—

- (१) उद्या कटिबन्ध (Torrid Zone)—यह ताप-खण्ड विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा (Tropic of Cancer) और दक्षिए। में मकर रेखा (Tropic of Capricorn) तक फैला हुआ है। इस ताप-खण्ड के किसी न किसी भाग में सदा सूर्य की किरएों लम्बवत् पड़ती रहती हैं। ग्रतः यहां तापमान न कभी शून्य रहता है भीर न कभी शीत ऋतु ही होती है।
- (२) उत्तरी तथा बिक्षणी शीतोष्ण कटिबन्ध (North and South Temperate Zones)—ये ताप-खण्ड उष्ण कटिबन्ध के दोनों ग्रोर दोनों गोलाढ़ों में २३२० ग्रक्षांतरों से ६६२० ग्रक्षांतरों तक फैले हुये हैं, ग्रधांत् उत्तरी शीतोष्ण कटिबन्ध उत्तरी गोलाढ़ों में कर्क रेखा से ग्राकंटिक वृत्त (Arctic Circle) तक फैला है ग्रीर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबन्ध दक्षिण गोलाढ़ों में मकर रेखा से ग्रंटाकंटिक वृत्त (Antarctic Circle) तक विस्तृत है । इस कटिबन्ध में दिन ग्रथा रात्रि की लम्बाई २४ घण्टे से कम ही रहती है । इन कटिबन्धों की ध्रुवों की ग्रोर वाली सीमा के समीप ग्रीष्म ऋतु में दिन २२ घण्टे तक लम्बा हो जाता है

भीर शरद ऋतु में केवल ५-६ घण्टे का ही रह जाता है। इस कटिबन्ध का प्रक्षान्तरीय विस्तार (Latitudinal Extent) ४३° का अर्थात् सबसे अधिक है।

(३) उत्तरी तथा दक्षिणी शीत कटिबन्ध (North and South Frigid Zone)—उत्तरी तथा दक्षिणी गोलाद्धों में ६६१° प्रक्षांतरों से ध्रुवों तक उत्तरी तथा दक्षिणी शीत कटिबन्ध फैले हुये हैं। इस कटिबन्ध में दिन और रात की सम्बाई २४ भण्टे से अधिक होती है। यहां तक कि ध्रुवों पर पूरा वर्ष एक दिन धौर एक रात में विभक्त हो गया है, अर्थात् वहाँ लगभग ६ महीने का दिन और ६ महीने की रात होती है, क्योंकि इस कटिबन्ध में सूर्य कभी लम्बवत् नहीं चमक पाता। परन्तु रात्रि के आरम्भ होने और अन्त होने से पूर्व गोधूलि प्रकाश, जैसा कि हमारे यहां सूर्योदय से पूर्व लगभग एक-डेढ़ घण्टे तक रहता है, कई सप्ताह तक बना रहता है।

सूपन के ताप-क्षेत्र—उपर्युक्त प्रकार से पृथ्वी के धरातल को विभिन्न किटबंन्धों में विभाजित करते समय प्राचीन यूनानी विद्वानों ने तापमान पर प्रभाव डालने वाली अन्य बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब सभी बातों पर ध्यान देकर ताप-खण्डों की सीमायें समताप रेखाओं (Isotherms) द्वारा नियत की गई



हैं। इस कार्यं को प्रसिद्ध जमंन भूगोलवेत्ता सूपन (Supan) ने पहली बार किया था। उसके अनुसार ६ ६ फ॰ वार्षिक श्रौसत तापमान की रेखा उष्ण कटिबन्ध की सीमा मानी जाती है श्रौर शीत कटिबन्ध तथा शीतोष्ण कटिबन्ध के बीच की सीमा ५ ६ फ॰ कि वाली ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखा द्वारा निश्चित की गई है। ये ताप-खण्ड ऊपर चित्र में दिखाये गये हैं।

तापमान का क्षेतिज वितरंगा (Horizontal Distribution of Temperature) - तापमान के क्षीतिज वितरर्गा की अध्ययन समताप रेखाओं द्वारा किया जाता है। समताप रेखायें (Isotherms) उन स्थानों को मिलाते हुये खींची जाती हैं, जिनका तापमान एक-सा हो। इन रेखाओं द्वारा वास्तविक तापमान का पता तहीं जलता, ज्योंकि ये रेखायें वास्तविक तापुमान में अंचाई के अनुसार आये हुये सामान का अन्तर जो प्रति ६१ ४४ मीटर (३०० फीट) ऊंचाई के लिये १° फल होता है, जोड़ने पर प्राप्त तापमान का ज्ञान कराती हैं। पहले सभी स्थानों के बापमान को समूद्र तल के लापमान से अबदल देते हैं और तब समान तापमानों को मिलाते हुये समताप रेखायें खींची जाती हैं। मान लिया कि समुद्र तल से १२०:१३ मीटर (४,०० फीट) क्रेंचे स्थान का वास्तविक तापमान ५१º फ० है तो वह स्थान समुद्र तल पर होता और उसका तापमान ५०° फ० से रूडे 🖧 फ० श्रथति १४° फ० भ्रोर अधिक होता । अतः नक्शे में उस स्थान का तापमान ५०° फ० के बदले ६४° फ़॰ प्रकट किया जायेगा। इसे समुद्रतल के ताप में बदल देना (Reduction to Sea Level) कहते हैं। समृताप रेखायें अधिकतर ग्रक्षांतर रेखायों के समान्तर चलती हैं। इसका कारण यह है कि तापमान के वितरण का अक्षांतर रैंखाग्रों के साथ सीधा सम्बन्ध है। उत्तरी गोलार्ड में समताप रेखायें पूरव-पश्चिम में त फैलकर उत्तर-दक्षिए दिशा में भुककर चलती हैं। इसका कारए। यह है कि उर्चरी गोलार्ड में जल-थल का अन्तर बहुत अधिक है, जिससे एक ही अक्षांतर रेखा पर कहीं कम तापमान होता है तो कहीं ग्रधिक। दक्षिणी गोलाई में जल प्रक्षिक है और स्थल भाग बहुत कम । इसलिये समताप रेखाये प्रायः पूरव-पश्चिम दिशा में फैली रहती हैं। गल्फस्ट्रीम, क्यूरोसिवो, गर्म घारा आदि घाराओं के

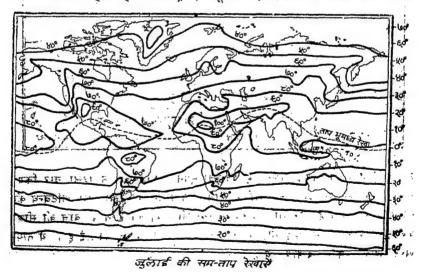

प्रभाव से उत्तरी प्रशान्त महासागर श्रीर प्रचण्ड महासागर में समताप देखायें उत्तर की दिशा में भुकी रहती हैं। पृथ्वी के उच्चतम वार्षिक तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुये जो समताप रेखा खींची जाती है, उसे 'ताप समध्य रेखा' (Heat: Equator) कहते हैं। यह रेखा विषुवत रेखा के कभी उत्तर श्रीर कभी दक्षिए। में रहती है, वयोंकि उच्चतम वार्षिक तापमान कभी समध्य रेखा के उत्तर में होता है श्रीर कभी दक्षिए। में । कुछ भूगोलवेत्ता इसे 'ऋतु रेखा' भी कहते हैं। उनके कथनानुसार इस पर स्थित स्थानों के जनवरी श्रीर जुलाई के तापमानों में कोई अन्तर नहीं रहता है।

ताप्रमान का लम्बवत् वितरण (Vertical Distribution of Temperature)—पर्वत शिखरों पर चढ़ते समय यह अनुभव होता है कि ऊ चाई के अनुसार तापमान में कमी रहती है। तापमान के इस प्रकार घटने की गित में ऋतु और स्थिति के आधार पर परिवर्तन होता रहा है। प्रन्तु फिर भी औसतन प्रति हजार फीट की ऊंचाई पर तापमान में ३ ३ फ० की कमी हो जाती है, अर्थात् यि कोई स्थान समुद्र तल से १२१६ २ मीटर (४,००० फीट) की ऊँचाई पर स्थित है और

वहां का तापमान ५०° फ॰ है तो उसके समीप ही स्थित समुद्र तल से ६०९ ६ मीटर (२,००० फीट) ऊँचे स्थान का तापमान उस समय ४६.६° फ० होगा। वायुमण्डल के निचले ... पतों की हवा केवल इसलिये गर्म नहीं है कि वह घरातल के समीप हैं, वरन उसकी उष्णता का कारण ताप का शोषण करने वाले धूल कराों श्रीर जल-वाष्प का बडी मात्रा में मिश्रए भी है। तापमान में ऊंचाई के अनुसार कमी १६ ०६३४ किलो की ऊंचाई तक क्योंकि वहीं तक

वायुगण्डल की पतों में ऊंचाई के साथ-साथ घूलि-कराों तथा जल-वाष्प की कमी होती चली जाती है और वायु हल्की पड़ती जाती है। १६:०६३४ किलो मीटर की ऊंचाई के बाद लगभग ३४:४०५६ किलो मीटर की ऊंचाई तक तापमान समान हात रहता है और उसमें कमी-बेशी नहीं होती।

तापमानीय विलोम—वैसे तो वायुमण्डल की निचली पर्ती (Troposhere) में तापमान ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है, परन्तु कुछ विशिष्ट पिस्थितियों में वायु में नमी न होने के कारण बादलों में प्रभाव तथा वायु के स्थिर रहने पर प्रस्थायी रूप से ग्रल्प समय के लिये क्रम उलट जाता है ग्रीर नीचे की पर्नी का तापमान कम ग्रीर ऊपरी पर्ती का ग्रधिक हो जाता है। इसे 'तापमान विलोम' (Inversion of Temperature) कहते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित तीन कारणी से उत्पन्न होती है— (१) शरद ऋतु में रात्रि के समय धरातल के ग्रधिक ठण्डा हो जाने पर—सर्वी के दिनों में रात्रि के समय वायु शान्त रहती है तो पर्वतीय ढाल

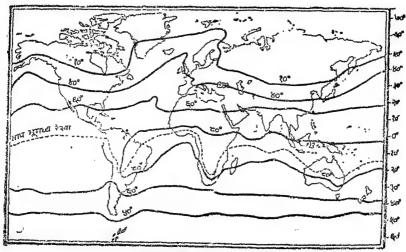

जनवरी की सम-साय रेखाओं

जल्दी ही बहुत ठण्डे हो जाते हैं, जिससे वहां की जलवायु भी ठण्डी होकर सियुड़ जाती है थीर उसका भार बढ़ जाता है। वायु भारी होकर पवंतीय ढालों पर से रपटती हुई नीचे घाटों में एकत्रित हो जाती है थीर वहां का तापमान नीचा कर देती हैं। यह ठण्डी ग्रीर भारी वायु घाटी की गर्म तथा हल्की वायु को ऊपर उठा देती हैं, जिससे तापमान नीचे घाटों में कम ग्रीर ऊंचाई पर श्रीधक हो जाता है। (२) वायुमण्डल में श्रीस्थरता उत्पन्न हो जाने पर—कभी-कभी वायुमण्डल में उथल-पुथल मच जाती हैं, जिसके कारण वायु की पतें ऊपर-नीचे होने लगती हैं। भ्रतः ठण्डी पतें नीचे ग्रीर गर्म पतें ऊपर हो जाती हैं। इस उलट-फेर से नीचे का तापमान कम ग्रीर ऊंचाई का ग्रीधक हो जाता है। कभी-कभी इस उथल-पुथल के परिणामस्वरूप बहुत ग्रीधक शुष्क वायु पृथ्वी-तल की ग्रीर गिरने लगती है ग्रीर कुछ नीचाई पर ग्राकर स्थिर हो जाती है। स्थिर होने से उसकी पतें बहुत ग्रीधक सघन हो जाती है, जिससे पृथ्वी-तल से उठी हुई वायु उसे चीरकर बाहर नहीं निकल पाती ग्रीर उसमें मिले हुये जल-वाष्प के कण बादलों का रूप धारण कर लेते हैं।

इस प्रकार गिरी हुई स्थिर वायु के नीचे नीचा तापमान और उसके ऊपर ऊँचा तापमान हो जाता है। (३) चक्रवात के ग्रगले और पिछले भागों में ठण्डी तथा गर्म वायु के मिलने पर—चक्रवातों से ठण्डी श्रीर गर्म दोनों प्रकार की वायु का उसके अगले श्रीर पिछले भागों में मिलाप होता है। उस समय उन स्थानों पर गर्म वायु हल्की होने के कारण ठण्डी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे नीचे की तरफ कम भौर ऊँचे पर श्रधिक तापमान हो जाता है।

# वायु-तापमान पर प्रभाव डालने वाली बातें

किसी स्थान श्रथवा क्षेत्र के तापमान पर साधारणतया निम्नलिखित सात बातें प्रभाव डालती हैं—

- (१) समुद्र तल से ऊँचाई—समुद्र-तल से प्रति ३०४ द मीटर (१००० फीट) की ऊँचाई पर श्रीसतन ३.३० फ० तापमान घट जाता है। कारण इसका यह है कि वायुमण्डल की ऊपरी पर्तों का घनत्व (Density) कम होता है, जिससे उनकी ताप-शोपण शक्ति बहुत कम रह जाती है श्रीर गर्मी शीझ ही विकीण (Radiate) हो जाती है। इसके विपरीत, घरातल के समीप की वायु सघन तथा श्रधिक घनत्व वाली होती हैं। उसमें धूलि-कण जल-वाष्प तथा श्रन्य गैसें भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होती हैं। यतः वह स्वयं यथेष्ट गर्मी का शोषण कर लेती है श्रीर गर्मी को बाहर जाने से रोकने में कम्बल के समान प्रभावपूर्ण होती है। इसीलिये एक ही अक्षांतर पर स्थित दो विभिन्न स्थानों में से कम ऊँचाई पर स्थित स्थान का तापमान प्रधिक और श्रीस ऊँचाई पर स्थित स्थान का तापमान प्रधिक और श्रधिक उँचाई पर स्थित स्थान का तापमान कम होता है। विषुषत् रेखा के समीप समुद्र-तल पर बसे हुये प्रसिद्ध बन्दरगाह सिंगापुर का श्रीसत तापमान ६०० फ० है और दक्षिणी श्रफीका में बेल्जियम, कांगो और यूगाण्डा की मध्यवर्ती सीमा पर विषुवत् रेखा के समीप ५११० मीटर (१६,७६४ फीट) ऊँचा रूवेनजोरी (Ruwenzori) पर्वत शिखर पर वर्ष जमी रहती है।
- (२) ग्रक्षांतर (Degree of Latitude)—साधारणतः विषुवत् रेखा पर भिष्ठिक गर्मी पड़ती है ग्रीर वहां से दूरी के अनुसार तापमान कम होता चला जाता है, क्योंकि विषुवत् रेखा के समीप स्थिर स्थानों पर सूर्य की किरएों सीधी पड़ती हैं भीर दूरस्थ स्थानों पर किरएों तिरछी पड़ती हैं। इसीलिये विषुवत् रेखा के समीप सिगापुर का बन्दरगाह कालीकट प्रथवा मद्रास से ग्रधिक गर्म है।
- (३) समुद्र से निकटता—समुद्र के प्रभाव से ग्रीष्म-ऋतु में तापमान कम ग्रीर शरद ऋतु में ग्राधिक हो जाता है। जल देर में ही गर्म होता है ग्रीर देर में ही ठण्डा होता है। इसके विपरीत स्थल भाग शीघ्र ही गर्म हो जाता है ग्रीर शीघ्र ही ठण्डा। श्रतः जो स्थान समुद्र के सभीप होते हैं वहां समुद्र के प्रभाव से तापमान न ग्राधिक ही हो पाता है ग्रीर न बहुत कम ग्रतः ऐसे स्थानों के दैनिक ग्रीर वार्षिक तापान्तर भी बहुत कम रहते हैं ग्रीर जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं, उन पर समुद्र

का कोई प्रभाव न पड़ने के कारण उनके ग्रीष्म श्रीर शरद्-ऋतु के तापमानों में समानता नहीं हो पाती । इसीलिये बम्बई की जलवायु में तापमानान्तर ग्रहमदाबाद श्रीर बड़ौदा की अपेक्षा कम रहता है।

(४) महासागरीय ठण्डी तथा गर्म धारायें ये धारायें अपने समीपस्थ तटों के में ज्ञाधमान पर प्रभाव डालती हैं। ठण्डी धारा जिन तटों के समीप होकर बहती हैं, वहां सिंदयों में बर्फ जम जाती है, अथवा वहां का तापमान बहुत घट जाने के कारणा वहां कठोर शीत पड़ती है। इसके विपरीत, गर्म धारायें समुद्र-तट को गर्म बना देती हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन का समुद्र-तट अपने समीप गलफस्ट्रीम (Gulf Stream) बहते रहने से सिंदयों में जमने नहीं पाता, जब कि उसी अक्षांतर में स्थित लेंग्ने डोर तट (Labrador Coast) लेंग्ने डोर की ठण्डी धारा के प्रभाव से जम जाता है। कि असितरिक्त गर्म धाराओं के ऊपर होकर जाने बाली पवनों गर्म हो जाती हैं और जहां जाती हैं वहां का तापमान भी बढ़ा देती हैं तथा ठण्डी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें ठण्डी होकर सामने पड़ने वाले स्थानों का तापमान घटा हिती हैं।

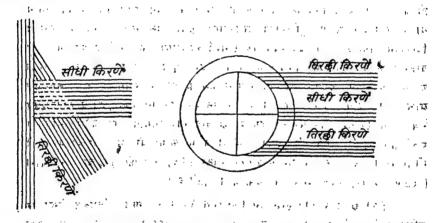

(५) सूमि का स्वभाव तथा ढाल भूमि के स्वभाव का तापमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रेगिस्तानी मिट्टी जल्दी गर्म और जल्दी ठण्डी हो जाती है। इसीलिये राजपूताने की महभूमि में दिन में भीषण गर्मी और रात में भीषण ठण्ड पड़ती है। भूमि के ढाल का भी तापमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे पर्वतीय ढाल, जो सूर्य के सामने की ओर होते हैं, दूसरी ओर के ढालों से अधिक गर्म होते हैं, क्यों कि ऊपर सूर्य की किरण सूर्य से विमुख ढालों की अपेक्षा अधिक सीधी पड़कर उनका तापमान बढ़ा देती है। उदाहरण के लिये, हिमालय प्रवंत का दक्षिणी ढाल सूर्य के सम्मुख पड़ता है और उत्तरी ढाल सूर्य से विमुख है। अतः दक्षिणी ढाल पर स्थित जम्म नगर का तापमान उत्तरी ढाल पर स्थित लेह (Leh) के तापमान से

बहुत अधिक है। ऐसे ढालों (Slopes) को जो सूर्य के सम्मुख नहीं पड़ते हैं, 'तापछाया प्रदेश' (Heat Shadow Region) कहा जाता है।

(६) प्रचलित वायु जिन स्थानों पर ठूण्डे देशों से पवनें ग्राती हैं, वे उन स्थानों का तापमान अपनी शीतलता द्वारा कर्म कर देती हैं जैसे मध्य साइबेरिया से ग्राने वाली ठण्डी हवायें गोबी ग्रीर तुर्किस्तान के मस्स्थलों का तापमान शीतकील में बहुतें कम कर देती हैं. जबकि उसी ग्रह्मांतर पर स्थित तुर्की (Turkey) जहां पर ठण्डे प्रदेश से पवन नहीं ग्राती है, काफी तापमान बढ़ जाता है, जैसे राजपूताने के गर्म मस्स्थल से ग्राने वाली सण्एा वायु दिल्ली का तापमान गर्मियों में काफी उज्या कर देती है।

(७) बादल और वर्षा—समन घटायें मानाश पर चारों मीर फैल कर सूर्य की किरएों को पृथ्वी पर माने से रोक देती हैं, 'जिससे वहां को तापमान कम ही जाता है । इसी प्रकार वर्षा भी वातावरएं में नमी उत्पन्न करके तापमान कम कर देती है। मतः जिन प्रदेशों में मानाश स्वच्छ रहता है और वर्षा नहीं होती, वहां तापमान उन प्रदेशों से, जहां घटायें घरी रहती हैं और वर्षा होती रहती है, मिंक रहता है। इसलिये भूमध्यवर्ती प्रदेश को तापमान जुलाई में ५०° फ० के लगभग अर्थात् कम रहता है और कर्ष रेखा के समीपस्थ भागों का तापमान ६०° फ० के लगभग ग्रर्थात् ग्रिधक रहता है।

### परीक्षा-प्रक्त

ा ताप्रमान का स्नावर्तन (Inversion of Temperature)

# ग्रम्यासार्थ प्रश्न

- भूमण्डल पर तापमान के वितरण पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता
   है ? प्रधान ताप-क्षेत्रों का उल्लेख करो ।
- २. विश्व के मानचित्र पर जुलाई श्रीर जनवरी महीनों की समलाप रेखायें श्रीकत करो।

\_\_\_.o.;\_\_\_

# वायु दाब, प्रचलित पवनें श्रीर वर्षी ATMOSPHERIC PRESSURE, WINDS & RAINFALL

वायु-दाव से तात्पर्य (Meaning of Atmospheric Pressure)— वायुमण्डल का विस्तार भूतल से लगभग १२८७ ४८ किलो मीटर की कँचाई तक हमारी पृथ्वी के चारों स्रोर है। इस वायुमण्डल में स्रनेक प्रकार की गैसे, धूल-करा ग्रौर जल-वाष्प मिली हुई हैं। वायुमण्डल में सम्मिलित इन सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ भार होता है। श्रतः वायुमण्डल में दाब है। इसी दाब को हम 'वायु-दाब' कहते हैं। वायु का यह दाब यद्यपि बहुत थोड़ा है, परन्तु फिर भी सागर-तल पर प्रति वर्ग इंच वायु का दाब १४.७ पौंड या लगभग ७ है सेर है। सभी प्राशियों के शरीर पर वायुमण्डल की पूरी ऊँचाई का दाब इसी भ्रीसत से पड़ रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग ३ मन पड़ता है। इस भारी बोभ का, जो हर समय सोते-बैठते श्रीर चलते हुये हमारे सिर पर रखा रहता है, हमें इसीलिये अनुभव नहीं हो पाता कि वायू का दाब हमारे ऊपर सभी थोर से पड़ रहा है धौर हमारे शरीर के ग्रन्दर भी वायु विद्यमान है। पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के प्रभाव से वायुमण्डल की भ्रधिकांश गैसें खिच कर इनकी निचली पतों में एकत्रित हो गई हैं भीर बहुत ऊँची पतों में हाइड्रोजन (Hydrogen) जैसी कुछ बहुत ही हल्की गैसें रह गई हैं। इसीलिये वायुमण्डल की निचली तथा धरातल से मिली हुई पतें श्रीर स्रधिक घनत्व की हैं और ऊँची पतें कम घनत्व एवं श्रधिक आयतन की हैं। यदि हम किसी प्रकार ४४८६ ४ मीटर (१८,००० फीट) की ऊँचाई पर पहुँच जायें तो बायू के सम्पूर्ण दाब का ४०% से भी अधिक वायु-दाब हमारे नीचे होगा। यदि इम २८६५६ मीटर (६४,००० फीट) की ऊँचाई पर पहुँच जायें तो ६४% से भी श्रधिक वायु-दाब हमारे नीचे के वायुमण्डल में होगा ग्रीर हमारे ऊपर के १०६४-३५ किलो मीटर से भी अधिक ऊँचे वायुमण्डल में वायु का दाब ५ प्रतिशत से भी व.म होगा।

वायु-दाव धौर तापमान में सम्बन्ध (Relation between Pressure and Temperature)—वायु-दाव धौर तापमान में गहरा सम्बन्ध है। तापमान अधिक हो जाने से वायु गर्म होकर फैलती है और उसका आयतन अधिक हो जाता है। आयतन अधिक होने के कारण उसके दाव में कमी श्रा जाती है। इसी प्रकार वापमान कम होने से वायु ठण्डी होकर सिकुड़ती है और उसका आयतन कम हो

षाता है, जिससे उसके भार में वृद्धि हो जाती है। अतः सिद्ध हुआ कि तापमान वढ़ने से वायु-दाब कम और तापमान घटने से वायु-दाब प्रधिक हो जाता है। इस सिद्धान्त को भूगोलवेत्ताओं ने थोड़े से शब्दों में "ताप कम, भार ग्रधिक और ताप प्रधिक, भार कम" कहकर प्रकट किया है। यह सभी को जात है कि धरातल पर तापमान कभी स्थिर नहीं रहता और उसमें घटत-बढ़त होती रहतों है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु-दाब भी सदा कम अधिक होता रहता है और उसमें स्थिरता उत्पन्न नहीं हो पाती। इसी प्रकार धरातल पर विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों में सूर्य ताप-प्राप्ति असमान होने के कारण वायु-दाब भी विभिन्न स्थानों में असमान होता है। दिन और रात तथा सदीं और गर्मी के मौनमों में तापमान बदलता रहता है, जिससे वायु-दाब में भी परिवर्तन होता रहता है। वायु में भार होने के कारण





बेरोग्राफ यन्त्र (Barograph)

बरोमीटर

बह पृथ्वी-तल की भोर दाब डालती रहती है। इस दाब को मापने के लिये एक यन्त्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे 'वायु-दाब मापक' (Barometer) कहते हैं। यह यन्त्र बिल्कुल साधारए। होता है। इसमें शीशे की नली लगभग ३२-३३ इंच लम्बी होती है। इसके एक सिरे पर लट्टू सा बना होता है भौर उसमें पारा भरा रहता है तथा दूसरा सिरा बन्द रहता है। सागर-तल पर इस ननी में पारे की ऊंचाई भी उसी अनुपात में कम होती जाती है भौर वायु-दाब बढ़ने पर नली में पारे की ऊंचाई बढ़ जाती है। इस यन्त्र द्वारा हमें अत्यन्त सरलतापूर्वक वायु-दाब के परिवर्तन का ज्ञान तुरन्त हो जाता है। भौतिक विज्ञान में बॉयल नियम के अनुसार गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन किसी स्थिर तापमान पर उसका दाब उल्टा अनुपाती (Inversely Proportional) होता है। हवा भी एक प्रकार की गैस ही है। अतः यह नियम हवा पर भी लागू होता है।

वायु-दाब का वितरण (Distribution of Atmospheric Pressure)—
तापमान श्रीर वायु-दाब का गहरा सम्बन्ध होने तथा तापमान का क्षैतिज एवं लम्बवत् वितरण होने के कारण वायु-दाव का वितरण भी दो प्रकार का होता है—
(श्र) लम्बवत् वितरण (Vertical Distribution), (ब) क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution)।

- (म्र) वायु-दाव का लम्बवत् वितरण भूगोलवेताओं का विश्वास है कि वायु की सम्पूर्ण मात्रा का म्राधे से म्राधिक भाग ५४ ६६ ४ मीटर (१६,००० फीट) कंचाई तक ही फैला हुम्रा है मौर २६६६ मीटर (६५,००० फीट) की ऊंचाई से ऊपर वायु-दाव का केवल २०वां भाग ही रह जाता है। यह २०वां भाग ही शेष १२५६ ५ किलोमीटर (७६२ मील) उंचे वायुमण्डल में व्याप्त है। म्रातः वायुमण्डल की निचली पतों का घनत्व ऊपरी पतों से म्राधिक होता है। इसलिय पृथ्वी तल से जैसे-जैसे हम ऊपर उठते हैं, उसी म्रनुपात में वायु का दाव भी कम होता जाता है। म्रात २७६ ३२ मीटर (६०० फीट) की ऊंचाई पर बैरोमीटर में पारे का तल १ मर-गिरकर दाव कम हो जाने की सूचना देता रहता है। इस प्रकार वायु के दाव का घटना ५४६६ ४ मीटर (१६,०० फीट) की ऊंचाई तक जारी रहता है। राकेट, यानों द्वारा विश्व के महान् राष्ट्रों के वैज्ञानिक वायुमण्डल की सम्पूर्ण ऊंचाई तक का म्रध्यम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। म्राशा है कि वे शीघ्र ही ग्रपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
- (ब) वायु-वाब का क्षीतिज वितरएा—वायु-दाब के परिवर्तन में तापमान के अतिरिक्त पृथ्वी के परिभ्रमण (Rotation) का प्रमुख भाग है। परिभ्रमण के कारण पृथ्वी में श्राकर्षण-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो सभी वस्तुश्रों के समान तापमान से प्रभावित होकर ऊपर उठी हुई कम भार वाली तप्त वायु को पृथ्वी-तल की ग्रोर पुनः खींच लेती हैं। विषुवत् रेखा के समीप के प्रदेश में यह शक्ति वायु को पृथ्वी के केन्द्र से दूर हटाने की चेष्टा करती है श्रीर साथ ही वहां वर्ष भर ऊंचा तापमान रहने के कारए। जल-वाष्प भी वायु में यथेष्ट मात्रा में मिलती रहती है। जल-वाष्प मिलने से तथा गर्म होने से वायु का दाब कम हो जाता है ग्रीर वह ऊपर उठ जाती है। उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये अयन रेखाओं (Tropics) से ठण्डी एवं ग्रधिक भार वाली वायु भूमध्यवर्ती प्रदेशों की ग्रोर ग्राने लगती है। भूमध्यवर्ती प्रदेशों की तप्त वायु यथेष्ट ऊंचाई पर जाकर कुछ ठण्डी हो जाती है श्रीर उसमें नीचे उतरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। परन्तु नीचे निरन्तर उठती हुई गर्म वायु उसे नीचे नहीं उतरने देती और वह ऊपर ही ऊपर कर्क एवं मकर रेखा की स्रोर प्रवाहित हो जाती है। वह वहां पहुँचकर पृथ्वी की स्नाकर्षग्र-शक्ति द्वारा खिचकर नीचे उतर त्राती है। इस प्रकार वाय-दाब कर्क तथा मकर रेखायों के समीप ग्राकर्षण-शक्ति के प्रभाव से बहुत ग्रधिक हो जाता है ग्रौर ग्रयन रेखाग्रों (Tropics) पर भी ग्रधिक है। ध्रुवीय रेखा में भी वायू-दाव ग्रधिक (High pressure)

रहता है, जिसके कारए। यहां कठोर शीत है जो वायु को ठण्डा करके सघन तथा भारी बनाता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों तथा अन्य रेखाओं (Tropics) के बीच उप-ध्रुवीय क्षेत्रों (Sub-polar Regions) में कम दाब रहता है। यहाँ कम दाब (Low Pressure) के दो प्रमुख कारए। हैं। प्रथम, यह कि इसी क्षेत्र में विशुवत् रेखा की ओर से आने वाली गर्म जल धारायं सागर जल का तापमान ऊंचा करती रहती हैं, जिमसे वहां वायु-दाब कम होता रहता है। दूसरा कारए। यह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों तथा अयन सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च दाब होने के कारए। यह स्वाभाविक ही है कि दो उच्च दाब क्षेत्रों के बीच एक निम्न दाब क्षेत्र हो। साथ ही इस निम्न भार का कारए। यह भी है कि पृथ्वी के परिभ्रमरण के कारए। यहां की वायु खिचकर अयन सीमावर्ती उच्च दाब के क्षेत्रों की और चली जाती है।

वायु-दाव का वितरण 'सम दाव दर्शक रेखायें' (Isobars) द्वारा दिखाया जाता है। ये रेखायें समताप रेखायों (Isotherms) की भांति समान दाव वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जा सकती हैं। इन्हें खींचने के लिये हमें पहले विभिन्न स्थानों के वायु-दाव को सागर तल के वायु-दाव में बदलना पड़ना है। यह हम पहले प्रकट कर चुके हैं कि प्रति २६४२ ७६ मीटर (६०० फीट) की ऊंचाई पर वायु-दाव

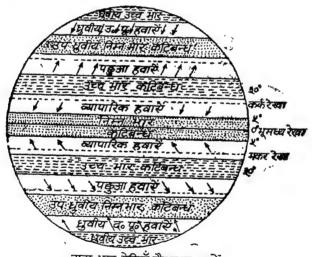

वायु भार पेटियाँ और मुख्य हवारें

भूमण्डल पर कम वांयु-दाब (Low pressure) की तीन और अधिक वायु-दाव (High pressure) की चार पेटियां (Belts) हैं। इनसे से कम दाव वाली तीन पेटियां तापमान के प्रभाव से बनी हैं। म्रतः इन्हें हम ताप रिचत पेटियां (Thermically Induced Belts) कहते हैं शेष चार म्रधिक वायु-दाब की, पेटियां पृथ्वी के परिश्रमण् का परिमाण् होने के कारण् गित-रिचत पेटियां (Dynamically-Induced Belts) कहलाती हैं।

# वायु-दाब की पेटियाँ-

- (१) सूमध्यवर्ती कम वायु-दाव की पेटियां (Equatorial Low Pressure Belts)—यह निम्न दाव कटिबन्ध ५° उत्तर से ५° दक्षिण श्रक्षांतर तक फैला हुआ है। यहां सूर्यं की किरणों सदा लम्बवत् पड़ा करती हैं, जिससे वर्षं भर उच्च ताप और निम्न दाव रहता है। जल-वाप्प भी यहां बहुत बनती रहती है, जिनके कारण वायु-दाव और भी कम हो जाता है। इस क्षेत्र में हवा में ऊपर की श्रोर लम्बवत् शान्ति रहने के कारण क्षेतिज पवन प्रवाह बहुत कम होता है, जिससे सर्वत्र गित सी छाई रहती है। इसलिये इसे 'शान्त पेटी' (Doldrums) भी कहते हैं।
- (२) श्रयन वृतीय उच्च वायु-दाब की पेटियां (Tropical High Pressure Belts) — उत्तरी गोलाई में कर्क रेखा के उत्तर को होकर यह उच्च भार की पेटी लगभग ३५° दक्षिणी अक्षतांर तक फैली हुई है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ख में मकर रेखा (Tropic of Capricorn) के दक्षिण में ३५° दक्षिणी अक्षान्तर तक उच्च भार कटिबन्ध स्थित है। यहां जैसा कि हम पहले प्रकट कर चुके हैं, पृथ्वी के परिश्रमण के फलस्वरूप वायु का ग्रधिकाँश एकत्रित हो जाता है ग्रीर भूमध्यवर्ती निम्न भार क्षेत्र से ऊपर की ग्राई हुई हवा यहाँ नीचे खिच ग्राती है। श्रतः यहां वाय का श्रत्यधिक उच्च भार होता है। वाय के उच्च भार (High pressure) के कारण इन क्षेत्रों में प्राचीन काल में पालदार छोटे-छोटे जहाज पर घोड़े लादकर श्रास्ट्रेलिया भेने गये थे। जब जहाज चलते-चलते मकर रेखा के समीप उच्च भार कटिबन्ध में प्रविष्ट हम्रा तो वायू के म्रधिक दाब के कारए डगमगाने लगा। जहाज के कप्तान ने जहाज को डूबने से बचाने के लिये उसके भारी बोभ को हल्का करना चाहा ग्रीर घोड़ों को सागर में फिकवा दिया। तभी से कर्क तथा मकर रेखा के समीपस्थ उच्च भार वाले कटिबन्धों को 'ग्रदव ग्रक्षांतर' (Horse Latitudes) कहते हैं। यहां की भूमध्यवर्ती शांत पेटी (Doldrums) की भांति पवनें धीमे-धीमे बहती हैं। इसलिये इन्हें शांत पेटियां (Belts of Calm) भी कहते हैं। यहां पवन की गति प्रायः लम्बवत् नीचे की ग्रोर को रहती है।
- (३) उपध्रुवीय कम वायु-दाव की पेटियां (Sub-polar Low Pressure Belts)—उत्तरी तथा दक्षिणी गोलाढों में ६०° श्रौर ६५° श्रक्षांतरों के बीच ठण्ड होते हुए भी वायु का निम्न दाव इन क्षेत्रों में पृथ्वी के परिश्रमण के कारण हवा खिचकर श्रयन सीमावर्ती उच्च भार की श्रोर चली जाती है तथा यहां के समुद्रों में पर्म कारायें मिलकर श्रपने उच्च ताप द्वार। निम्न दाव होने में सहायता करती

1917年日、日本時間のいかからははます。 ●選びの表示 おんがん のものののを発表のないますでもなった。

रहती हैं। इन श्रक्षांतरों के उत्तर तथा दक्षिण दोनों श्रोर उच्च दाब की पेटियां स्थित होने के कारण भी यहाँ निम्न भार रहता है।

(४) ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटियां (Polar High Pressure Belts)—उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर वर्ष भर कठोर शीत पड़ता रहता है और वर्फ जमी रहती है, जिसके कारण वायु ठण्डी होकर सिकुड़ती रहती है ग्रीर उच्च वायु-दाब बना रहता है। उत्तरी ध्रुव से उत्तरी-पूर्वी ग्रीर दक्षिण ध्रुव से दक्षिणी-पूरवी पवनें उपध्रुवीय कम वायु-दाब वाले कटिबन्धों की ग्रीर चला करती हैं।

वाय-दाब-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें-पर्वत, मैदान, ऋतु, जलवाय भ्रीर समय भी वायु-दाब पर अपना प्रभाव डालते हैं। ऋतु के अनुसार वायू-दाब में परिवर्तन होता है। शीत-काल में ग्रीष्म-ऋतु की अपेक्षा वाय का दाब अधिक ग्रीर वर्षा-ऋतु में ग्रीष्म-ऋतु से कुछ कम होता है। जल-वाष्प वायु से हल्की होने के कारगा वायू के दाब को कुछ कम कर देती है। यतः वैरोमीटर में पारे का धीरे-धीरे चढना वायू में शुष्कता की ग्राधिकता प्रकट करता है ग्रीर इससे यह भविष्यवासी की जा सकती है कि मौसम साफ रहेगा श्रीर वर्षा बिल्कूल नहीं होगी। यदि बैरोमीटर में पारा घीरे-घीरे गिरता हुआ प्रतीत हो तो समक्त लेना चाहिये कि गर्मी का मौसम निकट है श्रीर वर्षा की सम्भावना है। किसी एक ही ऋतू में कभी-कभी भ्रचानक बैरोमीटर में पारा एकदम चढ़ जाता है या उतर जाता है। इस प्रकार एकदम पारे का चढ़ना-उतरना बुरें भौसम के आने की सूचना है। यदि वर्षा-ऋतू में एकदम कम दाब हो जावे तो शीघ्र ग्रांधी की सम्भावना समभनी चाहिये। दिन के विभिन्न भागों में भी वाय-दाब तापमान के समान परिवर्तित होता रहता है। वैरोमीटर में पारा प्रात: ४ बजे से १० बजे तक और संध्या के समय ४ बजे से रात्रि के १० बजे तक चढता रहता है। रात के १० बजे से सुबह के ४ बजे तक ग्रीर दिन के १० बजे से शाम के ४ बजे तक पारा गिरता है। इस प्रकार दिन भर के अलग-अलग वायु-दाब को मिलाने वाली रेखा 'वायु दाव-चन्न' (Barometric Curve) कहलाती है। पर्वतों भौर मैदानों का भी वायु-दाब पर प्रभाव पड़ता है। मैदान में वायु-दाब कम होने पर पर्वतीय प्रदेशों में भार अधिक होता है, क्योंकि मैदानी वायू कम दाब के कारए हल्की होकर ऊपर उठती है भीर पर्वतीय भागों में पहुँच जाती है जिससे वहां वाय-दाव बढ जाता है। ठीक इसी प्रकार शीत ऋतु में पर्वतीय ढालों की वाय भारी होकर नीचे की म्रोर खिसक पड़ती है भीर मैदानी भागों का वायु-दाब म्रधिक कर देती है।

पवन संचार (Blowing of Winds)—वह वायु जो मुख्यतः धरातल के समान्तर चलती है, हवा अथवा पवन (Wind) कहलाती है। जिस प्रकार जल ऊंची सतह से नीची सतह की ग्रोर बहता है, उसी प्रकार हवा भी उच्च दाब से कम

दाब वाले प्रदेश की घोर चलती रहती है। इससे निद्ध हुमा कि वायु संचार का प्रधान कारण वायु-दाव की भिन्तता है। इसलिये वायु-दाव में जितना ही यिवक अन्तर होगा, हवायें उतना ही ग्रधिक तीव्रता के साथ चलेंगी। ग्रौर उनकी चलने की दिशा भी उच्च ग्रौर निम्न दाव वाले क्षेत्रों पर ही निर्भर करेगी। समभार दर्शक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित वायु-दाव के बदलने की गित ग्रौर दिशा को 'वायु-दाव ढाल' (Pressure Gradient) कहते हैं। समभार दर्शक रेखायें पाम-पास होने पर वायु-दाव का ढाल तेज होता है ग्रौर ढाल तेज होने मे हवा तेज चलती है। इसके विपरीत, समभार दर्शक रेखायें जब दूर-दूर होंगी तो वायु-दाव का ढाल हल्का होगा ग्रौर हवा धीमी चलेगी। परन्तु वायु-दाव में सूक्ष्म सा ग्रन्तर होने पर भी वायु-संचार होने लगता है। इस सूक्ष्म ग्रन्तर को बैरोमीटर के इंचों से नापना सर्वथा ग्रसम्भव होता है। ग्रतः सुविधा के लिये यह माप साधारगृतया एक इंच के हजारवें भाग में की जाती है। इसलिये बैरोमीटर की पूरी लम्बाई को १०,१५, २० छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार के १,००० छोटे-छोटे भाग मिलकर एक मिलीबार के बराबर होते हैं। इस पैमाने से वायु-भार का सूक्ष्म सा परिवर्तन भी नाप लिया जाता है।

पवनों की दिशा (Direction of Winds)—हवा की गति वायुमण्डल की ऊपरी पर्तों के स्वच्छन्द रूप से चलने के कारए। तेज होती है। निचली पर्तों में धरातल के असमान होने से पवन प्रवाह में बाधा पड़ती है, जिससे उनकी गति धीमी रहती है। पवन प्रवाह की दिशा पर सबसे ग्रविक प्रभाव पृथ्वी के परिभ्रमण का पडता है। परिभ्रमण न होने पर अधिक भार वाली अयन रेखाओं (Tropics) के समीप उच्च भार कटिबन्धों से पवनें सीधी विषवत रेखा के ग्रल्प-भार कटिबन्ध (Low Pressure Belts) की स्रोर म्रानी चाहियें, किन्तु परिश्रमण के कारण पृथ्वी निरन्तर अपनी कीली पर पश्चिम से पूर्व की ग्रोर चनकर लगाती रहती है। इस चक्कर में भूमध्य रेखा पर पृथ्वी लगभग १६८९ कि० मी० (१,०५० मील) प्रति घण्टा की चाल से चलती है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की स्रोर यह गति कम होती चली जाती है। यहां तक कि ध्रुवों पर यह गति शुन्य रह जाती है। ग्रत: कर्क रेखा की ग्रोर ग्राने वाली वायु जब तक भूमध्य रेखा के समीप ग्राती है, उस समय तक वह स्थान अपनी अधिक गति के कारण आगे चला जाता है और वायू ग्रपनी मन्द गति के कारण उस स्थान के दाहिनी ग्रोर रह जाती है। इभी प्रकार कर्क रेखा के समीप के उपध्रुवीय निम्न-भार कटिबन्ध की ग्रोर जाने वाली हवा अपनी तीव गति के कारण उस स्थान से जहां कि उसे पहुँचना चाहिये था, आगे पहुँच जाती है। दक्षिणी गोलार्ड में भूमध्य रेखा के दक्षिण में ध्रव की स्थिति होने के कारण इसका उल्टा होता है। अर्थात हवायें अपने गन्तव्य स्थान से बाई ग्रोर पहुँचती हैं। हवाग्रों की दिशा के इस परिवर्तन को सबसे पहले फेरल (Ferrel) नामक विद्वान ने ज्ञात किया था। ग्रतः इसे 'फेरल का नियम' (Ferrel's Law)

कहते हैं और इसके अनुमार उत्तरी गोलाई में चलने वाली पवनें श्रपने दाहिनी श्रोर तथा दक्षिणी गोलाई में चलने वाली पवनें श्रपने बाई श्रोर मुड़ जाती हैं। इसका अनुभव इस प्रकार किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलाई में विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य किसी स्थान पर जिधर से पवन श्रा रही है, उसी श्रोर पीठ करके खड़ा हो जाये तो उसे अनुभव होगा कि पवन दाहिनी श्रोर मुड़कर पूरवोत्तरीय हो गई है। इसी प्रकार वायु-दाव के न्यूनाधिक होने का ज्ञान एक अन्य नियम 'बाइज बंलेट का नियम' (Buys Ballot's Law) से होता है। इस नियम के अनुसार उत्तरी गोलाई में यदि हम चलती हुई पवन की श्रोर पीठ करके खड़े हो जायें तो हमारे दाहिनी श्रोर वायु-दाव श्रधिक श्रीर बाई श्रोर कम होगा, दिक्षिणी गोलाई में दाहिनी श्रोर कम श्रीर बाई श्रोर श्रिष्ठ होगा।

पवनों का नामकरण — पवनों का नामकरण उनकी दिशा के अनुसार होता है, जैसे दक्षिण-पूरव से आने वाली हवा दक्षिणी-पूरवी और पिश्चम की ओर से आने वाली हवा पछुआ पवनें कहलाती हैं। जिधर से पवन आती है, उस दिशा को वायु-मुख (Wind-ward) और जिस दिशा की ओर पवन वह रही हो, उसे वायु विमुख (Lee-ward) कहते हैं। जब पवन लगातार एक ही दिशा से आती हो, तो उसे स्थायी पवन (Prevailing Wind) कहते हैं। स्थायी पवनें वायु-दाब पेटियों के बीच वर्ष भर एक ही नियत दिशा से चलती रहती हैं। इन पर ऋतु, समय पर्वत, मैदान इत्यादि किसी भी बाधा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली और दूर तक चलने वाली होती हैं, जैसे संमार्गी पवनें और पछुआ पवनें। स्थायी पवनों का प्रभाव एक विस्तृत क्षेत्र पर पड़ता है।

# भूमण्डल पर प्रवाहित स्थायी पवनें

पृथ्वी पर प्रचलित स्थायी पवनों को 'धरातलीय पवन' (Planetary Winds) भी कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं—(१) संमार्गी पवनें (Trade Winds), (२) पछुत्रा पवनें (Westerlies) ग्रीर (३) ध्रुवीय वायु (Polar Winds)।

(१) संमागी पवनें (Trade Winds)—ये हवायें उष्ण किटबन्ध (Torrid Zone) में कर्क रेखा ग्रीर मकर रेखा के समीप स्थित उच्चभार वाले क्षेत्र (High Pressure Belts) से भूमध्यवर्ती निम्न भार वाले क्षेत्र (Low Pressure Belts) की ग्रीर चला करती हैं। ग्रतः इनका विस्तार साधारणतः दोनों गोलाढ़ों में ३०°—३५° ग्रक्षांतर से ५° ग्रक्षांतर तक रहता है। उत्तरी गोलाढ़ें में इनकी दिशा पूर्वोत्तरी (North-East) ग्रीर दिक्षणी गोलाढ़ें में दिक्षणी-पूरवी (South-East) रहती है। समुद्री भाग पर ये पवनें निरन्तर ग्रबाधित एवं स्वच्छन्द गित से प्रवाहित रहती हैं। शरद् ऋतु में इनका प्रशह ग्रीष्म ऋतु की ग्रपक्षा ग्रिधक

यक्तिशाली एवं क्रमबद्ध रहता है, क्योंिक गर्मी के दिनों में,मानसूनी पवनं इनका क्रम मंग कर देती हैं, जिससे ये उन दिनों ग्रसंगठित रूप से ग्रलग-ग्रलग खंडों में चलती हैं। पवनें ग्रयन-रेखाग्रों (Tropics) की ग्रोर चक्रवातीय ग्रवस्था ग्रौर विषुवत रेखा की ग्रोर वर्षा की स्थित उत्पन्न करती हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों के ग्रितिरक्त प्राय: सर्वत्र इन पवनों द्वारा स्वच्छ एवं सुहावना मौसम बना रहता है। निरन्तर प्रवाह ग्रौर स्वच्छ मौसम बनाने के कारण इन पवनों की उपयोगिता सदा से समुद्री यातायात में बहुत ग्रधिक रही है। प्राचीन काल में पाल वाले छोटे-छोटे यूरोपीय क्यापारिक जहाज इन पवनों द्वारा कोको, कहवा, गन्ना, तम्बाकू इत्यादि उपयोगी पदार्थ पिक्चमी द्वीपसमूह (West Indies) पहुँचा दिया करते थे। ग्रत: इन्हीं यूरोपियन व्यापारियों ने इन पवनों का नामकरण व्यापारिक पवनें किया था। कोलम्बस ने भी इन्हीं पवनों के द्वारा कनारी द्वीपसमूह से पिक्चमी द्वीपसमूह तक की यात्रा की थी।

- (२) पछुत्रा पवनें (Westerlies) ये पवनें दोनों गोला हों में कर्क रेखा ग्रीर मकर रेखा के समीप वाले उच्च भार कटिबन्धों से उपध्रवीय निम्न भार कटिबन्धों की ग्रोर चलती हैं। ग्रतः इनका प्रभाव क्षेत्र ३५° ग्रक्षांतर से ध्रुव वृत्तों बक दोनों गोलाद्धों में शीतोष्ण किटबन्ध में है। उत्तरी गोलार्द्ध में ये दक्षिण-पश्चिम और दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम को चलती रहती हैं। इनका प्रभाव व्यापारिक पवनों की भांति न तो शक्तिशाली हीं होता है और न सीधा होता है। इसलिये इन्हें प्रायः पखुष्रा (Westerlies) कहा जाता है। इन पवनों की प्रमुख विशिष्टता इनकी परिवर्तनशीलता है जिससे उनकी गति और दिया दोनों ही बदलती रहती है। इस परिवर्तनशीलता का मुख्य कारए। चक्रवात हैं, जो पश्चिम-पूर्व की दिशा में तनिक भी बाधक नहीं हैं। स्रतः यहां ये निरन्तर विना किसी क्रम-भंग के ऋत्यन्त प्रबल वेग से बहती हैं। इसीलिये वहां लगभग ४०° दक्षिए। से ५५° दक्षिएगी ग्रक्षांतर तक प्रवल ग्रांघी के रूप में चलती हुई इन पछुग्रा पवनों को गरजने वाला चालीसा (Roaring Forties) कहते हैं। उपध्नुवीय क्षेत्रों में इन हवाओं से वायुमण्डल में सदा उथल-पुथल तथा अशान्ति मची रहती है। उत्तरी गोलार्ढ में इनके मार्ग में स्थल भाग द्वारा बहुत श्रधिक बाधा डाली जाने के कारए। इनमें वह प्रबलता तथा भयंकरता नहीं होती।
- (३) ध्रुवीय हवार्ये (Polar Winds)—लगभग वर्ष भर ये पवनं ध्रुवीय खेत्रों में जहां ग्रत्यधिक शीत पड़ने के कारण वायु का उच्च भार (High Pressure) रहता है, उपध्रुवीय निम्न वायु-दाब खण्ड की ग्रोर चला करती हैं। खत्तरी गोलार्ड में इनकी दिशा उत्तरी-पूरवी ग्रोर दक्षिणी गोलार्ड में दक्षिणी-पूरवी रहती है। ये ग्रति शीतल पवनें जिन स्थानों पर इनके मार्ग में बाधा डालने वाली पर्वत श्रीणियां नहीं हैं, वहाँ की जलवायु को शीतल बना देती हैं। रूस साइबेरिया

अौर उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों में इन ठण्डी पवनों के प्रभाव से शरद् ऋतु में बर्फ जम जाती है।

वायु-दाव पेटियों का ग्रञ्जांतरीय स्थानान्तरएा (Latitudinal Shifting of the Low and High Pressure Belts)—तापमान की पेटियों के साथ-साथ वायु-दाव पेटियां भी ऋतु के ग्रनुसार उत्तर ग्रौर दक्षिए। की ग्रोर सरकती रहती हैं। समुद्र पर तथा समुद्र-तट के समीप यह ग्रन्तर कम होता है, परन्तु स्थल भागों में यह कई ग्रक्षांतरों के पार तक पहुंच जाता है। इस कारए। एक ही पेटी में विभिन्न ऋतुग्रों में विभिन्न प्रकार की पवनें चलने लगती हैं, जैसे भूमध्यवत निम्न भार पेटी सूर्य के उत्तरायए। होने पर ग्रर्थात् जब उत्तरी गोलार्क में ग्रीष्म ऋतु होती है, उसके उत्तर की ग्रोर खिसक जाने से दक्षिए।-पूर्वी संमार्गी वायु का प्रवेश हो जाता है ग्रौर सूर्य के दक्षिए। यन होने पर वायु-दाव पेटी के दक्षिए। की ग्रोर खिसक जाने से उसमें उत्तरी-पूर्वी हवा श्रपना प्रभाव प्रकट करने लगती है। ग्रतः वायु-दाव पेटियां स्थिर नहीं हैं ग्रौर उनकी स्थिति ग्रस्थायी रहती है।

#### ग्रस्थाई पवनें

स्थायी पवनों के अतिरिक्त भूमण्डल पर कुछ ऐसी पवनें भी प्रवाहित होती हैं, जिनका कारण कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। इन पवनों का सम्बन्ध किसी विशेष समय अथवा किसी विशेष स्थान से होता है। इस प्रकार की पवनों का क्रम वर्ष भर एक सा नहीं रहता। इसिलये इन्हें 'अस्थाई पवनों' की संज्ञा दी गई है। इनकी दिशा सर्वी और गर्मी के मौसमों में एकसी न होकर विपरीत रहती है। ये पवनें प्राय तीन प्रकार की होती हैं—(१) मौसमी पवनें (Monsoons), (२) सामयिक पवनें (Peariodical Winds), और (३) स्थानीय पवनें (Local Winds)।

(१) मौसमी पवनें (Monsoon Winds)—यह सभी को ज्ञात है कि स्थल जल की अपेक्षा जी इस ही ठण्डा और जी इस ही गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्णा किटबन्धीय विशाल स्थल प्रदेश सूर्य की प्रचण्ड किरणों द्वारा अत्यधिक तप्त हो उठता है। ग्रतः उसके ऊपर की वायु भी तप्त होकर बहुत ही कम भार प्रदिश्तत करने लगती है। उस समय समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा वायु अधिक भारी रहती है। इसलिये सागर की श्रोर से जल-वाष्प मिश्रित वायु निम्न भारवाले स्थल भाग की श्रोर द्वुत गति से प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार शरद ऋतु में उष्णा किटबन्धीय विशाल स्थल प्रदेश जल भाग की अपेक्षा अत्यधिक ठण्डा हो जाता है। अतः उसके ऊपर की वायु भी शीतल होकर अधिक भार प्रदिशत करने लगती है, जिससे स्थल की ओर से समुद्र की ओर प्रवल वेग से वायु प्रवाहित होने लगती है। ग्रीष्म ऋतु श्रीर शरद ऋतु में चलने वाली इन्हीं द्वुतगामिनी पवनों को 'मौसमी पवनें अथवा 'मानसून पवनें कहते हैं। मौसम श्ररवी भाषा का शब्द है, जिसका

श्चर्य ऋतु होता है। इसी शब्द से मानसून शब्द की रचना हुई। ये मौसमी पवनें संमार्गी पवनों के क्षेत्र में चलती हैं और अपने प्रचण्ड प्रवाह से संमार्गी पवनों का क्रम भंग करके भ्रपना प्रवाह स्थापित कर लेती हैं। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में 'गर्मी की मानसुन' (Summer Monsoon) श्रीर शरद ऋतू में 'शीतकालीन मानसुन' (Winter Monsoon) कहलाती हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र दक्षिगी-पूरवी संयुक्त राज्य (U. S A.) मैक्सिको (Maxico), पूरवी अफ्रीका, पश्चिमीत्तरीय श्रास्टेलिया, चीन, हिन्दचीन श्रौर भारतवर्षं तक विस्तृत है। गर्मी की ऋतू में इनकी दिशा दक्षिरए-पश्चिम होती है, परन्तू सदा श्रीर सर्वत्र इनकी यही दिशा नहीं होती । बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून हिमालय पर्वत से टकरा कर अपनी दिशा दक्षिण-पश्चिम से दक्षिण-पूरव कर लेती है। इसी प्रकार चीन में स्थल भाग पश्चिम-उत्तर में ग्रौर समुद्र दक्षिण-पूरव में होने के कारण ये दक्षिण-पूरव की श्रोर से चला करती हैं। ये मानसून सहस्रों मील का मार्ग समुद्र के ऊपर तय करके स्थल भाग में पहुँचती हैं। ग्रतः उनमें नमी बहुत ग्रधिक रहती है, जिससे ये बिजली की कड़क और बादलों की गरज के साथ घोर वृष्टि करती हैं। ये हवायें प्राय: सभी स्थानों पर महाद्वी रों के पूरवी भाग में चला करती हैं और पश्चिम की ग्रोर इनका प्रभाव बहुत कम रहता है। शीतकालीन मानसून स्थल भाग की स्रोर से समुद्र की श्रोर चलने के कारण शुब्क रहती हैं श्रीर इनकी दिशा पूरवोत्तरीय (North-East) रहती है। ये मानसून बंगाल की खाड़ी पर होती हुई वहां से कूछ नमी प्राप्त करके भारत के दक्षिग्गी-पूरवी तट तथा लंका के पूरवी भाग में पहुँचती हैं स्रौर वहां शीत ऋतू में भी कुछ वर्षा कर देती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलाह की उत्तरी-पूरवी संमार्गी वायु विष्वत् रेखा के दक्षिशा में पहेंचकर पश्चिमोत्तरीय मानसून बनकर उत्तरी आस्ट्रेलिया में वर्षा करती हैं।

(२) सामियक पवनें (Periodical Winds) — सामियक पवनें समुद्र तट पर दिन में समुद्र की ग्रोर से स्थल की ग्रोर बहती हैं ग्रौर रात में ये स्थल की ग्रोर से समुद्र की ग्रोर को चला करती हैं इसलिये इन्हें जल समीर (See Breeze) तथा थल समीर (Land Breeze) भी कहते हैं ये पवनें केवल दिन ग्रौर रात्रि के समय हुये वायु-दाब परिवर्तन के कारण चला करती हैं। ग्रौर इनकी ग्रिधिक से ग्रिधिक ऊंचाई भी ३०'६६ मीटर से कम ही रहती हैं। इसीलिए न तो ये वर्षा कर सकती हैं ग्रौर न दूर तक ग्रपना प्रभाव डाल सकती हैं। इनका प्रभाव केवल समुद्र-तट के समीप तापमान को सम करने में ही देखा जाता है। दिन के समय सूर्य की प्रखर किरणें समुद्रतटवर्ती प्रदेश को गर्म करके वहाँ का वायु-दाब कम कर देती हैं। ग्रतः वहां की वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है ग्रौर उनकी पूर्ति करने के लिये समुद्र की ग्रोर से जहां वायु-दाब कम होता है ठण्डी हवा चलने लगती है। यही जल समीर है ग्रौर ये प्रातः लगभग दस बजे से चलनी ग्रारम्भ होंकर सूरज हूवते वक चलती रहती हैं। ये प्रायः उपण कटिबन्ध में ही ग्रपना

विशिष्ट प्रभाव प्रकट करती हैं, क्योंकि वहां के गर्म वातावरण में मनुष्य को इतना शीतल प्रभाव स्पष्ट रूप से श्रनुभव होने लगता है। इनकी गतिप्रायः ४८ से १५६ किलोमीटर प्रति घण्टे तक रहती है। रात्रि के समय

सूर्य स्थल भाग ग्रभाव में किरगों के शीघ ठण्डा हो जाता है श्रीर समुद्र का जल जो दिन भर सर्य की किरणों द्वारा गर्म होता रहता था, देर तक ठण्डा नहीं हो पाता । अतः समुद्र पर वायु-दाब कम श्रीर समृद तट के स्थल भाग पर वायु-दाब हो ग्रधिक जाता है। इसलिए रात्रि के समय थल की छोर से समुद्र की ग्रोर को वास प्रवाहित होने लगती है।

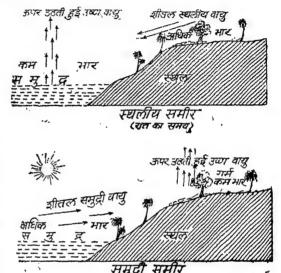

यही थल समीर (Land Breeze) है स्रीर ये सदा रात्रि को ही चला करती हैं। ये भी उष्ण कटिबन्ध में ही स्रधिक प्रभावपूर्ण होती हैं।

(३) स्थानीय पवनें (Local Winds)—ऊँचे पहाड़, चौड़ी घाटियां और विस्तृत महस्थलीय प्रदेश भी तापमान पर प्रभाव डालकर विशिष्ट स्थानों में विशिष्ट प्रकार की वायु उत्पन्न कर देते हैं। ये पवनें ग्रलग-ग्रलग स्थानों पर ग्रलग-ग्रलग नाम से प्रख्यात हैं। इस प्रकार की कुछ पवनों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है—(क) पठारी शीतल वायु—शीतोष्ण किटबन्ध में जिन स्थानों पर ऊंचे-ऊंचे पठारों के समीप घाटियां और मैंदान होते हैं, वहां रात्रि के समय कभी-कभी भीषण ठण्ड पड़ने के कारण पठार पर की वायु ग्रत्यधिक ठण्डी होकर उच्च भार वाली हो जाती है। उस समय समीपस्थ घाटी और मैंदान की वायु ग्रपेक्षाकृत कम भार की होती है। ग्रतः पठार पर की भारी तथा ग्रत्यधिक शीतल वायु पठारी ढाल पर से खिसक कर घाटी तथा मैंदान में तीन्न वेग के साथ प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार की वायु शुष्क एवं ठण्डी होती है और कई-कई दिन तक बराबर चलती रहती है। इस वायु से उक्त घाटियों और मैदानों की जलवायु बहुत शीतल हो जाती है। इस प्रकार की वायु फांस में 'गिस्टल' और यूगोस्लाविया में 'बोरा' कहलाती है। (ख) घाटी से उठी हुई गर्म वायु—कभी-कभी पर्वतों के बीच स्थित घाटी की गर्म वायु ऊंची उठकर पहाड़ के ऊपर पहुँच जाती है ग्रीर वहाँ से दूसरी

श्रोर उतर कर बहने लगती है। ऐसी वायु पर्वत से नीचे उतरते समय श्रधिक दाब के कारण कुछ गर्म हो जाती है, यह कभी-कभी कई-कई दिनों तक चलती रहती है श्रोर पठारी शीतल वायु की भांति शुष्क होती है। यह शुष्क श्रोर गर्म वायु यूरोप में 'फोहन' श्रोर उत्तरी श्रमेरिका के कनाडा देश में 'चिनुक' कहलाती है। (ग) मरुस्थलीय गर्म वायु— मरुस्थल में कभी-कभी गर्म वायु के बवण्डर उठा करते हैं श्रोर वे दूर-दूर तक श्रपना प्रभाव डालते रहते हैं। इसी प्रकार की सहारा मरुस्थल से उठी हुई गर्म वायु जो भूमध्य सागर पार करके इटली तक पहुँचती है 'सिरन्यको' (Ciracco) कहलाती है।

#### चक्रवात

जिस प्रकार नदी के जल में भवर (Eddies) पड़ते हैं श्रीर वहां का जल सक्तर काटने लगता है, उसी प्रकार हवा भी कहीं-कहीं सक्कर खाती हुई ऊपर उठने लगती है। मई-जून के महीने में सड़कों पर इसी प्रकार से सक्कर खाकर ऊपर उठती हवा के गोले देखे होंगे, जिनमें हवा के साथ-साथ सूखी पित्तयां श्रीर कागज के दुकड़े चक्कर खाते हुये ऊपर उठ जाते हैं। इसी प्रकार हवा के बड़े-बड़े गोले पृथ्वी के विभिन्न भागों में उठा करते हैं, जिनका ज्यास प्रायः बीस मील से लेकर कई-कई सौ मील तक होता है। इन्हीं वायु के भंवरों, गोलों श्रथवा बगूलों को 'चक्रवात' (Cyclones) कहते हैं।

शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवात (Temperate Cyclone)— चक्रवात भूमण्डल में लगभग सर्वत्र ही उत्पन्न होते रहते हैं। किन्तु शीतोष्ण कटिबन्ध में उत्पन्न होने वाले चक्रवात बहुत विस्तृत होते रहते हैं। इनमें वायु वेगवान रहती है। इसी कटिबन्ध में चक्रवात सबसे ग्रधिक ग्राते हैं। उत्तरी शीतोष्ण कटिबन्ध में चक्रवात शीत ऋतु में ग्राते हैं ग्रौर दक्षिणी गोलार्द्ध में ये वर्ष भर चलते रहते हैं। शीतोष्ण कटिबन्धीय ग्रनेक प्रदेशों की दैनिक ऋतु का निश्चय इन्हीं चक्रवातों से किया जाता है। ये चक्रवात पछुग्रा हवाग्रों (Westerlies) के साथ-साथ पश्चिम से पूरव की ग्रोर बढ़ते हैं। इसलिए उत्तरी ग्रमेरिका, उत्तरी प्रचण्डमहासागर ग्रौर पश्चिमी यूरोप पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है।

उच्या कटिबन्ध के चक्रवात (Tropical Cyclones)— उच्या कटिबन्ध में विषुवत् रेखा के समीप उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का विस्तार बहुत कम होता है। इनका व्यास कम से कम ५० से ५६ किलोमीटर और अधिक से अधिक ३२२ किलोमीटर तक होता है। अतः इन चक्रवातों में पवन बहुत ही तीव्र गति से बहती रहती है। कभी-कभी तो यह गति २०६ से ३२२ किलोमीटर प्रति घण्टा तक बढ़ जाती है। अतः इन चक्रवातों से बड़ी हानि होती है। बड़े-बड़े जहाज तक इनके भंवर में पड़कर क्षत-विक्षत हो जाते हैं। समुद्र तट पर ये चक्रवात भीषणा प्रलय उपस्थित कर देते हैं। समुद्र से हुई ऊंची ऊंची लहरें तट पर बहुत दूर अन्दर तक चली जाती हैं और जो कुछ इनके

मार्ग में पड़ता है, उसी को तोड़ती-फोड़ती समुद्र में बहा लाती हैं। तीन्न वायु के भों के बड़े-बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। मकानों की टीन की छतें तथा छप्पर प्रचण्ड वायु भोंकों के साथ उड़कर कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। इन प्रचण्ड चक्रवातों की चक्कर खाती हुई वायु द्वारा समुद्र का जल खिंचकर एक विशाल जल-स्तम्भ (Water Spout) के रूप में ग्रल्प समय के लिये खड़ा हो जाता है। ये चक्कवात विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में इनको 'चक्कवात' (Cyclones) पश्चिमी द्वीपसमूह में 'हरीकेन' (Hurricane) उत्तरी श्रमरीका के संयुक्त राष्ट्र में 'टारनेडो' (Tornado), चीन सागर में टाइफून (Typoon) श्रीर सहारा में 'सिमूम' (Simom) कहते हैं। ये चक्कवात साधारणतः श्रमें ल देसम्बर तक श्राते रहते हैं, परन्तु मानसून से पहले श्रमेंल, मई श्रीर जून में तथा मानसून के पश्चात् ग्रक्टूबर से दिसम्बर तक इनका पूर्ण रूप से दौर-दौरा रहता है।

चकवातों की उत्पत्ति (Orgin of Cyclones) ग्रभी तक चक्रवातों की उत्पत्ति के विषय में बढ़े-बढ़े वैज्ञानिकों एवं भूगोलवेत्ताग्रों में मतैक्य नहीं था ग्रौर सभी ग्रपने-ग्रपने विचारों पर दृढ़ थे। परन्तु ग्रन्त में वियरकनेस की ध्रुवीय-सीमांत सिद्धान्त (Polar Front Theory) को सभी ने स्वीकार किया। इस सिद्धान्त के ग्रनुसार ध्रुवीय प्रदेशों से ग्राई हुई शीत पवन उष्ण प्रदेश की गर्म हवा शीतल वायु के ग्रण्दर घुसने का प्रयत्न करती है, जिससे गर्म वायु बीच में हो जाती है ग्रौर शीतल वायु उसके चारों ग्रौर चक्कर लगाने लगती है। इस कारण चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। घीरे-धीरे चक्रवात के ग्रन्दर की गर्म वायु शीतल वायु से ऊपर उठ जाती है ग्रौर उसका धरातल से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, जिससे शीतल वायु फिर ग्रपनी पूर्व स्थिति में ग्रा जाती है ग्रौर चक्रवात समाप्त हो जाता है। कभी-कभी इस प्रकार उठी हुई गर्म वायु का कुछ भाग धरातल पर शेष रह जाता है ग्रौर वह पुनः शीतल वायु के ग्रन्दर प्रविष्ट होकर एक ग्रौर, परन्तु पहले से कम प्रभावपूर्ण, चक्रवात उत्पन्न कर देती है। ऐसा चक्रवात 'सहकारी चक्रवात' (Secondary Depression) कहलाता है।

#### प्रतिचक्रवात

शीतोषण तथा उच्णा किटबन्धों में चलने वाले वायु विमोक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वायु विमोक्ष वे होते हैं जिनमें कि 'बाइज बैंलट' (Buy's Ballot) के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ड में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चक्कर खाती हुई अन्दर की ओर जाती है और दिक्षणी गोलार्ड में घड़ी की सुइयों के अनुसार चक्कर खाती हुई चलती है। इन्हें चक्कवात (Cyclones) कहते हैं। इन चक्कवातों के केन्द्र में वायु का दबाव कम होता है। दूसरी प्रकार के वायु विक्षोमों के केन्द्रों में वायु का दबाव कम होता है, जिनमें उसमें वायु केन्द्र से बाहर की ओर

चक्कर खाती हुई चलती है। अतः इन चक्रवातों में वायु उत्तरी गोलार्ढ में घड़ी की सुइयों की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ढ में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा

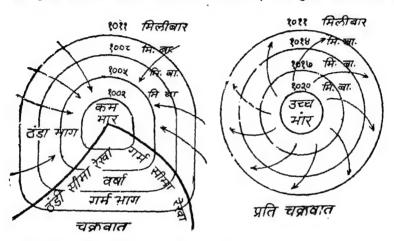

में चलती है। ऐसे चक्रवातों के केन्द्र में अधिक भार रहने के कारण पवन द्रुत गित के बाहर की श्रोर चलती है। परन्तु ये जक्रवातों के समान शिक्तशाली नहीं होते। इसिलिये इनके श्राने के समय मौसम स्वच्छ और शान्त रहता है श्रौर उसमें वर्षा भी नहीं होती, क्योंकि इनमें पवन के नीचे की श्रोर बैठने से उनका तापमान बढ़ जाता है। स्वभाव में चक्रवातों से उलटे होने के कारण इन्हें 'प्रतिचक्रवात' (Anticyclone) कहा जाता है।

# बायु की आद्रंता-

यद्यपि वायुमण्डल की रचना, श्राक्सीजन नाइट्रोजन, नाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि अनेक प्रकार की गैसों से हुई है, परन्तु इन विभिन्न गैसों के श्रलावा उसमें जल वाष्प की भी कुछ न कुछ मात्रा रहती ही है। वायुमण्डल में इसकी उपस्थित ही 'वायु की आदंता' कहलाती है। वायुमण्डल को जल-वाष्प धरातल पर स्थित जल-मण्डल से प्राप्त होती रहती है। जल को वाष्प में बदलने के लिये गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। अतः जिन स्थानों पर गर्मी श्रधिक पड़ती है वहाँ सदा वाष्पी-करण (Act of Evaporation) होता रहता है। प्रायः वायुमण्डल की सम्पूर्ण आदंता (नमी की आधी मात्रा) १८२६ मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायु में आदंता रखने की शक्ति तापमान के ऊपर निर्भर करती है। जो वायु जितनी श्रधिक गर्मे होगी, वह उतनी ही अधिक नमी धारण कर सकेगी। नमी धारण करने की शक्ति के बढ़ने की गति तापमान बढ़ने की गति से कहीं अधिक होती है। अग्रलिखित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि यदि तापमान के कि पर से पर के अपीत के बढ़ने की गति तापमान बढ़ने की गित से कहीं अधिक होती है। अग्रलिखित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि यदि तापमान के कि पर से पर से पर से के के बढ़ने की गति तापमान बढ़ने की गित से कहीं अधिक होती है। अग्रलिखित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि यदि तापमान के का पर से पर से पर से के पर से के पर से पर से के प

परन्तु तापमान के ६०° फ० से बढ़कर १००° फ० हो जाने पर जल-वाष्प की मात्रा ४ ग्रेन बढ़ जाती है।

| वायु का तापमान | मीजूद जल-वाष्प |  |  |
|----------------|----------------|--|--|
| ३०° फ०         | १ ६ ग्रेन      |  |  |
| ४°° फo         | રં∙દ "         |  |  |
| X°° Tão        | 8. "           |  |  |
| ६०० फ          | ¥.0 "          |  |  |
| ৬০° फ          | 联** <b>9</b>   |  |  |
| 5° फo          | <b>१</b> ०·६ " |  |  |
| €° फ•          | 68.8 "         |  |  |
| १००° फ॰        | 98.9 "         |  |  |

जब किसी तापमान पर कोई निश्चित श्रायसन की वायु अधिक से श्रधिक जितनी जल-वाष्प धारण कर सकती है कर लेती है तब उस वायु को संपृक्त वायु (Saturated Air) कहते हैं। श्राद्रेता तीन प्रकार की होती है—

- (१) परम आर्द्रता (Absolute Humidity)—प्रति इकाई वायु के आयतन में जल-वाष्प के ग्रधिक से ग्रधिक भार (Weight) को 'परम आर्द्रता' कहते हैं। इससे वायु की जल-वर्षा का अनुमान लगाया जाता है।
- (२) निश्चित आर्बता (Specific Humidity)—यह जल-वाष्प का सह भार होता है, जो वायु के इकाई भार (Unit Weight) में हो।
- (३) धापेक्षिक आर्द्रता (Relative Humidity)—यह सदा एक भनुपात (Ratio) के रूप में प्रकट की जाती है। यह अनुपात साधारण तापमान पर पवन में उपस्थित जल-वाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर हवा के उसी धायतन को संपृक्त करने के लिये आवश्यक जल-वाष्प की मात्रा के साथ अनुपात है और इसे एक भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। इसी अनुपात को १०० से गुणा करने पर आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में निकल आती है। जैसे यदि एक घन फुट में ७०० फ० तापमान पर ६ ग्रेन जल-वाष्प है, जबिक ७०० फ० पर १ घन फुट वायु ६ ग्रेन जल-वाष्प से संपृक्त होती है तो उसे ६/६ अथवा ३/४ संपृक्त कहेंगे और उसकी आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में निकालने के लिये उसे १०० से गुणा करें तो वह है × १६० = ७४% होगी आपेक्षिक आर्द्रता तापमान के परिवर्तन या जल-वाष्प मात्रा में परिवर्तन होने से बदल जाती है।

वर्षा श्रोर श्राद्रंता का सम्बन्ध-

सम्पृक्त वायुका तापमान गिरने पर उसकी कुछ जल-वाष्प जलीय रूप धारण कर नेती है। यह जल रूप धुन्ध, कोहरा, स्रोस, बादल स्रौर वर्षा के रूप में दिखाई पड़ता है। स्रतः जल वर्षा के लिये वायु में यथेष्ट मात्रा में स्राद्रंता का होना भौर जल-वाष्प युक्त वायु के तापमान में कमी होना ग्रावश्यक है। यदि वायु में सम्पृक्त होने के लिये ग्राईता पर्यांप्त मात्रा में न हो भौर उसका तापमान क्रमशः गिरकर वह धीरे-धीरे ठण्डी हो रही हो तो अन्त में एक ऐसा तापमान ग्रा जायेगा, जिस पर वह वायु सम्पृक्त (Saturated) हो जायेगी। इस प्रकार के तापमान को भ्रोसांक (Dew Point) कहते हैं। यदि भ्रोसांक २०° फ० से भ्रधिक हो तो वर्षा होगी और यदि श्रोसांक ३०° फ० भ्रथवा उससे कम होगी तो हिमपात होगा। वर्षा के प्रकार (Types of Rainfall)—

वायु का तापमान तीन प्रकार से घट सकता है। अतः इन्हीं के आधार पर वर्षा भी तीन प्रकार की होती है—

- (१) पर्वतीय वर्षा (Orographical Rain)— जल-वाप्प युक्त वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले पर्वतों से टकराकर वायु ऊंची उठती है जिससे उसका तापमान घटने लगता है और उसे श्रोसांक प्राप्त हो जाता है। श्रोसांक पर पहुँचते ही वायु की नमी वर्षा की बूंदों के रूप में बरसने लगता है। यही पर्वतीय वर्षा है श्रोर यह पर्वत के उस ढाल पर होती है, जिससे जल-वाष्प युक्त वायु टकराती हैं। पर्वत को पार करके दूसरी श्रोर पहुँचते-पहुँचते वायु की श्रादंता समाप्त हो जाती है। श्रतः पर्वत के दूसरी श्रोर के ढाल पर वर्षा या तो बिल्कुल ही नहीं होती या होती भी है तो बहुत कम। इस प्रकार के प्रदेशों को 'वृष्टि छाया प्रदेश' (Rain Shadow Region) कहते हैं। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिग्गी ढाल पर इसी प्रकार की वर्षा होती है श्रौर उसका भीतरी ढाल तथा उससे लगा हुश्रा तिब्बत का पठार वृष्टि-छाया प्रदेश है।
- (२) वाहनिक ग्रथवा संवाहन वर्षा (Convectional Rain)—गर्म स्थानों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती रहती है ग्रौर ग्रिषक गर्मी के कारए। उनमें जलाशय से भाप बनकर उठी हुई वाष्प श्रत्यधिक परिमाए। में मिली रहती है। यह वायु ऊंची उठकर ग्रोसांक प्राप्त कर लेती है ग्रौर बिजली की चमक, बादलों की गरज श्रौर धनधोर घटाग्रों के साथ मूसलाधार वृष्टि होने लगती है। इस प्रकार की वायु वर्षा द्वारा ग्रयनी ग्राईता समाप्त करके तथा



ठंडी होकर पुनः नीचे उतर म्राती है। इस प्रकार वामुमण्डल में संवाहन घाराश्रों का कम पैदा हो जाता है। इससे प्राप्त वर्षा 'वाहनिक' वर्षा कहलाती है। भूमध्यवर्री प्रदेशों में इस प्रकार की वर्षा दोपहर के बाद संध्या होने तक प्रतिदिन होती है।

(३) चक्रवातीय वर्षा (Cyclonic Rainfall)—दो भिन्न प्रकार की वायु-राशियों (Air-masses) के टकराने से उत्पन्न वायु गोलों द्वारा भी एकदम ऊपर उठकर फ्रोसाँक प्राप्त कर लेती है धौर भारी वृष्टि कर देती है। ठण्डी भ्रौर भारी वायु गर्म तथा कम भार वाली वायु को ऊपर फेंक्कर चक्रवातीय वर्षा प्रदान करने में सहायक होती है।

# वाष्प की विभिन्न द्रवीभूत ग्रवस्थायें-

जब पानी की भाप विभिन्न श्रवस्थाओं में द्रवीभूत होती है तो उससे श्रोस (Dew), कोहरा (Fog). वर्षा (Rain), बादल (Clouds), श्रोला (Hail), भ्रथवा पाला (Frost) बन जाते हैं।

- (१) भ्रोस धौर पाला—स्वच्छ ध्राकाश में जब वायु बहुत कम हो धौर उसमें धार्द्रता की भी कमी हो, तब विकिरण द्वारा धरातल को स्पर्ध करती हुई वायु की पर्त अत्यन्त ठण्डी होकर अपना तापमान श्रोसाँक (यदि ध्रोसांक ३२° फ० हो) से नीचे कर ले तो श्रोस (Dew) बन जायेगी। यदि ध्रोसांक ३२° फ० से कम हो धौर वायु में आर्द्रता की मात्रा बहुत कम हो तो जल-वाष्प वाले (Frost) का रूप धारण कर लेती है।
- (२) कोहरा (Fog)—वायु में आर्द्रता की अधिकता के कारण जब जल-बाष्प अति सूक्ष्म जल-बूं दों का रूप धारण कर लेती है तो सर्वत्र घुन्ध और कोहरा छा जाता है। घुयें और धूल-करण कोहरे के जमने में सहायता प्रदान करते हैं। कोहरा भी तीन प्रकार का होता है, जैसे विकिरण कोहरा (Radiation Fog), वायु-राशि कोहरा (Advection Fog) और वायु-राशि सीमान्त कोहरा (Frontal Fog)। इन तीनों में पहले प्रकार का कोहरा अधिक देखने में आता है।



समुद्र की जलवाष्य द्वारा बने हुये मेघों से वर्षा प्राप्ति श्रोर वर्धा-जल का बहकर समुद्र में पहुंचना

(३) मेह, बादल ग्रौर ग्रोला—वायु समूह के ऊपर उठने पर उसका तापमान प्रति हजार फीट पर ३.३° फ० कम होता चला जाता है। सम्पृक्त होने तक वायु की सम्पूर्ण आर्द्र ता वाष्प के रूप में रहती है। यह स्थिति शुष्कावस्था (Dry stage) कहलाती है। इसके पश्चात् ऊपर उठकर ठण्डी होती हुई वायु स्रोसाँक (Dew Point) पर पहुँच जाती है, जिससे उसके अन्दर की आर्द्र ता द्रवीभूत होने लगती हैं। इस अवस्था को 'मेह और वादल अवस्था' (Rain and Cloud Stage) कहते हैं। जल-करण भारी और बड़े बनकर धरातल पर गिरने लगते हैं और वर्षा होने लगती है। इस अवस्था के पश्चात् जब पवन और भी अधिक ऊँचाई पर पहुँचती है तो उसमें स्थित जल-करण बर्फ बन जाते हैं। यह स्थिति 'हिम-बर्फ स्थित' (Snow and Ice Stage) कहलाती है। इस स्थिति में ही जल की बूंदें जमकर स्रोला बनती हैं। यह स्थिति वायु की भीषण लम्बवत् गित के कारण उत्पन्न होती है।

# वर्षा का वितरण (Distribution of Rainfall)-

पृथ्वी के धरातल पर वर्षा स्थाई तथा ग्रस्थाई पवनों द्वारा होती रहती है, जिनमें से सम्मार्गी, पछवा और मानसून हवायें अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं। ये हवायें अपनी विशेष पेटियों (Belts) से ही चला करती हैं। अतः वर्षा का वितरण भी बहुत कुछ इन प्रमुख हवास्रों की पेटियों पर स्नाधारित है। यह पेटियां भी सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर उत्तर ग्रीर दक्षिण की ग्रीर को खिसकती रहती हैं, ग्रर्थात् २१ मार्च से ११ जून तक ये पेटियां उत्तर की ग्रोर खिसकती हैं ग्रीर २१ जून से २३ सितम्बर तक पुनः दक्षिए। की ग्रोर खिसकते-खिसकते पूर्व स्थिति में ग्रा जाती हैं। इसके पश्चात् २३ मितम्बर से २२ दिसम्बर तक वायु-पेटियां दक्षिए। की श्रोर खिसकती रहती हैं। २२ दिसम्बर से २१ मार्च तक पुनः उत्तर की स्रोर खिसकते-खिसकते अपनी असली स्थिति में स्रा जाती हैं। इनके खिसकने से वर्षा के क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता रहता है। जिन क्षेत्रों में हवा ऊपर को ग्रधिक उठती हैं, वहीं सबसे ग्रधिक वर्षा होती है। ऐसे दो क्षेत्र हैं-प्रथम पर्वतों के वायु-मुख (Wind Ward) प्रदेश ग्रौर दूसरे वे बड़ी पेटियां (Zone of Convergence) जहां क्षैतिज पवन ग्राकर टकराती है। इसी प्रकार जिन दो क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वे ये हैं-प्रथम, पर्वतों के वायु-विमख (Lee Ward) प्रदेश ग्रौर दूसरे, वे बड़ी पेटियां (Zone of Divergence) जहां से क्षेतिज पवन चारों म्रोर को फैलती हैं।

संसार के मानिचत्रों पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा श्रोसत वार्षिक वर्षा का वितरण दिखाया जाता है। इन रेखाओं की 'समवर्षा सूचकरेखायें' (Isohyets) कहते हैं। इन्हीं से मानिचत्र पर वर्षा के प्रदेश दिखाये जाते हैं। भूमण्डल पर वर्षा के वितरण-सम्बन्धी निम्नांकित बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) भूमध्य रेखा के समीपस्थ प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा होती है और भूमध्य रेखा से जैसे-जैसे हम उत्तर तथा दक्षिण की और बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है।

- (२) उष्ण कटिबन्ध में संसार की वर्षा का अधिकांश भाग संवाहन और मानसूनों द्वारा प्राप्त होता है। संवाहन वर्षा पूर्वी द्वीपसमूह, कांगों बेसिन और अमेजन बेसिन में होती है तथा वे ही प्रदेश संसार की सबसे अधिक वर्षा वाले प्रदेश हैं। मानसून हवाओं द्वारा प्राप्त वर्षा वाले प्रदेशों में आसाम एक ऐसा प्रदेश है, जिसकी ग्राना संसार में सबसे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में की जाती है। आसाम के चेरापूंजी नामक स्थान पर संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है।
- (३) उष्ण कटिबन्ध में सन्मार्गी पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी तटों की अपेक्षा पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है।

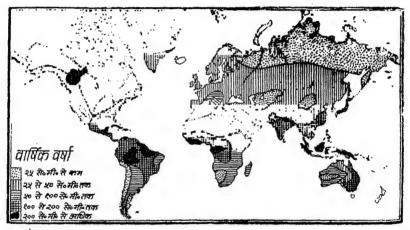

- (४) महाद्वीपों के भीतरी भाग जो समुद्र से दूर हैं, वर्षा से पूर्णंतः वंचित रह जाते हैं। इसलिये वे मरुस्थलों में परिवर्तित हो गये हैं जैसे—सहारा, गोबी, थार, ग्ररब के मरुस्थल खादि।
- (५) शीतोष्ण कटिबन्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश पञ्चित्रा हवाग्रों द्वारा वर्षा प्राप्त करते हैं। ग्रतः वे पूर्वी तटों की श्रपेक्षा श्रधिक नम हैं।
- (६) शीत कटिबन्ध में टुण्ड्रा जैसे ठण्डे उजाड़ प्रदेश हैं, जिनमें बहुत कम मनुष्य निवास करते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र भी ग्रत्यधिक शीतल एवं शुष्क होने के कारण निर्जन प्रदेश हैं।

#### परीक्षा-प्रक्रन

 संक्षिप्त टिप्पगो लिखो— चक्रवातीय वर्षा विरद्ध चक्रवात समुद्री वायु

- 'मानसून मूलतः समुद्री ग्रौर थलीय हवायें हैं।' इस कथन की सत्यता उदाहरगों की सहायता से स्पष्ट कीजिये।
- किन कारगों से वर्षा होती है ? उन प्रदेशों को बताइए जहां ग्रापके द्वारा विगत वर्षा के भेद पाये जाते हैं।

#### ग्रम्यासार्थ-प्रश्त

- १. मानसून हवाग्रों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये।
- २. चकवात से क्या तात्पर्य है ? चकवातों से वर्षा मिलती है ग्रीर प्रति-चकवातों से नहीं । कारण बताग्रो ।
- ३. विश्व के मानचित्र पर वार्षिक वर्षा का वितरण श्रंकित करो।

-:0:--

# १० विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश MAJOR NATURAL REGIONS OF THE WORLD

# प्राकृतिक प्रदेश क्या हैं ?

भौगोलिक ग्रवस्थाओं के वितरण के ग्रध्ययन से पता चलता है कि ये श्रवस्थायें पृथ्वी पर बार-बार विशेष भागों से ग्रपने को फिर से दुहराती हैं । इन्हीं विभिन्न भागों को जहां एक ही प्रकार की अवस्थायें अपने को दहराती हैं, 'प्राकृतिक प्रदेश उदाहरए। के लिए सहारा, थार, अरब कहलाता है और कैलिफोर्निया में प्राकृतिक प्रदेश से सम्मिलित करके एक साथ इनका अध्ययन करते हैं । ग्रंग्रेज भूगोलवेत्ता हरबर्टसन के अनुसार 'पृथ्वी-तल का यह क्षेत्र, जिनमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक परिस्थितियां एक समान हों, 'प्राकृतिक मूलण्ड' कहलाता है अर्थात् 'प्राकृतिक प्रदेश का वह बड़ा भू-भाग या भू-भागों का समूह है, जिसकी प्राकृतिक दशा, जलवायु, वनस्पति ग्रौर जीवधारियों का जीवन समान हो। ऐसे विस्तृत प्राकृतिक प्रदेश में मानव जीवन भी समान होता है। प्राकृतिक प्रदेशों की सीमायें प्राकृतिक तत्वों द्वारा निर्घारित होती हैं। इसलिये चिरकालीन श्रौर सनातन होती हैं, जबिक राजनैतिक विभागों की सीमायें मनुष्यों द्वारा निर्घारित होने के कारए। बदलती रहती हैं। प्रकृति द्वारा बनाए जाने के कारए। प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश का ग्रपना निजी महत्व होता है, जो केवल उसी प्रकार के प्राकृतिक प्रदेशीय भागों में लक्षित होता है। प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश के अपने निजी प्राकृतिक तथा मानवी लक्षरा (Indicators) होते हैं।

#### प्रादेशिक अध्ययन की उपयोगिता-

प्राकृतिक प्रदेशों के ग्राधार पर मूगील का ग्रध्ययन सहज हो जाता है। हाट्शोर्न के ग्रनुसार हम भूगोल का क्रमबद्ध (Systematic) ग्रध्ययन केवल प्राकृतिक खण्डों के द्वारा ही कर सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों का मनुष्य जीवन से घना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्राकृतिक प्रदेशों का ग्रध्ययन बहुत ही ग्रावश्यक है। इसके द्वारा संसार का भूगोल वृहत् इकाइयों (Great Units) में पढ़ा जा सकता है। ग्रलग-ग्रलग देशों की प्राकृतिक ग्रवस्थाग्रों व मनुष्य जीवन का मलग-ग्रलग ग्रध्ययन नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही प्राकृतिक खण्ड के विभिन्न देशों का भौगोलिक वातावर ए (Geographical Environment) एकसा होने

के कारएा वहां की भौगोलिक दशायें तथा विशेष रूप से मनुष्य जीवन की दशायें 'एकसी होती हैं। इसी प्रकार हम संसार का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। उदाहरएा के लिये, भूमध्यवर्ती प्राकृतिक प्रदेश के दक्षिणी अफ्रीका में पाये जाने के कारएा यूरोप के लोग वहां जा बसे और वहीं से अफ्रीका में एक विस्तृत औप-निवेशिक साम्राज्य (Colonical Empire) की सृष्टि की। इसके फलस्वरूप कुछ वर्षों के भीतर सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा ही वदल गया। अगर दक्षिणी अफ्रीका भी मध्य अफ्रीका की तरह भूमध्यवर्ती प्रदेश होता तो इस प्रकार का अप्रैपनिवेशिक राज्य बनाना असम्भव ही था।

#### संसार के प्रधान प्राकृतिक प्रदेश-

अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये हम 'भूमण्डल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर लेते हैं। परन्तु इन विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों की सीमायें ठीक-ठीक निश्चित नहीं की जा सकतीं, क्योंकि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सेम्पल के अनुसार प्रकृति स्थिर सीमाओं को घृगा की दृष्टि से देखती हुई अपनी सम्पूर्ण शक्ति उन्हें नष्ट करने एवं आगे-पीछे हटाने में लगाती रहती है। प्राकृतिक दशायें मिली-जुली रहती हैं, जिनमें एक प्राकृतिक प्रदेश समाप्त होता और दूसरा आरम्भ होता रहता है। ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों को अवस्थान्तर पेटी (Transitional Belt) कहते हैं। विश्व के प्रधान प्राकृतिक प्रदेश निम्नांकित हैं—

## (भ्र) उष्एा कटिबन्ध के प्रदेश (Equatorial or Hot Regions)-

- (१) भूमध्यवर्ती प्रदेश (Regions of Equatorial Climate),
- (२) भूमध्यवर्ती उच्च प्रदेश (Equatorial High Lands),
- (३) मौसमी पवनों के प्रदेश (Regions of the Monsoon Type),
- (४) उष्ण घास के प्रदेश ग्रथीत् सूडान तुल्य प्रदेश (Tropical Regions of Sudan Type),
- (५) गर्म मरुस्थलीय अथवा सहारा तुल्य प्रदेश (Hot Deserts of the Sahara Type),

# (मा) शीतोष्ण कटिबन्धीय उष्ण प्रदेश (Warm Temperate Lands)-

- (१) रूमसागरीय प्रदेश (Regions of the Mediterranean Type),
- (२) चीन तुल्य प्रदेश (Regions of the China Type),
- (३) तूरान तुल्य प्रदेश (Regions of the Turan Type),
- (४) ईरान तुल्य प्रदेश (Regions of the Iran Type),

# (इ) ज्ञीतोष्ण कटिबन्धीय ज्ञीतल प्रदेश (Cool Temperate Lands)—

- (१) पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश (Regions of the West European Type)
- (२) सेंट लारेंस प्रदेश (Regions of the St. Lawrance Type),

- (३) प्रेयरी तुल्य प्रदेश (Regions of the Prairie Type),
- (४) तिञ्बत तूल्य प्रदेश (Regions of the Tibet Type),
- (५) ग्रल्टाई तुल्य प्रदेश (Regions of the Altai Type),

#### (ई) शीत कटिबन्ध के प्रदेश (Cold Lands)-

- (१) टैगा अथवा उत्तरी शीत वन प्रदेश (Taiga or Regions of the Northern Cold Forests),
- (२) दुण्ड्रा प्रदेश (Tundra Regions),
- (३) हिमाच्छादित प्रदेश (Regions of the Ice Cap Type)।

# मुमध्यवर्ती प्रदेश

स्थिति—भूमध्यवर्ती प्रदेश विषुवत् रेखा के दोनों ग्रोर ५° उत्तर ग्रौर ५° दक्षिए ग्रक्षांतरों के बीच स्थित हैं। कहीं-कहीं यह प्रदेश १०° ग्रक्षान्तर तक भी पाये जाते हैं। ग्रमेजन ग्रौर कांगो निदयों के बेसिन, तट, पश्चिमी ग्रफीका तट, पूरवी द्वीपसमूह ग्रौर दक्षिए। मलाया इसमें सम्मिलत हैं। इस प्रदेश को भूमध्यवर्ती निम्न प्रदेश (Regions of the Equatorial Low Land) कहते हैं।

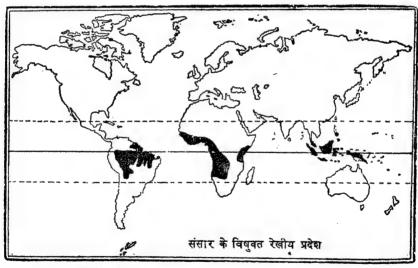

### प्राकृतिक परिस्थितियां-

जलवायु—यहां सारे साल सूर्यं की किरण लम्बवत् पड़ने के कारण तापमान ऊंचा रहता है। केवल दा बार सूर्य के उत्तरी ग्रीर दक्षिणी गोलार्ड में कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लम्बवत् चमकने के समय तापमान कुछ कम हो जाता है। यहां दो उच्चतम तापमान (Two Maxima) ग्रीर दो न्यूनतम तापमान (Two Minima) होते हैं। श्रौसत तापमान २६.७°C होता है। बादलों के बने रहने से तापमान बहुत श्रिषक नहीं हो पाता है। वार्षिक तापान्तर केवल ३°C होता है। यहां के तापमान की सबसे बड़ी विशेष समानता (Uniformity) श्रौर स्थिरता (Monotony) है। तापमान वर्ष भर एक समान रहता है। वर्ष भर एकसी ऋतु रहती है। दिन-रात की लम्बाई बराबर होती है। रात की तुलना में दिन का तापमान श्रिषक रहने के कारण दैनिक तापान्तर ५° से ८ तक रहता है। इस-लिए यहां की रातों को उप्ण किटबन्धों की जाड़े की ऋतु कहते हैं। दैनिक तापमान की रेखायें भी एक समान होती हैं। यहां सूर्य के एकदम उदय होने श्रौर श्रस्त होने के कारण गोधृलि प्रकाश (Twilight) दिखाई नहीं पड़ता। श्रापेक्षिक श्रार्द्रता श्रीषक होने के कारण कोहरा श्रौर भारी श्रोस (Heavy Dew) पड़ती है।

| नगर                                               | ्समुद्ध तल से<br>क चार्ड<br>(मीटर में) | जनवरी का<br>तापमान<br>(°C) | जुलाई का<br>तापमान<br>(°C)      | वाषिक वर्षा<br>(से० मी० में)     | वर्षाको ऋतु                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| सिंगापुर<br>बेलन<br>भूमि श्रन्दर<br>(कांगो बेसिन) | ३.० <u>१</u><br>६.१५<br>१४.५ <i>६</i>  | २६•५°<br>२५•५<br>२६•२°     | २७ <b>.</b> ६<br>२६.००<br>२४.७० | २३४·२<br>२२०· <i>६</i><br>१६६·४१ | वर्ष भर<br>वर्ष भर<br>वर्ष भर |

यहां वर्षा मार्च श्रौर सितम्बर में अन्य महीनों का श्रपेक्षा अधिक होती है तथा वर्ष भर प्रचुर मात्रा में होती रहती है। विद्युतीय आंधियों (Thunder Storms)



के साथ दिन के लगभग दो-तीन बजे से धारम्भ होकर सूर्यास्त तक मूसलाघार वर्षा पड़ती रहती है। बीच बीच में बिजली की चमक धौर बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। संध्या होने तक वर्षा बन्द हो जाती है धौर धाकाश स्वच्छ रहता है। ध्रगले दिन दोपहर बाद फिर

वर्षा श्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार वर्षा का तापमान से सीधा सम्बन्ध स्थापित रहता है। वायु की श्रापेक्षित श्राद्वेता बहुत ऊंची होती है श्रीर श्राकाश प्रायः बादलों से श्राच्छादित रहता है। श्रधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती रहती है। उसमें जल-वाष्प भी प्रचुर परिमाण में विद्यमान रहती है। श्रधिक ऊंचाई

पर पहुँचकर हवा ठण्डी हो जाती है। श्रीर उसकी नमी वर्षा के रूप में बरल पड़ती है। इस प्रकार की वर्षा वाहिनक वर्षों कहलाती है। वहां की वर्षा का वार्षिक श्रीमत २०३२ सेन्टीमीटर (५०") है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां २५४ सेन्टीमीटर से ५०० सेन्टीमीटर (१००" से २००") तक वर्षा का श्रीसत रहता है। यहां हवायें बहुत कम चलती हैं। कभी कभी सन्मार्गी हवायें इन भागों में पहुँचकर कुछ ख़ुरकी कर देती हैं। गिनी तट पर चलने वाली हरमट्टान (Harmattan) नाम म वायु ख़ुरकी करने के कारण ठण्डी मानी जाती है। समुद्र-तट के समीप के क्षेत्रों में यह जलवायु बड़ी मनोरम रहती है, क्योंकि जलीय समीर का प्रभाव जलवायु को ठण्डा बनाता रहता है। इसके श्रतिरिक्त, ज्ञान्त पेटी होने के कारण घने-वनों के भीतरी भागों में वायु स्थिर रहने से जलवायु बड़ी कप्टदायक होती है।

प्राकृतिक वनस्पति—यहां की प्राकृतिक वनस्पति 'सेल्वाज' (Selvas) कहलाती है। ऋतुश्रों के क्रम की श्रनुपिस्थिति (Absence of Seasonal Rhythm) के कारण सभी वृक्ष श्रपनी पत्तियां एक ही समय नहीं गिराते, जिससे वर्ष भर यहां



भूमध्यवर्गीय वन का दृश्य

के वनों में हरियाली छाई रहती है। ग्रतः यहां वनस्पित की सारी क्रियायें ग्रथांत् उपना, बढ़ना ग्रीर नष्ट होना हर समय होता रहता है। यहां के जंगलों में ग्रसंख्य प्रकार की वनस्पित पाई जाती हैं। ग्रनुमान लगाया गया है कि यहां एक वर्ष मील जंगल में लगभग एक सहस्र प्रकार के पेड़ पाये जाते हैं, वृक्षों की ऊंचाई साधारएतिया ६१ से ६२ मीटर (२०० से ३०० फीट) तक होती है। इन वनों में कई-कई मंजिलें पाई जाती हैं ग्रथांत् तरह-तरह के पेड़ों की ऊंचाइयों की विभिन्नता



उष्णाद्रं वन वृक्षों के मोटे तने

के कारण दूर से देखने पर यह वन कई-कई मंजिले प्रतीत होते हैं। वृक्षां की पत्तियां चौडी और पतली होती हैं। पेड़ों को बांधती हई लतायें (Lianas) ऊपर को चलती हैं। इनके ग्रौर पेडों की छतरीनुमा चौटियों के कारण सूर्य की किरणों छनकर नीचे नहीं पहुँच पातीं जिससे वनों के बीच सदा ग्रंधेरा छाया रहता है। पेड़ों की जड़ें छोटी और पानी से भरी तथा बहुत कठोर होती हैं। सधन होने के कारएा यहां के जंगल ग्रभेद्य

(Impenetrable) हैं । वनों में महोगनी, गटापार्चा, संदल, बांस, बेंत, रबड़, ताड़, सिनकोना, श्राइबरी, एबोनी, रोजबुड इत्यादि पेड़ उगते हैं ।







टेमिर

जीव-जन्तु वनस्पति की विविधता (Variety of Vegetation) के अनुसार यहां नाना प्रकार के जीव-जन्तु मिलते हैं, जिन्हें हम तीन श्रेशियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेशी के जन्तु वृक्ष की चोटियों पर रहते हैं। वहाँ उन्हें खुली वायु और रोशनी मिलती है। वृक्षों पर बन्दर, सांप, मेंढक, छिपकली, गिरिगट और अनेक प्रकार के रंग-बिरंगें पक्षी कूद-फांद मचाते रहते हैं। दूसरी श्रेशी के जानवर भूमि पर विचरते हैं, जिनमें हाथी, गैंडा और जंगली सुग्रर मुख्य हैं। यह इतने शक्तिशाली होते हैं कि घने जंगलों में कुछ दूर तक पेड़ों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेते हैं। वृतीय श्रेशी के जन्तु निदयों में पाये जाते हैं। इनमें दिखाई घोड़ा, मगर, घड़ियाल और सहस्रों प्रकार की मछलियां सम्मिलित हैं।

मांसाहारी जानवरों में जेगुवार, प्यूमा ग्रौर स्लॉथ मुख्य हैं, जो जंगली पशुग्रों का शिकार करते हैं। इसके ग्रतिरिक्त, यहां के कीड़े-मकोड़े विषाक्त ग्रौर प्राराघातक होते हैं।

श्राधिक विकास—यहां की प्राकृतिक वनस्पित सघन वनों के रूप में होने के कारण यहां का ग्राधिक विकास, शिकार करना, लकड़ी चीरना, कृषि-कार्य ग्रीर उद्योग-धन्धे ग्रादि होना चाहिये था, परन्तु यहां की लकड़ी कठोर होने के कारण लकड़ी चीरना ग्राधिक दृष्टिकोण से व्यर्थ ही है। यहां के पशु समूरदार नहीं होते। श्रतः व्यवसायिक दृष्टिकोण से इनका कोई उपयोग नहीं है। शिकार करना तो ग्राधिक दृष्टि से कभी महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। लकड़ी चीरने का काम निम्निलिखित कारणों से उन्नति नहीं कर पाया है—(१) यहां यातायात की सुविधा नहीं है। जंगल घने हैं ग्रीर मिट्टी दलदली है। निदयां तो हैं, परन्तु यहां की लकड़ी पानी से भरी होती है। (२) एक स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ न पाये जाने के कारण श्रावश्यक पेड़ों को ढूंढना कठिन होता है। (३) लकड़ी कटी होने के कारण श्रावश्यक पेड़ों को ढूंढना कठिन होता है। (३) लकड़ी कटी होने के कारण श्रावश्यक पेड़ों को ढूंढना कठिन होता है। (३) लकड़ी कटी होने के कारण श्रावश्यक पेड़ों को ढूंढना कठिन होता है। (३) लकड़ी कटी होने के कारण श्रावश्य श्रसंगठित होने से इस काम को नहीं कर सकते। यहां खेती के लिये जंगलों से मुक्त भूमि नहीं है। साफ की हुई जमीन पर जल्दी ही घास ग्रीर भाड़ियां निकल ग्राती हैं। खेती के लिये जनसंख्या कम होने के कारण मजदूर भी नहीं मिलते। ग्रतः कृषि का विकास भी यहां नहीं हो पाया है।

इस प्रदेश के विकास में यहां की जलवायु ने ही सबसे बड़ी बाधा डाल

रक्खी है। गर्म श्रीर श्राइंतापूर्ण जलवायु ने यहां के
निवासियों को काहिल श्रीर
दुर्बल बना रक्खा है। सर्वत्र
फलदार वृक्षों की बहुतायत
होने के कारण यहां के
निवासियों को काम की
चिन्ता नहीं है। गर्मी की
श्राधकता के कारण वस्त्रों
की भी श्रावश्यकता नहीं
रहती। ग्रतः उनका काम
केवल एक लंगोटी से ही चल
जाता है, जो पत्तों श्रीर



केवल एक लंगोटी से ही चल हिन्देशिया के टांड निवासियों की भौंपड़ी के ग्रास-जाता है, जो पत्तों ग्रीर पास दलदल ग्रीर पानी दिखाई पड़ रहा है।

वृक्षों की छाल की बनी होती है। इन लोगों का सम्पर्क बाहरी दुनियां से बिल्कुल भी नहीं है। ग्रतः ये लोग जैसे सहस्रों वर्ष पूर्व थे' वैसे ही ग्राज हैं। उनकी संस्था भी जलवायु की विषमता के कारए। दिन-प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। गहन वनों के विनारों पर कृषि-योग्य भूमि तैयार कर ली गई है, जिसमें ये लीग रबड़, खावल, मक्का, गन्ना, कहवा चाय, केला और गेहूँ तो पैदा कर लेते हैं लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में जिसका कोई महत्व ही नहीं है, कुछ भागों में जंगलों को काटकर यूरोपीय पूंजीपितयों ने चाय, कोको, रबड आदि के बागान (Plantation) का काम आरम्भ कर दिया है। यहां अनन्नाम, तम्बाक्, नारियल और गन्ना भी पैदा किया जाता है। पूर्वी द्वीपसमूह में मसाले, तम्बाक्, सुपारी, ईख और सिनकोना इत्यादि उत्पन्न किये जाते हैं। इन प्रदेशों से कारोबारी देशों को कच्चा माल भेजा जाता है। कांगो वेसिन से रबड़, तांबा, कोको, ताड़ का तेल, हाथी-दांत, जंजीबार और पेम्बा (Pemba) द्वीपों से लौंग, ब्राजील से कहवा और जावा से चीनी बाहर भेजी जाती है। यथार्थ में वन प्रदेश ही यहाँ की मुख्य सम्पत्ति है। परन्तु ग्रव कहीं-कहीं खनिज पदार्थ भी निकाले जाने लगे हैं जैसे कांगो वेसिन के दक्षिगी प्रान्त करंगा (Katanga) में तांबा, मलाया प्राय:द्वीप में रांगा (टिन), जावा में मिट्टी का तेल, बोयला और टिन, मेडागास्कर में ग्रेफाइट, घाना में बाक्साइट और उत्तरी रोडिशया (North Rhodesia) में तांबा मिलता है।

भानव जीवन—भूमध्यवर्ती प्रदेश के मूल निवासी वनों में रहने वाले तथा सम्यता के प्रकाश से पूर्णतया वंचित एवं जंगली हैं। ये ग्रधिकतर निद्यों के किनारे धास-फूस की त्रिकोगाकार छत वाली भौंपड़ी बनाकर पेड़ों पर रहते हैं। ये प्रायः नंगे रहते हैं ग्रथवा पेड़ों की पत्तियां लपेटे रहते हैं। इनकी खुराक जड़ी-बृटियां, फल



अफ़ीका के बुशभन अपनी भौंपड़ी बनाने में व्यस्त हैं।

श्रीर मछली है। ये काल, कुरूप श्रीर बीने होते हैं। इनके होठ श्रीर नधुने चौड़े होते हैं। मूल निवासियों में श्रादिम जातियां घने जंगलों में रहती हैं। कांगी बेसिन के पिगमी, लंका के बेहा, सुमात्रा के कुबु श्रीर ध्रमेजन बेसिन के सिर का शिकार (Head Hunting) करने वालों की गराना यहां की प्राचीन असम्य जातियों में

की जाती है। ये लोग विष के बुक्ते तीरों के द्वारा शिकार करते है। इन्हें कृषि श्रीर पालतू जानवरों का कोई ज्ञान नहीं होता। ये बहुत डरपोक श्रीर श्रविश्वसनीय जातियां हैं। कम घने जंगलों में रहनें वाली जातियां शिकार के साथ कृषि का भी थोड़ा काम कर लेती हैं। कुछ लोग मुर्गी श्रीर बकरी भी पालते हैं। फेंच भूमध्यवर्ती श्रफीका के नाबुन कांगो बेसिन के बांकुवा श्रीर फिलीपाइन,

बोर्नियो और असेजन बेसिन में रहने वाली जातियां इसी प्रकार की हैं। इन्की कि को 'मिल्पा' या 'फांग' (Milpa or Fang) कहते हैं। ये लोग जंगलों की साफ करके खेती करते हैं। फिर दो तीन साल बाद दूसरी जगह जंगल काटकर खेती करते हैं और पहले खेत खाली छोड़ देते हैं। खेती के स्थानान्तर के साथ मनुष्य भी प्रायः

खानाबदोश (Semi nomadic) हैं। यह सभी जंगली जातियां भारित पूर्व होती हैं। प्रकृति ने इनको खाने के लिये सब कुछ दिया है। इसलिये न तो विसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती हैं श्रीर न ही ये सभ्य हो पाते हैं। स्रता सकता है



एक आदिमवासी आग बनाते हुये

कि ये प्रदेश कठिनाई एवं सीमित विकास के क्षेत्र (Regions of difficulty and arrested deve'opment) हैं।

#### ग्रमेजन बेसिन

दिक्षिणी अमरीका के भूमध्यवर्ती प्रदेश में संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। यह एंडीज पर्वत से निकलकर प्रचण्डमहासागर में गिरती है। इसकी लम्बाई ५७६४ कि॰ मी॰ (३६०० मील) है। इसकी म्रनेक सहायक नदियां है। संसार की कोई भी नदी इतना पानी बहाकर समुद्र में नहीं पहुँचाती। यह मुहाने से एक हजार मील ऊपर तक नाव चलाने योग्य है। अमेजन और उसकी सहायक निदयों का क्षेत्र ग्रमेजन बेसिन के नाम से पुकारा जाता है। यह प्रदेश श्रमेजन ग्रीर उसकी सहायक निदयों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। लेकिन इसकी छटा मैदान जैसी नहीं है, क्यों कि यह सर्वत्र सघन वनों से घिरा है। यहां ग्रत्यधिक वर्षा होती है ग्रीर ग्रमेजन तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ ग्राती रहती है, जिससे दलदल का विस्तार हो जाता है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने के कारण यहां वर्ष भर गर्मी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में यहां वनस्पति प्रचुरता से उगती है। इन वनों को उच्या श्रार्द्र वन या सेलवाज (Selvas) कहते हैं। ये वन बहुत सघन हैं इतने सघन कि इनमें से होकर गुजरना भी मुश्किल होता है। इनमें सैंकड़ों प्रकार के वृक्ष उगते हैं। इनके बीच में ग्रसंस्य वेलें उग ग्राती हैं, जो वृक्षों के तनों में लिपट जाती हैं। इस तरह ब्रक्षों ग्रीर बेलों का जाल सा बन जाता है। श्रत्यन्त सघन होने के कारसा वृक्षों को सूर्य की रोशनी मिलनी भी मुश्किल होती है। इन वनों में ग्रनेक जीव-जन्तु मिलते हैं जैसे स्लोथ (Sloth), ग्रारमाडिल्लो (Armadillo), मगर, घड़ियाल, मकड़े, मच्छर इत्यादि।

श्रायिक विकास — इस प्रदेश में श्रायिक विकास के लिये श्रनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलतीं। जलवायु अत्यन्त गर्म और नम होने के कारए। सुस्ती लाने वाली है, जिससे काम करने को दिल नहीं चाहता। मच्छर अधिक होने के कारण मलेरिया बहुत फैलता है। सघन वनों से घिरा होने के कारण बसने के लिये जगह नहीं मिलती। नदियों के किनारे कुछ स्थान साफ करके इस प्रदेश के श्रादिवासी भौंपडियों में रहते हैं। ये कंद-मूल, फल संग्रह करके अथवा शिकार करके पेट पालते हैं। निदयों में से मछलियां पकड़ लेते हैं। ये मछलियों का शिकार बर्छी से करते हैं। धनुष बागा चलाने में बड़े दक्ष हैं। इस प्रदेश के वन लकड़ी काटने के धन्धे के लिये अनुकूल क्षेत्र नहीं हैं क्योंकि यहां एक ही क्षेत्र में अनेक प्रकार के वृक्ष मिले-जुले उगते हैं। इनसे लकड़ी काटना मुश्किल भी है। इन वनों का बहुमूल्य वृक्ष रबड़ है। यहां की आदिवासी जातियां रबड़ के वृक्षों से रबड़ का दूध (Sap) इकट्टा कर लेते हैं। श्रब यहां कुछ एशियायी श्रीर यूरोपीय लोग भी श्रा बसे हैं, जो श्रादि निवासियों की सहायता से रबड़ का दूध म्रादि प्राप्त करते हैं भीर उसे शोधकर रबड़ बनाते हैं। यहां ग्रब कुछ खेती भी की जाने लगी है ग्रौर नैनीयोक (Nanioc), गन्ना, कोको तथा कहवा उत्पन्न किये जाते हैं। पारा (Para) मैनोस (Manoos) दो नगर हैं, जो वन वस्तुओं की व्यापारिक मण्डियां हैं।

## काँगो बेसिन

मध्य श्रफीका में भूमध्यवर्ती प्रदेश पर कांगो नदी बहती है। इसलिये इस प्रदेश को कांगो बेसिन के नाम से पुकारते हैं। यह प्रदेश श्रत्यन्त गर्म है। यहां वर्ष भर गर्मी की ऋतु रहती है। इस प्रदेश में वर्षा भी बहुत श्रधिक होती है श्रौर प्रायः सारे साल होती रहती है। ऐसी उष्ण श्रौर श्राद्रं जलवायु में यहां वृक्ष बहुत प्रचरता से उत्पन्न होते हैं। इसलिये कांगो बेसिन सघन वनों का प्रदेश है। इसे सेलवाज के नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश की जलवायु भी श्रमेजन बेसिन की तरह मानव निवास के लिये श्रनुकूल नहीं है। यहां मलेरिया बहुत फैलता है।

# ग्रार्थिक विकास-

यह प्रदेश भी ग्रमेजन बेसिन की तरह बहुत पिछड़ा हुआ है। इन वनों की लकड़ी बढ़िया नहीं होती और सघनता के कारण इनका शोषण भी मुक्किल है। यहां बौने (Pygmies) ग्रादिवासी बसते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय वन वस्तु-संग्रह ग्रोर शिकार करना है। कहीं-कहीं वनों को साफ करके खेती के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है और चावल, मूंगफली, गन्ना, कोको इत्यादि चीजें पैदा की जाती हैं। रबड़ का दूध इकट्ठा करने का घन्धा यहां बहुत प्रचलित है। ताड़ के वृक्ष यहां बहुत उगते हैं और उनसे नारियल तथा तेल साफ किया जाता है। कांगो बेसिन में कुछ

खितज पदार्थ भी मिलते हैं। बेल्जियम कांगो देश का मुख्य नगर कटंगा क्षेत्र तांबे के लिए विख्यात है। कांगो बेसिन के मुख्य निर्यात रबड़, तांबा, कहवा, कोको ग्रीर नारियल का तेल हैं।

### गिनी तट क्षेत्र

इसके श्रन्तर्गत नाइजीरिया, घाना, लाइबीरिया, तोगो, सीयरालीयोन देश शामिल हैं। यहां वर्ष भर ऊँचा तापमान रहता है और सारे साल वर्षा होती है। कांगो वेसिन की तरह यहां भी उष्ण धार्द्र वन मिलते हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष जगते हैं। श्रत्यन्त सघन वन होने के कारण इन वनों का छोषण नहीं हो तका है।

ग्रार्थिक विकास-

इस प्रदेश में आवादी बहुत कम है। तटीय भागों में आबादी मिलती है। यहां के लोग वनों से रबड़, गोंद, गिरियां, फल इत्यादि इक्ट्ठा करते हैं। तटीय भागों में खेती होती है, जिससे चावल, कोको, केले इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये प्रदेश यूरोपीय जातियों के आधीन रहे हैं, जिन्होंने यहाँ रबड़ और कोको के बागात लगाये। घाना देश संसार में सबसे अधिक कोको पैदा करता है। इस प्रदेश के मुख्य नगर लागोस (Lagos), फीटाउन (Free-town), आकरा (Accra) हैं।

#### मलाया

मलाया प्रायद्वीप एशिया के मुख्य स्थलीय भाग की रक्षिणी-पूरवी नोक पर स्थित है, एशिया के पूर्वी देशों में यह ऋत्यन्त विकसित कृषि देशों में है, क्यों कि इस देश में बहुत बड़े और सफल ढंग पर व्यापारिक कृषि की जाती है। अपने क्षेत्रफल और थोड़ी आबादी की तुलना में इसका महत्व बहुत अधिक है। इस देश में लगभग ११० करोड़ रुपये की पूंजी रबड़ के बागानों में लगी हुई है। रबड़ और टिन के निर्यात से इतनी अधिक आय होती है कि खाद्यान्नों की खेती बहुत कम होती है और दो तिहाई घरेलू मांग की पूर्ति आयात पदार्थों के द्वारा की जाती है।

मलाया प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलाया देश है, जो १° उत्तर श्रक्षांतर से ६° उत्तर श्रक्षांतर तक फैला है। यह देश १००° पूरव देशान्तर से लगभग १०४° पूरव देशान्तर तक फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग ५०,८५० वर्ग मील है श्रीर जनसंख्या ४० लाख है, जिसमें कई विदेशी जातियां भी शामिल हैं। यह एक स्वतन्त्र देश है।

### धरातलीय वनावट-

मलाया एक पहाड़ी देश है, जिसमें उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली कई समानान्तर लम्बी श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों को कुलिस (Couliss) कहते हैं सौर पहाड़ियों के क्रम को एनएकीलोन (En-Echelon) कहते हैं। मुख्य पर्वतीय

श्रेगी पश्चिमी समुदी तट के पास फैली है। मलाया में चपटे मैदानों का अत्यन्त अभी हैं। लेकिन ऊंचे-नीचे मैदानों के विस्तृत क्षेत्र पाये जाते हैं। पर्वतों की केंड्रें चोंटियाँ २१३६.४ मीटर (२७,००० फीट) ऊंची हैं। गुनोंग चट्टान २१६२.७७ मीटर (७,१५४ फीट, माउन्ट करबो २१५४.३६ मी० (७,१६० फीट)

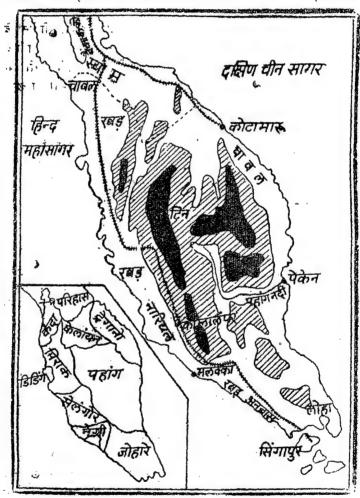

मलाया की प्राकृतिक दशा ध्रौर रियासतें

श्रीरे माउन्ट हुलु टैमैनगौर २१४२ ६९ मीटर (७,०२० फीट) ऊंची चोटिया हैं। उत्तर की श्रोर मुख्य श्रोणी पेराक नदी द्वारा काट दी गई है। स्याम की सीमा पर पर्वतीय भाग समाप्त श्रीर श्रस्पष्ट हो जाता है। मुख्य श्रेणियों के पर्वत मेसोजोइक नाइट की श्राम्नेय चट्टानों से बने हैं। पूरव के पर्वत क्वार्टजाइट श्रीर रोल चट्टानों से पूरव पश्चिम की ग्रोर चूंने की चट्टानों के विस्तृत खण्ड हैं, जिनकी दीवारें सीघी खड़ी है ग्रोर उसकी ऊचाई लगभग ३०४ द० मीटर (१,००० फीट) है। इन खण्डों में प्राकृतिक गुफाग्रों का क्रम पाया जाता है। पहांग के पास ज्वालामुखी चट्टानों का बाहुल्य है। पूरवी तट पर कांप के चपटे मैदान हैं। कुछ चपटे मैदानों की संख्या बहुत कम है। पश्चिमी तट पर विस्तृत मैंग्रोव के वन ग्रोर कांप के चपटे मैदान हैं। कुछ चपटे मैदान नरम शैल के घिसने से बने हैं। सारे देश, का ढाल उत्तर से दक्षिण की ग्रोर है ग्रोर सभी निदयां इसी दिशा में बहती हैं। निदयां कई स्थानों पर भरने बनाती हैं, जिनसे जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। पेराक नदी के भरनों पर कई जल-विद्युत-गृह स्थापित किये गये हैं।

जलवायु-

मलाया पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसलिये वैसे तो यहां की जलवाय भूमध्यवर्ती ही है ग्रौर सारे साल वर्षा का वितरण समान कंप से होता है। फिर भी उत्तर की दूरी बढ़ने के अनुसार शुष्क और नम ऋज़ु के बनने की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है। वास्तव में मलाया में दो ऋतूयें होती हैं. नम श्रीर ग्रधिक नम । मलाया की जलवायु मोटे तौर पर सारे साल, गर्म श्रीर नम रहती है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से केवल १२० किलोमीटर द्भूर स्थित है, लेकिन निकटवर्ती समुद्र के प्रभाव से तापमान कम हो जाता है। श्रुदिन का तापमान कभी ५५ फ़॰ से श्रधिक नहीं होता। इसकी जलवायु की मुख्य विशेषता ग्रपरिवर्तनशीलता है। जलवायु सारे साल एकसी रहती है , अभैर ऋतु सम्बन्धी परिवर्तन कम होते हैं। प्रतिदिन अत्यधिक नमी के कारणा सुबह सात बजे से दस बजे तक घना कुहरा पड़ता है। रात के समय तापमान '७०° फ० तक गिर जाता है। निचले मैदानों में २५४ सेन्टीमीटर (१००") स्रौर पहाड़ी भागों में ५०८ सेन्टीमीटर (२००") तक वर्षा होती है। साल के लगभग २०० दिन वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय भागों में वर्षा जुलाई से सितम्बर तक ग्रौर पूर्वीय तटीय भाग में नवम्बर से मार्च तक होती है। पर्वतों से घिरी घाटियों में वर्षा १७७ २६ सेन्टीमीटर (६६") से भी कम होती 'है। वर्षा प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गरज और बिजली की चमक के साथ होती 'है। वर्षा मूसलाधार होती है। दिसम्बर, जनवरी, फरवरी श्रौर मार्च में उत्तरी-पूर्वी हवायें ग्रीर मई से सितम्बर तक दक्षिण पूर्वी संमार्गी पवनें चलती हैं। सुमात्रा की रुकावट के कारण वर्षा की मात्रा कुछ घट जाती है। इसलिये पेनांग में वार्षिक वर्षा २७६ - ६ से॰ मी॰ (१०६") ग्रीर सिंगापुर में केवल २३३ - ६८ से॰ मी॰ (६२") होती है। संमार्गी पवनों के विषयींस और पेटियों के खिसकने से ही वर्षा की मात्रा थोड़ी बहुत बदलती है।

प्राकृतिक वनस्पति—

मलाया की प्राकृतिक वनस्पति ऊंचे सदावहार पेड़ों के वनों की हैं। इन जंगलों में कहीं-कहीं विशेष प्रकार के पेड़ों के समूह पाये जाते हैं। पश्चिमी चपटे समुद्र तटों पर मैंग्रोव के वन पाये जाते हैं। ये पेड़ नमकीन पानी से विशेष विधि के द्वारा नमी प्राप्त करते हैं। इन पेड़ों में जड़ों से ऊपर की श्रोर छोटी-छोटी शाखायें उठती हैं, जो ज्वार के पानी के ऊपर रहती हैं श्रोर ज्वार के ममय पेड़ों के लिये वायु लेती रहती हैं। इन शाखाश्रों को एरोफोर (Aerophore) कहते हैं। मैंग्रोव के वनों के मुख्य पेड़ बूगिएरा, हेरिटिएरा श्रीर रिजोफोरा हैं। पूर्वी समुद्र तट पर बालू के मैदानों में केसुश्रारिना के पेड़ पाये जाते हैं। ऊंची श्रेिशायों पर पेड़ बहुत कम मिलते हैं। ग्रधिकतर भागों में सघन भूमध्यवर्ती सदाबहार वन उगते हैं। डिपटेरोकारपे के ४६ ४ मीटर (१५० फीट ऊंचे) पेड़ मुख्य हैं। दूमरी मंजिल में ६ से ७ ६२ मीटर (२० से २५ फीट) ऊंचे पेड़ हैं। उसके ऊपर तीसरी मंजिल में भाड़ीदार पेड़ बंत, बांस, मौस फर्न की भाड़ियां पाई जाती हैं। वनों की उपज मलक्का या चट्टान बेंत, गटापार्चा, डमार श्रीर जेलूटोंग हैं। वनों को जलाकर साफ करने के पश्चात् कुछ ही दिनों में ललांग नाम की ऊनी घास निकल श्राती हैं। इन घने जंगलों में मलाया की श्रादिम जातियां सकाई श्रीर सेमांग रहती हैं, जो ब्लो पाइप (Blow pipe) के द्वारा जानवरों का शिकार करती हैं।

कृषि-

मलाया की खेती आधुनिक व्यापारिक बागाती खेती है। मलाया की भूमि आत्यन्त उपजाऊ है। प्रो० ह्वीलर ने लिखा है कि 'मलाया की मिट्टी को छेड़ो और यह हंसेगी (Tickle the sole and it laughs)। रबड़, नारियल चावल और अन्नास मुख्य कृषि की फसलें हैं। इन फसलों की खेती के अतिरिक्त मिश्रित खेती का व्यापक प्रचार है। यह खेती चीन और मलाई लोगों के हाथ में है। आबादी के सभी बड़े केन्द्रों के पास सब्जी की खेती होती है। टपाका, गैम्बियर और पैपर की भी काफी खेती होती है। भारी वर्षा में मिट्टी का कटाव बहुत होता है। इसलिय आवररण फपल (Cover Crops) बोई जाती है, जिससे मिट्टी को दाल इत्यादि से नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। भाड़ियां पेटी और वृक्षों के क्रम से उखाड़ी जाती हैं। (Weeding in stripes and circle)। पानी इकट्टा करने के लिखे गड़ढे खोदे जाते हैं (Catchpits) और खेतों के बीच डौल बनाकर (Bunding) सीढ़ीनुमा ढालों (Terrace Farming) पर खेती की जाती है। रबड़, चावल और नारियल की कृषि-भूमि कुल कृषि भूमि की ६२ प्रतिशत है। कहवा, केला, गर्म मसाला, तम्बाकू, मिर्च और सागू की खेती भी होती है।

रबड़ —

रबड़ की सबसे महत्वपूर्ण कृषि उपज श्रीर निर्यात पदार्थ है। रबड़ के बागात ३४ लाख एकड़ भूमि पर पाये जाते हैं। यह कुल कृषि भूमि का ३५% भाग है। मलाया संसार में सबसे अधिक बागाती रवड़ उत्पन्न करता है। यह संसार की ४५ प्रतिशत रबड़ उत्पन्न होती है। रबड़ के बागात सन् १८७७ में शुरू हुए।

लेकिन आधुनिक ढंग पर बड़े वैज्ञानिक पैमाने पर इसका उत्पादन सन् १८६५ के शुरू में हुआ। अब इसने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। बागातों का के श्रेत्रफल और रबड़ का उत्पादन बहुत कुछ दुनियां के रबड़ बाजारों में इसकी मांग और कीमत पर निर्भर करता है। स्टिफेन्सन योजना के अनुसार रबड़ के बागानों का क्षेत्रफल मीमित कर दिया गया है, जिससे इसका मूल्य अधिक रह सके। पूर्वी द्वीपसमूहों में इसके बागात लगाने और संयुक्त अमेरिका में कृत्रिम रबड़ के उत्पादन से इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है। मलाया का रबड़ कृत्रिम रबड़ से बहुत महंगा पड़ता है। रबड़ के पेड़ों की मुख्य जाति हैविया ब्राजिलियनसिस (Hevia Braziliensis)

है जिसके पेड़ ३०४' मिटर (१,००० फीट) की ऊंचाई तक उग सकते हैं। वर्षा ही मुख्य तत्व है, जिसका गहरा प्रभाव दूध की मात्रा पर पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा वाले समय के फौरन बाद ही सबसे अधिक मात्रा में दूध (Milk) प्राप्त होता है। वर्षा का सारे साल समान वितरण होना आवश्यक है। बागातों में प्रति एकड़ सौ पेड़ उगाये पाये जाते हैं। देशी खेतों में प्रति एकड़ अधिक पेड़ उगते हैं। हेक्टेयर २२५ से ११२५ किलोग्राम दूध (Sap) प्राप्त किया जाता हैं। एक तिहाई रबड़ का उत्पादन देशी खेतों में होता है



मलाया में रबड़ का दूघ इकट्ठा करने वालों की बस्ती

मलाया में अनुकूल जलवायु के कारण सारे साल दूध की पर्याप्त प्राप्ति होती है। दूध इकट्ठा करने का काम अधिकतर सस्ते तामिल श्रमिक करते हैं। प्रतिदिन दोपहर के पूर्व ही रबड़ को इकट्ठा कर लिया जाता है। बागातों की व्यवस्था पूर्ण रूप से यूरोपियन लोगों के हाथ में है। सुगम स्थानों पर स्थित होने और विकसित सस्ते यातायात साधनों के कारण यहां के बागातों की बहुत शीघ्र उन्नति हो गई है। अधिकतर रबड़ के बागात मलाया के दक्षिणी दलदली तटों को छोड़कर पश्चिमी पहाड़ी ढालों पर स्थित हैं, या जहां रेलों और सड़कों की यातायात सुविधायें काफी मिल जाती है। जोहोर रियासत से मलाया का ४० प्रतिशत रबड़ प्राप्त होता है।

#### चावल--

चावल इस देश का मुख्य खाद्यान्न है। इसकी खेती ७,२७,००० एकड भूमि पर की जाती है, जो सारे कृषि भूमि का १४ प्रतिशत है। चावल की खेती मुख्यतः असंगठित मलाया रियासतों में होती है। चावल की खेती में सरकारी सिचाई व्यवस्था का व्यापक प्रचार है। इससे प्रति एकड़ पैदावार भी काफी बढ़ गई है।
केवल १६ प्रतिशत आवादी इसकी खेती में लगी हुई है। ६० प्रतिशत चावल की खेती नम विधि से होती है। खेती को जोतकर उसी में चावल के बीज मिला दिये जाते हैं। इसके बाद पानी भर कर खेतों को भैंसों के द्वारा कुचलवाया जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ की अवस्था में बदल जाये। सुव्यवस्थित जल निकास की व्यवस्था के द्वारा काफी चावल उत्पन्न किया जाता है। जंगलों में गड्ढों में चावल की खेती करते हैं। चावल का मुख्यं क्षेत्र पिनांग टापू से उत्तर की और स्थित पश्चिमी तटीय भाग पर है। आन्तरिक मांग अधिक होने के कारण बहुत सा चावल बाहर से आयात किया जाता है।

### नारियल-

नारियल कुल कृषि भूमि के १२ प्रतिशत भाग पर बीया जाता है। बागाती कृषि में रबड़ के बाद इसका स्थान है। नारियल के पेड़ ६ या ७ साल के बाद फल देना शुरू करते हैं और ६० साल की उम्र तक फल देते रहते हैं। उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में एक पेड़ से ४० से ६० नारियल तक प्राप्त होते हैं या एक एकड़ से प्रायः १५०० नारियल प्राप्त होते हैं। ग्रधिकतर नारियल के बाग पश्चिमी समुद्र तट के क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

#### ग्रनन्नास-

सिंगापुर द्वीप में इसका ग्रधिकांश उत्पादन होता है। ग्रनन्नास के निर्यात में हवाई द्वीप के बाद मलाया का दूसरा स्थान है। कई चीनी कारखानों के एक संघ ने इसको टिन के डिब्बों में बन्द करके बाहर निर्यात करने का धन्धा चला रखा है। धुर दक्षिणी भाग में जोहोर भी एक मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके सारे निर्यात का ७५ प्रतिशत ग्रेट ब्रिटेन को भेजा जाता है।

### खनिज पदार्थ-

मलाया में खनिज सम्पत्ति का उत्पादन बहुत उन्नत है। खनिज पदार्थों में टिन मुख्य है। टिन के ग्रतिरिक्त कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट इत्यादि भी मिलते हैं।

# टिन-

चीनी ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि यहां टिन कारखानों के बारे में चीनी लोगों को १५वीं शताब्दी में ही काफी ज्ञान प्राप्त था। केद्दाह ग्रौर पेराक की खानों के उत्पादन पर डच लोगों ने १७ वीं ग्रौर १८ वीं शताब्दी में एकाधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की। सन् १६३६ में टिन का कुल उत्पादन ५६ मीटर टन था, जो संसार के उत्पादन का ३० प्रतिशत था। किन्टा, केद्दाह, पेराक, बटांग श्रौर पेडांग की खानों से काफी टिन प्राप्त किया जाता है। ग्रधिकांश टिन पेनांग से १६० ६८ किलोमीटर दक्षिणी-पूर्व की ग्रोर के क्षेत्र में मिलता है। पेनांग ग्रौर

सिंगापुर में टिन गलाने और साफ करने के कई कारखाने हैं। मलाया का अधिकांश टिन निदयों की कांप मिट्टी और रेत में पाया जाता है। लोड की खानें बहुत कम पाई जाती हैं। पश्चिमी मलाया में सबसे घनी सुरक्षित सम्पत्ति है, जो टिन ग्रेनाइट और चूने की चट्टानों के रूप में पाई जाती हैं। अधिकतर टिन निकालने का काम लामिल औरतें करती हैं। उत्तरी और पूरवी भाग में टिन धातु पिण्डों में पाई जाती हैं। वैसे सारे देश की निदयों के रेत से काफी टिन की धातु प्राप्त होती है।

### कोयला-

मलाया में तीन चार टर्शयरी कीयले के बेसिन हैं। सबसे विस्तृत सुरक्षित सम्पत्ति का क्षेत्र सेलांगोर रियासत से स्टाउपजांग है। मलाया का कोयला घटिया किस्म का है। इस कोयले का प्रयोग रेलों और टिन गलाने के कारखानों में किया जाता है।

# लोहा-

एशिया के पूरवी देशों में लोहे के उत्पादन में मलाया का स्थान प्रमुख है। केलान्टान, जोहोर ग्रीर ट्रेगांनों रियासतों से कुल मिलाकर २० लाख टन लोहे का उत्पादन होता है। जापान के दूसरे महायुद्ध में इन खानों का शोषणा किया गया था ग्रीर ग्रिधिकतर लोहा जापान को ही भेजा जाता था। लोहे के उत्पादन में जोहोर का स्थान प्रथम है।

## उद्योग-धन्धे-

रबड़ गलाना व साफ करना, टिन गलाना व साफ करना यहां के मुख्य उद्योग धन्धे हैं। सिगापुर में रबड के टायर, जूते, नली, गेंद और खिलोने बनाये जाते हैं। यहाँ कई हजार टन रबड़ (Sheet Rubber) निर्यात किया जाता है। सिगापुर और पेनांग में टिन साफ करने, गलने और टिन की चादर बनाने के कई कारखाने हैं। सिगापुर में अनन्नास को टिन के डिब्बों में बन्द करने का धन्धा भी कारखानों में चालू है। लकड़ी चिराई के कारखाने सारे देश में फैले हैं। पश्चिमी रियासतों में कई स्थानों पर सीमेंट के कारखाने हैं। सीमेंट का घन्धा काफी विकित दशा में है। दियासलाई, साबुन, सिगरेट, फर्नीचर, अल्यूमीनियम के बर्तन, टोकरी, रस्सी हैट, रासायनिक पदार्थ तथा शराब बनाने के कई कारखाने चालू हैं।

## ग्राबादी--

मलाया की कुल धाबादी लगभग ४५ लाख है। जनसंख्या का ग्रीसत घनत्व केवल ४० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। स्ट्रेट सैंटिलमेन्ट में जनसंख्या का घनत्व १.०८० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। मलायी ग्रीर चीनी निवासियों की संख्या कुल ग्राबादी की ८० प्रतिशत है। १५ प्रतिशत ग्राबादी भारतवासियों की है। यूरोपियन निवासियों की संख्या लगभग २४,००० है, लेकिन सारी ग्रर्थव्यवस्था इन्हीं के हाथ में है। सिगापुर द्वीप

यह हीप मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी नोक पर स्थित है : मुख्य स्थलीय भाग से यह हीप एक मील चौड़े जोहोर जलडमरुमध्य के हारा पृथक होता है । द्वीप के दिक्षण की और सिंगापुर का नगर और बन्दरगाह है । इस द्वीप की लन्बार्ट इन ६२ किलोमीटर और चौड़ाई २२५३ किलोमीटर है । दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाड़ी भाग है । लेकिन पूरत की ओर चपटा, दलदली और रेतीला भाग है । निचले रेतील मैदानों में नारियल के बागात लगाय गये हैं । रबड़ बागात भी लगे हैं । सब्जी की खेती भी काफी मात्रा में होती है । यहां में रेल और सड़कों जोहोर जलडमरुमध्य को एक पुल द्वारा पार करती है । उत्तर की ओर जोहोरभारू में नौसेना का श्रद्धा है । इस बन्दरगाह में जहाज ठहरने का पर्याप्त स्थान है । यहां कोई खुङ्गी नहीं ली जाती । यह एक स्वतन्त्र बन्दरगाह (Free Port) है । ब्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से इस द्वीप की स्थित बहुत महत्वपूर्ण है । यहां पर दिक्षणी और पूरवी श्रमीका, यूरोप, भारत, चीन, जापान, कनाडा संयुक्त राज्य और श्रास्ट्रेलिया से श्राने वाले जल मार्ग मिलते हैं । यहां एशिया के कच्चे माल इकट्ठें किये जाते हैं । तत्पश्चात कच्चे मालों को विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है । निर्यात व्यापार में पुनर्निर्यात व्यापार का महत्व ही श्रधिक है ।



यह संसार के सबसे व्यस्त पोर्ट श्रॉफ काल में से एक है। यहां संसार का सबसे बड़ा टिन गलाने का केन्द्र है श्रीर संसार के सबसे बड़े श्रनन्नास पेक करने के कार-खाने भी यहां हैं। टिन साफ करने श्रीर रबड़ के सामान बनाने के भी कई

कारखाने यहां हैं। सन् १६६१ की जनगणना के अनुसार सिंगापुर की आबादी १६ लाख ८७ हजार है। इसमें ७१ प्रतिशत चीनी, ७ प्रतिशत भारतीय, ४ प्रतिशत जापानी, और १५ प्रतिशत यूरोपियन हैं।

# हिन्देशिया

हिन्देशिया में सुमात्रा, जावा, बोर्नियो ग्रीर सेलिबीज द्वीप शामिल हैं। इसके ग्रमावा कई छोटे द्वीप हैं। ये सभी द्वीप डच साम्राज्य के भाग थे। लेकिन जावा, सुमात्रा ग्रीर पास के कई छोटे द्वीपों को मिलाकर हिन्देशिया प्रजातन्त्र Indonesian Republic) है। राष्ट्रीयवाद की नई चेतना द्रुत गति से चारों ग्रोर फैल रही है।



हिन्देशिया भूमध्य रेखा पर फैला है। पृथ्वी के चारों ब्रोर एक ब्राठवीं लम्बाई पर यह द्वीप ४६ ६ ६ किलोमीटर लम्बाई में फैला हुब्रा है। उत्तर से दक्षिण तक इस ब्राइं गोलाई समूह की लम्बाईं लगभग १६०६ ३४ किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ब्रौर मेलिवीज को 'ग्रेटर सण्डा द्वीप समूह' कहते हैं। बाली से टिमोर तक के द्वीप 'लघु सण्डा द्वीप समूह' में शामिल किये जाते हैं ब्रौर मोलक्का तथा डच न्यूगिनी ब्रास्ट्रेलियन महाद्वीपीय चबूतरे पर स्थित हैं। पहले समूह ब्रौर तृतीय समूह के द्वीप काफी स्थिर हैं ब्रौर अपरदन के द्वारा बने स्थल रूप उनमें पाये जाते हैं। चारों ब्रोर के सागर ब्रत्यन्त खिछले हैं। ये द्वीप किसी समय एशिया ब्रौर ब्रास्ट्रेलिया के मुख्य भागों से जुड़े थे। लघु सण्डा समूह करीब १०० ज्वालामुखी पर्वत के द्वीपों में ज्वालामुखी किया सतत् जाग्रत है। यहाँ भूकम्प ब्राते रहते हैं। जावा में ज्वालामुखी पर्वत हैं। ये पर्वत एक मील से भी ब्रघिक ऊंचे हैं। सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोब्रा है। यहाँ भूमध्यवर्ती जलवायु पाई जाती है। लेकिन समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कुछ कम रहता है। तापमान का सीधा सम्पर्क ऊंचाई के साथ है। वर्षा ब्रिधिक होती है।

कृषि-

यहां दो प्रकार की खेती होती है—(१) छोटे पैमाने पर आत्मिनिर्भर खेती होती है और (२) बड़े पैमाने पर बागात खेती, चावल की खेती सिंचाई के द्वारा की जाती है। सिंचाई की खेती को सावाह कहते हैं। पर्वतों के सीढ़ीनुमा खेतों पर भी चावल की खेती होती है। कार्न, आलू, कसावा, मटर और फिलयों की खेती की जा सकती है। कुल मिलाकर २, ३, ६ बड़े बागात हैं। गन्ना, तम्बाक्न, कापोक, सीराल और ताड़ का उत्पादन होता है। यहां से संसार का ६० प्रतिशत कुनैन, ६५ प्रतिशत कापोक, ३३ प्रतिशत रबड़, २५ प्रतिशत ताड़ का तेल और गिरोज तथा २० प्रतिशत चाय प्राप्त होती है।

खनिज पदार्थ-

यहां कम संख्या में पाये जाते हैं। सुमात्रा के उत्तर भीर दक्षिए। में पालेम-बाग भीर जम्बी क्षेत्र, बीर्नियो में बालिकपापान भीर तारकान में भीर जावा में रेम्बांग में लगभग द० लाख टन पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। पश्चिमी मध्य सुमात्रा भीर बीर्नियो में १८ लाख टन घटिया कोयला प्राप्त किया जाता है। एशिया का एक तिहाई टिन का उत्पादन बंका भीर विलिटिन द्वीपों से प्राप्त होता है। विन्टन में बाक्साइट प्राप्त किया जाता है। यहां का बाक्साइट उत्पादन संसार का है है। जावा से गन्धक तथा मैंगनीज और सेलिबीज से निकिल प्राप्त होती है। व्यापार—

यहां के निर्यात व्यापार में रबड़, तेल, चीनी, टिन और चाय मुख्य हैं। एक चौथाई निर्यात व्यापार संयुक्त राज्य अमरीका से होता है। आयात पदार्थों में जापान से सूती कपड़ा, संयुक्त राज्य से मशीनरी श्रौर हालैंड से लोहा-इस्पात इत्यादि मुख्य हैं।

# हिन्देशिया का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप 'जावा'

यह हिन्देशिया प्रजातन्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टापू है। जावा को मोटे तौर पर पांच समान्तर पेटियों में बाँटा जा सकता है—(ग्र) उत्तरी तटीय क्षेत्र जो जलोढ़ का मैदान है। (ब) उसके भीतर की टर्शरी शैलों का पहाड़ी और ऊँचा श्रौर-नीचा भाग। (स) ज्वालामुखी चोटियों की पेटी, जिसमें चोटियां ज्वालामुखी राख से

भरे बेसिनों के द्वारा पृथक् हो गई हैं। (द) दक्षिणी तट के पास टर्शरी चूने की शैंल श्रोर बालू पत्थर के बिलत पर्वतों की पेटी।

जीविं-भीतिक दशा ४००' से मीचा ४००' से मीचा ४००' से ग्रीचा ४००' से ग्रीचा ४००' से ग्रीचा

(य) दक्षिएा तटीय तंग पेटी, जो मूंगे की शैलों से बनी है।

### जलवायु-

जावा की जलवायु स्रादर्श भूमध्यवर्ती है। वार्षिक तापान्तर बहुत कम रहता है। वार्षिक ग्रौसत केवल २६ ७८ होता है। हवा में ७८ प्रतिशत नमी रहती है। जुलाई व सितम्बर तक दक्षिए। भाग में ग्रौर दिसम्बर से फरवरी तक उत्तरी भाग में काफी वर्षा होती है उत्तर की ग्रोर ३६१ से० मी० (१५०") ग्रौर दक्षिए। भाग में ७६२ से० मी० (३००") तक वर्षा होती है।

## कृषि-

जावा की ४२ प्रतिशत भूमि पर सिंचाई के द्वारा खेती होती है। सिंचाई का प्रयोग मुख्यतः चावल की खेती में होता है। चावल और कार्न की कृषि-भूमि कुल

कृषि-भूमि की दो तिहाई है। कसावा और मटर की भी काफी खेती होती है। चावल का प्रति एकड़ उत्पादन ३० बुशेल और कार्न का १५ बशेल है। कसावा में टपाव



बुशेल है। कसावा में टपाका नामक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। बागात खेती में गन्ने का स्थान ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ सिंचाई के द्वारा बड़े पैमाने पर बागाती कृषि की जाती है। एक खेत में तीन साल में गन्ने की एक फसल निकाली जाती है। यहाँ की प्रति एकड़ उपज फिलिपाइन की तिगुनी है। यहां लगभग ५ लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। यहां चीनी बनाने के १८० कारखाने हैं। गन्ने के बागात कृषि की

दूसरी मूख्य फसल चाय है। यह पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा ढाल के खेतों में उत्पन्न की जाती है। अधिकतर बाग ३०४ - मीटर से १३७१ - ६० मीटर (१,००० फीट) से (४,५०० फीट) तक पाये जाते हैं। अधिकतर चाय का उत्पादन पश्चिमी जावा के प्रीएगर जिले के चीनी ग्रौर यूरोपियन फार्मों में होता है। सिनकोना पेड की छाल से कुनैन बनाई जाती है। इसका प्रयोग मलेरिया रोग में किया जाता है। सिनकोना के पेड़ १५२४ मीटर (५,००० फीट) की ऊँचाई पर पश्चिमी जावा की उपजाऊ, नमी मेखने वाली, वनस्पति तत्वों से पुर्ण मिट्टी पर लगाये जाते हैं। पहले यह सरकारी एकाधिकार में उगाई जाती थी। लेकिन अब गैर-सरकारी ढंग से भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। प्रीएंगर श्रीर बाण्डुंग के क्षेत्र सिनकोना के लिये प्रसिद्ध हैं। कहवा के बागात पूरवी जावा की पहाड़ियों पर लगाये गये हैं। जोगजा-कार्ता और सुराबया के चारों श्रोर तम्बाकू की खेती होती है। रबर के बागात ६१.४४ मीटर से १५२.४० मीटर (३० फीट से ५० फीट) तक की ऊँचाई पर लगाये गये हैं। कोका नामक पेड की पत्तियों से कोबीन नाम की नशीली वस्त बनाई जाती है। यहां संसार की ६० प्रतिशत कुनैन तैयार होती है। जावा की खेती इतनी उन्नत हैं कि इसे पूर्व का बगीचा (Garden of the East) कहते हैं। यहाँ की भूमि ज्वालामुखी पर्वतों के लावा श्रौर राख से बनी होने के कारए। श्रत्यन्त उपजाऊ है। जलवायु खेती के अनुवूल है। नमी श्रौर गर्मी दोनों पर्याप्त हैं। डच लोगों के अनुभव, देख-रेख और पूँजी से यहां की खेती के विकास में काफी सहायता मिली है। यहां के श्रमिकों से संगठित रूप से काम कराने का श्रीय उनको ही है।

# उद्योग-धन्धे---

घरेलू उद्योग-धन्धे में हैट बनाना, तांबे का काम करना श्रौर सूती कपड़े पर रंगाई का काम मुख्य हैं। कपड़ों की रंगाई को बाटिका धन्धा कहते हैं।

#### यातायात-

जावा में श्रित उत्तम सड़कों की व्यवस्था है। मुख्य सड़कों उत्तरी श्रीर विक्षिणी तटों के सहारे फैली हैं श्रीर सड़कों इन दोनों तटों पर मिलती हैं। बटाविया, से मारंग श्रीर सुराबया पर केन्द्रित रेलों की कुल लम्बाई ७४०३ किलोमीटर है।

जावा में ६ शहर १ लाख से श्रिधक श्राबादी वाले हैं। बटाविया पहले राजधानी था। इसकी श्राबादी लगभग ४ लाख है। बटाविया एक उत्तम बन्दरगाह है। यहां प्रतिवर्ष लगभग २,४०० जलयान श्राते हैं। यह जावा का मुख्य व्यापारिक केन्द्र है। इसका श्राधुनिक नाम जाकार्ता है, जो हिन्देशिया की राजधानी है। सुराबया चीनी निर्यात का मुख्य बन्दरगाह है। सोमरांग उत्तरी मध्य जावा का श्रधान बन्दरगाह है।

# (ख) सूमध्यवर्ती उच्च प्रदेश

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका में जहां विषुवत रेखा एण्डीज पर्वत को पार करती है, वहां इक्वेडोर और कोलिम्बया राज्यों के उच्च पठारी भाग मिलते हैं। पूरवी अफ्रीका के पठारी भाग और मलाया के पर्वतीय प्रदेश भी इसी के अन्तर्गत हैं।

# प्राकृतिक परिस्थितियाँ—

जलवायु—इन क्षेत्रों की श्रौसत ऊँचाई ममुद्रतल से २१३३ ६० मीटर (६,००० फीट) है। ग्रतः विषुवत् रेखा के समीप स्थित होने पर भी यहां का ताप-मान नीचा रहता है श्रौर वर्ष भर एकसा बना रहता है। दैनिक तापमान भी सदा एकसा ही रहता है। इसलिये यहां सर्वदा बसन्त (Perpetual Spring) ऋतु बनी रहती है। परन्तु हमारे यहां की बसन्त ऋतु श्रौर यहां की बसन्त ऋतु में महान् श्रन्तर हं। यहां तापमान लगभग २०°C के श्रास-पास रहता है श्रौर वर्षा का वार्षिक श्रौसत १२४ सें० मीटर है। यहां की वर्षा भी वाहिनक है। जलवायु की दशा नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाती है।

| नगर              | समुद्रतल से<br>ऊँचाई         | जनवरी का<br>तापमान (°C) | जुलाई का<br>तापमान (°C) | वाविक वर्षा       | वर्षा की<br>ऋतु |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| होंडा<br>(Honda) | ६२३६ <sup>.</sup> ५१<br>मीटर | २३                      | २१                      | १५७.६८<br>से० मी० | वर्ष भर         |



परन्तु इस प्रकार की जलवायु यहां केवल सात-ग्राठ हजार फीट की ऊंचाई तक ही मिलती है। ग्रधिक ऊँचे स्थानों पर जलवायु बड़ी विषम, विकराल ग्रौर ग्रसह्य पाई जाती है। इन स्थानों पर रात्रि के समय कठोर शीत पड़ती है। वर्षा यद्यपि वर्ष भर होती रहती है, परन्तु निचले स्थानों में वर्षा का कम ग्रौसत रहता है।

प्राकृतिक वनस्पति-

इन भागों में वृक्षों की बहुत कमी है। पर्वतों के निचले ढालों पर सदाबहार वन और ऊँचे ढालों पर घास के मैदान पाये जाते हैं। वन सघन नहीं हैं और यहां ग्रजमेर तथा कांगों निदयों के बेसिनों के वनों की भांति भारी ग्रौर कड़ी लकड़ी नहीं है।

खनिज पदार्थ-

कोलिम्बिया के पठारी भाग में लोहा, सोना प्लेटिनम, बहुमूल्य पत्थर, पारा, चांदी, नमक ग्रौर टिन की खानें पाई जाती हैं। इक्वेडोर में पेट्रोलियम ग्रौर टांगानिका (Tanganyka) में सोने की खाने हैं।

ग्राथिक विकास-

इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भूमध्यवर्ती प्रदेशों की अपेक्षा अधिक हुआ है। घास अधिक होने के कारण पशुपालन यहां का मुख्य व्यवसाय है। यूरोपियन जाति के लोग यहां की जलवायु सम और अनुकूल होने के कारण अधिक संख्या में बस गये हैं और इन्होंने मूल निवासियों की सहायता में यहां बड़े बगीचे लगा रक्खे हैं। यहां के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट पर्वत और पठार हैं, जिनके कारण यातायात बड़ा कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिये इक्वेडोर में समुद्रतट पर स्थित गुआ्रायिकल (Guayquil) नामक नगर से इस राज्य की राजधानी क्वीटो (Quito) मेंक की ३६२.१० किलोमीटर की यात्रा में रेल द्वारा दो दिन लग जाते हैं। यहां के निवासी छोटे-छोटे मैदानों में गेहूँ, मक्का, कपास, जौ, कहवा तथा समशीतोष्ण कठिबन्ध की अन्य फसलें लगाते हैं, परन्तु उपज इतनी कम होती है कि स्थानीय निवासियों के लिये भी पर्याप्त नहीं होती।

## इक्वेडोर

यह प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के एण्डीज प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है—(१) पैसिफिक तट क्षेत्र, (२) एण्डीज पर्वत प्रदेश, (३) पूरवी मैदान। इनमें से द्वितीय प्रदेश उच्च भूमध्यवर्ती प्रदेश के अन्तर्गत आता है। समुद्रतल से बहुत ऊँचा होने के कारण इस प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थितियां शेष भागों से भिन्न हैं। यहां लावा की काली मिट्टी मिलती है, जिससे प्रमाणित होता है कि यहां पहले ज्वालामुखी रहे होंगे। अब भी यहां कुछ जाग्रत ज्वालामुखी हैं। यहां वर्षा वर्ष भर होती है। लेकिन तापमान निम्न भूमध्यवर्ती प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम है। क्वीटो नगर का वार्षिक तापान्तर केवल ५६° फ०

है। तापमान की कमी का कारण समुद्रतल से ऊंचाई है। अधिकांश क्षेत्र सदाबहार वनों से ढका है। ऊंचाई के अनुसार सघनता में कमी श्रा जाती है।

### ग्रार्थिक विकास-

इस प्रदेश के ग्रार्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा यातायात की कठिनाई है। पहाड़ी भाग होने के कारण रेल मार्ग ग्रीर सड़कें बनाना कठिन है। यहां ग्राबादी भी बहुत कम है। कुछ ग्रादिवासी जातियाँ निवास करती हैं, जो शिकार करके ग्रथवा खेती करके गुजर करती हैं। यहां चावल, मक्का, कहवा ग्रीर कोको पैदा किये जाते हैं। कुछ पशु भी पाले जाते हैं। जैसे ग्रलपाका ग्रीर विक्दा। इनसे बढ़िया ऊन मिलता है। ये जन्तु भार ढोने के भी काम ग्राते हैं। क्वीटो इस प्रदेश का मुख्य नगर है।

### कोलम्बया

इस देश का उच्च पर्वतीय भूमध्यवर्ती उच्च प्रदेश के अन्तर्गत आता है। इसमें एण्डीज पर्वत श्रेगों उत्तर-दक्षिण फैली है। यहां मारे साल वर्षा होती है। लेकिन भूमध्यरेखा पर स्थित होते हुये भी यहां तापमान बहुत ऊंचा नहीं रहता। यहां अधिकांश पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगे हैं।

### ग्राधिक विकास-

इस प्रदेश में आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है । इसके पिछड़े रहने का मुख्य कारण यातायात की किठनाई है। वन सम्पत्ति जो इस प्रदेश की प्रधान सम्पदा है; उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता । जहां वन साफ कर लिये गये हैं, वहां खेती की जाती है। कहवा कोको, गन्ना और जौ यहां की मुख्य उपजें हैं। कोको और कहवा के बगीचे काफी हैं और ये दोनों पदार्थ यहां की प्रमुख निर्यात वस्तुयें हैं। कुछ खनिज भी यहां मिलते हैं। लेकिन यातायात की किठनाइयों के कारण खान खुदाई का विकास नहीं हो सका है। यहां लामा नामक एक विशेष पशु मिलता है, जो बोफ ढोने के लिए बहुत उपयोगी है। बगोटा (Bagota) इस प्रदेश का मुख्य नगर है। यही इस प्रदेश की राजधानी है।

### मौसमी पवनों के प्रदेश

स्थित—मौसमी पवनों के प्रदेश के मानचित्र को देखने से ज्ञात होगा कि ये प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्र्ड ५° ग्रौर ३०° ग्रक्षांतरों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में भाये जाते हैं। यह प्रदेश उष्ण किटबन्ध में स्थित हैं। मानसूनी पवनों के मुख्य क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा, हिन्दचीन (Indo China) ग्रौर दिक्षणी चीन हैं। परन्तु ये क्षेत्र दक्षिणी ग्रमेरिका के त्राजील देश के उत्तरी-पूर्वी तट वेनेजुएला तथा कोलिम्बया के उत्तरी समुद्रतट, मैक्सिको, मध्य ग्रमेरिका संयुक्त राज्य के प्लोरिडा प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग, पश्चिमी द्वीपसमूह, ग्रफीका का मोजाम्बिका (Mozambique) देश ग्रौर मैडागास्कर द्वीप, न्यूगिनी द्वीप के दक्षिणी

तट और भ्रास्ट्रे लिया के कारपेन्ट्रिया खाड़ी के पूरब भौर पश्चिम में उत्तरी प्रान्त (Northern Territory) के उत्तरी भाग तथा क्वीनसलैंड में भी पाये जाते हैं। चीन भीर जापान के कुछ भाग मानसूनी पर्वतों के प्रभाव में तो पाये जाते हैं, परन्तु वहां मानसूनी प्रदेशों से कहीं ग्रधिक जाड़ा पड़ने के कारएा उनकी गएाना मानसूनी प्रदेशों

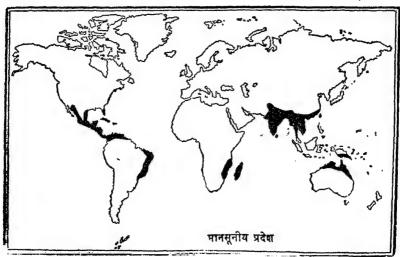

में नहीं की जाती। वहां शीतकाल में भी कुछ वर्षा होती है, जबकि मानसूनी प्रदेशों में जाड़े की ऋतु वर्षा रहित व्यतीत होती है। उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में मानसूनी प्रदेशों का महत्व सबसे श्रिधक घनी श्राबादी श्रीर कच्चे माल की उपज के लिये है। प्राकृतिक वनस्पतियां—

जलवायु—यहां की जलवायु की मुख्य विशेषता गर्मी की ऋतु का उच्च तापमान थ्रीर आर्द्रता व जाड़े की ऋतु का कम तापमान थ्रीर खुदकी है। यहां ग्रीष्म-कालीन थ्रीसत र६° से ३२° С और शीतकालीन थ्रीसत तापमान १६° से २४° С तक रहता है। वार्षिक तथा दैनिक तापान्तर तो अधिक नहीं होता, परन्तु समुद्र-तट से दूर स्थित भागों में शुष्कता अधिक रहती है थ्रीर तापान्तर भी अधिक होता है। प्रायः जनवरी से तापमान श्रचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। जाड़े के दिनों में अक्षांतर रेखाओं का भी प्रभाव तापमान पर पड़ता है। इन प्रदेशों में निम्नलिखित ३ प्रधान ऋतुयें होती हैं— (१) ग्रीष्म ऋतु—यह ऋतु उत्तरी गोलार्द्ध में फरवरी के अन्त से आरम्भ होकर जून के आरम्भ तक रहती है। उस समय सूर्य यहां सिर के ऊपर होने के कारण तीव्र गर्मी पड़ती है जिससे घास तक सूखकर पीली पड़ जाती है। दुपहरी में मनुष्य लू से बचने के लिये घरों के भीतर रहते हैं। प्रातः थ्रीर सायं मुहावने होते हैं। सर्वत्र कठोर गर्मी के कारण निम्न भार क्षेत्र (Low Pressure Area) बन जाता है, जिससे समुद्रों के ऊपर की जल मरी इवायं इस क्षेत्र की श्रोर आकृषित होने लगती हैं। इन श्राद्र तापूर्ण पवनों के इस

क्षेत्र तक पहुँचते-पहुँचते वर्षा-ऋतु ब्रारम्भ हो जाती है। (२) वर्षा-ऋतु—जून का महीना ब्रारम्भ होते ही मौसमी पवनें इन प्रदेशों में पहुँचने लगती हैं। चक्रवात ब्राने लगते हैं, जिनके कारएा ब्रानशाक काली घटाश्रों से घर जाता है ब्रौर बिजली की चमक तथा कड़क के साथ घनघोर वर्षा होने लगती है। इस प्रकार का मौसम अक्तूबर के अन्त तक रहता है। नदी-नाले उमड़ने लगते हैं शौर अनेक स्थानों पर बाढ़ के प्रलयंकारी हश्य उपस्थित हो जाते हैं। (३) शरद् ऋतु—अक्टूबर समाप्त होते ही शरद् ऋतु का ब्रागमन होता है। यह ऋतु फरवरी के ब्रन्त तक रहती है। इसमें उण्डी संमार्गी पवनें चलती हैं। यह ऋतु फरवरी के ब्रन्त तक रहती है। इसमें उण्डी संमार्गी पवनें चलती हैं। मौसम स्वच्छ, ब्राकाश नीला ब्रौर दोपहर को चिलचिलाती धूप रहती है। वायु में नमी नहीं होती। केवल थोड़ी सी वर्षा होती है ब्रौर यह भी यत्र-तत्र होती है। कहीं-कहीं पश्चिमी भाग से शीतल पवनें (Cold Waves) प्रवाहित होकर मौसम को बहुत उण्डा बना देती हैं। परन्तु इनका प्रभाव थोड़े क्षेत्र तक सीमित रहता है। दिक्षरागि गोलाई में ऋतुश्रों का क्रम एक दम उलट जाता है।

| नगर                         | ऊंचाई                              | जनवरी का | जुलाः; का | वर्षा                                              | वर्षा की               |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|
|                             | मीटर में                           | तापमान   | तापमान    | से० मी० में                                        | ऋतु                    |
| रंगून<br>हांगकांग<br>डारविन | ४.४८ मी०<br>३२.६१ मी०<br>२६.४६ मी० | १४.६ से० | २७ द से०  | २५२.६८ से० मी०<br>२१६.१५ से० मी०<br>१५६.६७ से० मी० | मई से<br>सितम्बर<br>तक |

मौप्रमी पवनों से प्रवाहित देशों की वर्षा वहां की प्राकृतिक दशा और पवनों की दिशा पर निर्भर होती है। भारत के पश्चिमी घाट और आसाम में पर्वतों के

ग्रन्कल स्थिति तथा मौसमी पवनों की उचित दिशा के कारण बहुत ग्रिधिक वर्षा होती है। चेरापंजी की वर्षा ११४३ से० मी० (४५० इंच) से भी अधिक उसकी विशेष परिस्थितियों के कारण हैं। केन्ड्रयू (Kendrew) के अनुसार यहां संसार में सबसे ग्रधिक वर्षा होती है। यह वर्षा ४-५ महीने के भीतर ५५% तक हो जाती है। शेष १५%

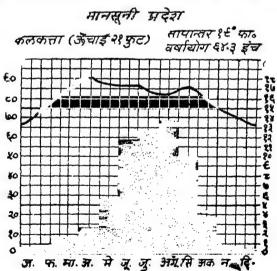

शरद् ऋतु में होती है । जाड़े में वर्षा समुद्र-तटवर्ती भागों में; जैसे—मद्रास फिलीपाइन और हिन्दचीन में तथा ध्रासाम के पूर्वी तट पर उत्तरी-पूर्वी मानसून हवाद्रों द्वारा होती है। देश के पूर्वी भागों में मानसून हवायें पहले द्याती हैं ग्रौर सबसे पहले लौटती हैं। इसलिये पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी भागों में जहां वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा की अनिश्चितता (Rainfall varibility) भी बहुत अधिक होती है। उष्ण कटिबन्धीय चक्कवातों द्वारा वर्षा होने के कारण वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चक्कवातों के कारण मानसूनी प्रदेशों में अनिश्चितता की मात्रा अधिक हो जाती है। कभी-कभी पवन प्रवाह अचानक रक जाता है, जिससे वर्षा का कम भंग (Break in the Monsoon) हो जाता है और कभी अचानक पवनों के प्रवल-प्रवाह द्वारा वर्षा की मड़ी (Burst of the Monsoon) आरम्भ हो जाती है। ये चक्कवात विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। आस्ट्रे लिया में इन चक्कवातों को विली विलीज (Willy Willies), चीन में टाइफून (Typhoon), फिलीपाइन द्वीपसमूह में बंगुइज (Banguis) और पश्चिमी द्वीपसमूह में हरीकेन (Hurricane) के नाम से पुकारा जाता है।

# प्राकृतिक बनस्पति-

ग्रीष्म-ऋतु में ग्रधिक वर्षा होने के कारण यहां प्राकृतिक वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्षा का वितररा ग्रनियमित होने के काररा सर्वत्र एकसी वनस्पति नहीं पाई जाती । यथार्थ में वर्षा का ग्रन्तर ही वनस्पति के ग्रन्तर को जन्म देता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा २०३ २० से० मी० (५०") से अधिक होती है, वहां उष्णा कटिबन्धीय सदाबहार वन मिलते हैं । ये वन भूमध्यवर्ती क्षेत्रों की भांति सघन नहीं होते। इन वनों में नाना प्रकार के पौधे उगते हैं, जिनकी लकड़ी भनेक कामों में लाई जाती है। १०१ ६ से० मी० (४०") से २०३ २० से० मी० (५०") तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले मानसून वन पाये जाते हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में पत्रभड़ का मौस्रम मनाते हैं । इन वनों में साल, सागौन, शीशम, आम, बांस इत्यादि ऊंचे वृक्ष मिलते हैं । इनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने, इमारती सामान तैयार करने ग्रौर ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है । ग्रत: म्राधिक दृष्टिकोगा से इन वनों की उपयोगिता बहुत बढ़ी हुई है । इन जंगलों में श्राग लग जाने से बहुत नुकसान होता है। जैसे-जैसे वर्षा कम होती जाती है वैसे ही वैसे वृक्ष बिखरे श्रीर छोटे होते हैं। यहां तक कि वृक्षों के स्थान पर कटीली भाड़ियां उगने लगती हैं। यह स्थिति उन क्षेत्रों में होती हैं, जहां १०१ ६ से० मी० (४०") से कम वर्षा होती है। क्रमशः भाड़ियों में कमी होती जाती है और अन्त में मरुभूमि ग्रारम्भ हो जाती है। इन वनों के बीच कहीं-कहीं घास के मैदान भी पाये जाते हैं।

# जीव जन्तु-

यहाँ मूल जंगलों की कटाई हो जाने के कारए जंगली जानवर बहुत कम पाये जाते हैं। जंगली भागों में शेर, चीता, हाथी, हिरन इत्यादि जानवर विचरते रहते हैं। परन्तु जंगली पशुग्रों से ग्रधिक वहां के पालतू पशु हैं। खेतिहर प्रदेश होने के कारए यहां पशुग्रों का महत्व बहुत ग्रधिक है। गाय, भैंस, बैंल, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़ इत्यादि यहां के बहुत उपयोगी तथा पालतू पशु (Domestic Animals) हैं।

### ग्रार्थिक विकास-

कृषि इस प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है। भारतवर्ष में ५० प्रतिशत स्राबादी खेती पर निर्भर है। यहां चावल तिलहन, कपास, चाय, गन्ना स्रोर गेहूँ बहुत स्रधिक होते हैं। दक्षिणी पूरवी एशिया में चावल मुख्य पैदावार है। स्रतः वहां स्रधिकांश मनुष्यों का जीवन चावल के खेतों से बंधा हुस्रा प्रतीत होता है। चावल की खेती सबसे स्रधिक दक्षिणी-पूरवी एशिया में होती है। पश्चिमी द्वीपसमूह के क्यूबा द्वीप में गन्ने की खेती विशेष रूप से होती है। यहां बागात स्रोर कृषि-कार्य एशिया स्रोर स्रफीका के मजदूरों पर निर्भर करते हैं। दक्षिणी-पूरवी एशिया में खेती सबसे स्रधिक प्रगतिशील है। जमीन की जुताई स्रच्छी तरह करने से थोड़े ही क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में स्नन उत्पन्न हो जाता है, जिससे यहां के निवासियों के भरण-पोषण के लिये किसी प्रकार का स्रभाव नहीं रहता। ये लोग बागात की खेती इतनी मेहनत से करते हैं कि कृषि के बजाय इसको 'बागवानी' (Horticulture or Space Agriculture) कहा जा सकता है।

वर्षा की अनिश्चितता से कृषि को सुरक्षित करने के लिये यहां के लोगों ने सिंचाई का निस्तृत प्रबन्ध किया है। भूमि के उपजाऊ होने के कारण थोड़े से परिश्रम द्वारा आशा से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। इसलिये इस प्रदेश को उन्नितशील (Region of Progress) कहा जाता है। यहां हरी घास एवं हरे चारे की कभी के कारण पशु चराने का उद्योग बहुत कभी के साथ किया जाता है। फिर भी गाय-भैंस दूध के लिये, भैंस और बकरी मांस के लिये और बैल कृषि-कार्य के लिये पाले जाते हैं। यहां इस प्रकार के पशुआों की भारी संख्या पाई जाती है, जो कृषि का अंग समभे जाते हैं।

ग्रभी तक यहां खिनज उद्योगों का विकास भिन-भाति नहीं हो पाया था। ग्रब इस कार्य में प्रगति की जा रही है। भारत में ग्रनेक प्रकार की खिनज सम्पत्ति के विशाल भण्डार भूगर्भ में विद्यमान हैं, जिन्हें बाहर भेजने का प्रयास पूर्ण शक्ति के साथ हमारी सरकार कर रही है। ग्रास्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड प्रान्त में सीसा, टिन, सोना ग्रीर चांदी की खानों में सहस्रों व्यक्ति लगे हुये हैं। दक्षिगी ग्रमेरिका के वेनेजुएला राज्य में संसार के पैट्रोल का १०वां भाग प्राप्त होता है। मैडागास्कर द्वीप ग्रेनाइट की खानों ग्रौर थाइलैंड टिन के लिये संसार में प्रसिद्ध है। मोनाजाइट का विश्व में सबसे बड़ा भण्डार भारत ही है।

गरीबी के कारण श्रौर विशेषतः श्रज्ञानता के कारण यहां के लोगों ने प्राकृतिक साधनों का पूरा लाभ नहीं उठाया है। बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे श्रभी यहां बहुत कम पाये जाते हैं। लेकिन छोटे-छोटे घरेलू उद्योग प्राचीन समय से ही विकसित हैं। घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास भारत, बर्मा, हिन्दचीन इत्यादि देशों में यथा-शक्ति किया जा रहा है। यहां वर्ष भर खेतों में दो फसलें उगाई जाती हैं। यातायात के साधन श्रच्छे हैं। उद्योग-धन्धे श्रौर व्यापार भी विकसित दशा में हैं। श्रतः इन साधनों के कारण यहां की जनसंख्या बहुत धनी है। उत्तरी श्रास्ट्रेलिया प्रदेश कुछ पिछड़ा हुश्रा है, क्योंकि वहां नीग्रो या काल मजदूर (Coloured labour) को गौर वर्ण जातियां बसने नहीं देतीं। मानसूनी प्रदेशों में सबसे श्रधक धनी श्राबादी निदयों के पास पाई जाती है। इसलिये उन्हें कभी-कभी नदी घाटी सम्यता के क्षेत्र (Alluvial Civilization) भी कह देते हैं।

### ब्रह्मा

दक्षिरगी-परवी एशिया की पश्चिमी सीमा पर ब्रह्मा देश है। सन् १६३७ तक यह भारत साम्प्राज्य का ही एक प्रान्त था, लेकिन सन् १६४७ से यह एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राष्ट्र बन गया है। भारतवर्षं से यह देश सघन, वनाच्छादित पर्वत श्रीएायों द्वारा पृथक् किया गया है। भूगिभक बनावट ग्रीर जातियों के विचार से भी यह देश भारत से बिल्कुल पृथक् है। पृथक् करने वाली श्रेगियां कहीं-कहीं ३०४ - मीटर (१०,००० फीट) से भी अधिक ऊंची हैं। उत्तर की स्रोर टूजूगैप श्रकेला दर्रा है। इस देश का विस्तार ६° उत्तर ग्रक्षांतर से २५° उत्तर ग्रक्षांतर तक तथा ६२° पूरव देशान्तर से १०१° पूरव देशान्तर तक है। उत्तर से दक्षिए। तक १६३१ २१ किलोमीटर की लम्बाई है। अधिकतम चौड़ाई ५७५ मील है। ब्रह्मा का कुल क्षेत्रफल २ लाख ६२ हजार वर्ग मील है। ब्रह्मा की कुल श्राबादी १ करोड़ ६५ लाख थी, जिसमें एक करोड़ २० लाख मंगील आदि निवासी हैं। दक्षिणी पूरवी मैदानी भागों में २५ लाख कारेन जाति के निवासी रहते हैं। भपनी स्थिति के अनुसार वह एक उष्ण कटिबन्धीय और मानसूनी देश है। वैसे ही ब्रह्मा का श्राधा भाग उरुण कटिबन्ध के बाहर पड़ता है। श्रपनी घरातलीय बनावट की रकावटों के कारए। ही भारत और चीन के बीच घना व्यापार कभी ब्रह्मा से होकर नहीं गुजर पाया है। ब्रह्मा की ५० प्रतिशत ग्राबादी देहाती है। ब्रह्मा में जनसंख्या का घनत्व केवल ५७ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है।

धरातलीय बनावट-

बह्मा एक पठारी और पर्वतीय देश है, जिसमें उत्तर-दक्षिण तक फैली हुई पहाड़ी श्रेणियों का एक कम है। ये पहाड़ी श्रेणियां एक दूसरे से समान्तर घाटियों

द्वारा पृथक् हुई हैं। ब्रह्मा को घरातलीय बनावट के विचार से चार भागों में बांटा

जाता है-(१) शान का पठार जो ब्रह्मा के परव की स्रोर फैला है। यह पठारी भाग टेनेसरीम के तट तक फैला है। इस भाग को 'इण्डो मलायन' पर्वतीय क्रम भी कहते हैं। इस पठार की ग्रीसतन ऊंचाई ६१.४४ मी० (३०० फीट) है। इस पठार का धरातल श्रत्यन्त कट-फटा है। इस पठार के ठीक मध्य से होकर सालवीन नदी बहती है। इस नदी की घाटी बहत तंग और गहरी है। पठार के पश्चिम की ग्रोर इरावदी की लम्बी घाटी है। (२) अराकान-योमा और सम्बन्धित पहाडी श्रेरिएयां इरावदी और ब्रह्मपुत्र के बीच फैली है। इस भाग में भी समान्तर पहाडी श्री एायां हैं। इस भाग में दक्षिण की ग्रोर ग्रराकन-योमा ग्रौर उत्तर की ग्रोर कोचीन की पहाड़ियां हैं। भारत बह्या की सीमा पर साराती है। उत्तरी भाग में अराकान योमा चोटी की ऊंचाई ३८२६ १४ मीटर (१२.४४३ फीट) की ऊंचाई ३०४८ मीटर (१०,०००) ग्रीर दक्षिणी भाग में केवल



३०४ ६ मीटर (१,०००फीट) की ऊंचाई है। इसी पहाड़ी भाग के बीच से होकर इरावदी की सहायक छिदिवन नदी बहती है। इस भाग के सभी पर्वत बिलत-पर्तदार शैलों से बने हैं। उत्तर की ग्रोर प्राचीन रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। (३) मध्य का बेसिन जो अराकानयोमा ग्रोर शान पठार के मध्य में स्थित है। इस बेसिन को पेगूयामा की श्रेणी दो लम्बी समान्तर घाटियों में बांट देती है। पूरव की ग्रोर सिट्टांग ग्रोर पश्चिम की ग्रोर इरावदी नदी की घाठियां हैं। इरावदी श्रह्मा की सबसे लम्बी ग्रोर मुख्य नदी है। इसकी घाटी इस देश का ग्राधिक हृदय है। यह सबसे उपजाऊ घाटी है। इस नदी के मुहाने से १६०६२३४ मीटर उत्तर को भामो तक यातायात होता है। (४) दक्षिणी-पश्चिमी ब्रह्मा जो इरावदी नदी के डेल्टा से बना है, पूरव की ग्रोर सिट्टांग की एस्चुएरी का भाग सालवीन का डेल्टा भी इसी का फैलाव है। ब्रह्मा का टेनेसरीम तट मलाया प्रायद्वीप में ६६४ ६७ मिलीमीटर लम्बा ग्रीर ६००३६ किलोमीटर चौड़ा है। इसी तट में टेनेसरीम नदी लम्बी घाटी है।

जलवायु-

यह देश उष्ण कटिबन्ध में स्थित है। लेकिन इसकी जलवायु पूर्णरूप से मानसूनी है। मानसूनी हवाग्रों के विपर्यास का बड़ा गहरा ग्रसर इसकी जलवायु

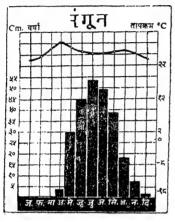

पर पड़ा है। समुद तट के पास और विशेषतयां टेनेसरीम तट पर दैनिक और वार्षिक । तापमानान्तर बहुत कम और केवल ५° फ० रहता है। समुद्र-तट की दूरी के साथ वार्षिक तापमानान्तर भी बढ़ता रहता है। उत्तर-पूरव के शुष्क पटारी भाग में तापमानान्तर बहुत अधिक होता है। मध्य के बेसिन में तापमानान्तर २०° फ० रहता है। दक्षिणी ब्रह्मा का तापमान ५०° फ० रहता है। उत्तर की और मई का तापमान ५५° फ० और जनवरी का तापमान ६३° फ० रहता है। वर्षा मानसूनी होने के कारण गर्मी की ऋतु में

ही होती है। मानसूनी पवनें उत्तर-दक्षिए दिशा में चलती हैं, क्योंकि ब्रह्मा की महाड़ियाँ इसी दिशा में फैंली हैं। अराकान और टेनेसरीम में लगभग ५० में के भी० (३००") वर्षा होती है। छिदविन की वृष्टिछाया पेटी में केवल ५० में से० मी० (२०") वर्षा तथा मध्य बेसिन में १०१ ६ से० मी० (४०") वर्षा होती है।

### प्राकृतिक वनस्पति-

ब्रह्मा का ग्रधिकांश वनों से ढका हुगा है। पहाड़ के ऊपरी ढाल ग्रौर निचले मैदानी भागों में जहां खेती योग्य भूमि प्राप्त नहीं है, सघन सदाबहार वन पाये जाते हैं। पर्वतों के वायोन्मुख ढालों पर वन ग्रधिकता से पाये जाते हैं। वर्षा की विभिन्नता ग्रौर ऊंचाई के ग्रन्तर के ग्रनुसार ब्रह्मा में कई प्रकार के वन मिलते हैं। हिमरेखा के ऊपर सदाबहार ग्रॉक ग्रौर पाइन के वन पाये जाते हैं। ग्रधिक ऊंचाई पर रोडो डेण्ड्रोन के वन पाये जाते हैं। वर्षा के ग्रनुसार प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों के चार भाग किये जा सकते हैं—(१) २०३ २ से० मी० (८० इंच) से ग्रधिक वर्षा वाले भाग जिनमें सदाबहार उष्णा प्रदेशीय वन पाये जाते हैं। इन वनों में कई प्रकार के पेड़ पाये जाते हैं, जिनमें डिण्टरोकारपे की मुख्य जाति है। पेड़ों की लकड़ी सख्त ग्रौर सीमित प्रयोग वाली है। (२) १०१ ६ से० मी० (४०") वर्षा वाले भागों में मानसूनी वन पाये जाते हैं, जिनके पेड़ों की पत्तियां ग्रीष्म-ऋतु में गिर जाती हैं। (३) कम वर्षा वाले भागों में फाड़ियां ग्रौर सूखी घास पाई जाती है। (४) इरावदी डेल्टा में ज्वार प्रान्तीय वन पाये जाते हैं, जिनके पेड़ों की

ऊंचाई ३० ४८ मीटर (१००") से भी श्रधिक होती है । पेड़ों की श्रार्थिक उपयोगिता भी काफी है ।

इरावदी बेसिन के पश्चिम की ग्रीर सागौन के विस्तृत वन पाये जाते हैं। सागौन का पेड़ मानसूनी वनों का प्रमुख पेड़ है ग्रौर ब्रह्मा के विदेशी व्यापार में इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है। सागौन का पेड़ १०१ ६ से० मी० (४०") से २०३ २० से० मी० (८०") तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां की प्राचीन कृषि विधि में वनों को काटकर या जलाकर कृषि-योग्य भूमि निकाली गई है, जिससे वनों का विस्तार काफी घट गया है। कुछ सालों के बाद इसी प्रकार दूसरे स्थानों के बनों को काटकर दूसरे खेतों को प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार बदलते हुए खेती की प्रथा (Shifting or Taung-Ya Agriculture) के द्वारा बहुत से कीमती वन नष्ट हो गये हैं। ग्रब वन विभाग ने कीमती वनों को ग्रपने ग्रधिकार में ले लिया है। उनको सुरक्षित रखने की वैत्तिक व्यवस्था की है। ग्रब वन उपजों में सागौन मुख्य है, जिसका ब्रह्मा के विदेश व्यापार में तीसरा स्थान है। ग्रधिकतर वनों में लकड़ी को ढोने का काम हाथी के द्वारा होता है।

# कृषि ग्रौर कृषि सम्पत्ति—

ब्रह्मा मुख्यतः एक खेतिहर देश है। ब्रह्मा की ६० प्रतिशत ग्राबादी खेती में लगी हुई है। सारे ब्रह्मा की ११ प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। ब्रह्मा में कुल खेती की भूमि १ करोड़ ६० लाख एकड़ है। ७० प्रतिशत बोई हुई भूमि पर चावल उगाया जाता है । डेल्टा, इरावदी, छिंदबिन श्रौर सिट्टांग के कांप मिट्टी के मैदानों में सारी खेती केन्द्रित है। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेतों पर चावल की खेती होती है। ब्रह्मा में चावल मुख्य फसल है श्रीर इसका सालाना उत्पादन ७० लाख टन है। घरेलू मांग की पूर्ति के बाद भी लगभग ६५ लाख टन चावल निर्यात के लिये प्राप्त होता है। एशिया के तीन बड़े चावल निर्यात करने वाले बन्दरगाहों में रंगून एक है। मैदान के निवासी कारेन श्रीर ज्ञान श्रत्यन्त कुशल श्रीर परिश्रमी किसान हैं। चावल के मुख्य क्षेत्र उत्तरी श्रीर दक्षिणी ब्रह्मा में है। ग्रराकान-योमा के पश्चिम की स्रोर स्रक्याब जिला एक मुख्य उत्पादक है। चावल की प्रति एकड उपज लगभग १५ मन है। सालवीन का डेल्टा और इरावदी का डेल्टा दूसरे मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। चावल की खेती में माण्डले नहर, शिबो नहर स्रीर मोन नहर बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। भीतरी शुब्क प्रदेश में सिसामम, मोटे ग्रन्न, कपास ग्रौर मूंगफली की काफी खेती होती है। शब्क क्षेत्र में लगभग १५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के द्वारा खेती होती है। सारे देश में घरेलू मांग की पूर्ति के लिये, तम्बाकू, फल, सब्जी की खेती होती है रबड़ एक नई फसल है । मरगुई श्रीर टावोय में एक लाख एकड़ पर रवड़ के बागात लगाये गये हैं। कृषि में अधिकतर छोटे-छोटे वैल भीर भैंसों का प्रयोग किया जाता है।

खनिज सम्पत्ति-

ब्रह्मा खनिज सम्पत्ति में ग्रत्यन्त धनी हैं । यहां के खनिज पदार्थों में पैट्रोल मुख्य है। मध्य ब्रह्मा में मोगंवा के कूएं मुख्य उत्पादक हैं, जनका सालाना उत्पादन २५ करोड़ गैलन है । रंगून के उत्तर की स्रोर १८६.४१ किलोमीटर दूर येनांगु-प्रांग और चाउ क्षेत्र भी उन्तेखतीय और महत्वपूर्ण हैं। नये कुएं सिंगू क्षेत्र में खोदे गये हैं। लिगनाइट कोयले की विशाल सम्पत्ति ब्रह्मा में पाई जाती है। उत्तर से दक्षिए। के तेल क्षेत्रों के नाम इनैंडो, यांगयात और मीबू । इन क्षेत्रों में संसार का तो केवल ५ प्रतिशत पैटोल प्राप्त होता है । लेकिन इस देश के निर्यात व्यापार में इसका दूसरा स्थान है। लिगनाइट के क्षेत्र छिदावन की घाटी और शान पठार की पुरानी भीलों के बेसिन में पाये जाते हैं। ब्रह्मा कीमती पत्थरों के लिये जगत प्रसिद्ध हैं। टंगस्टन माउची खानों से निकाला जाता है। यहां का टंगस्टन उत्पादन सारे संसार का १६ प्रतिशत है। चीन के बाद टंगस्टन उत्पादने में संसार में दूसरा स्थान ब्रह्मा का है । सोना उत्तरी ब्रह्मा की नदियों से निकाला जाता है। सोना उत्पादन एक मूख्य धन्धा नहीं है, क्योंकि खेती बन्द होने पर ही बालू घोकर सोना प्राप्त करने का काम होता है । नमक निचली छिंदविन घाटी; सागएंग, शिऊबी, सिंगयान, यामेथियन श्रीर शान पठार से प्राप्त होता है। यहां नम्क कारखानों में बनाया जाता है। चांदी की प्रसिद्ध खानें मांडले के उत्तर बाविड्वन नामक स्थान पर स्थित हैं। यहां सीसा और चांदी की विस्तृत सुरक्षित सम्पत्ति ज्वालामुखी शैलों में पाई जाती है । निकटवर्ती नामद्र स्थान में धातुत्रों को गलाने का काम होता है। साफ किये हुए चांदी श्रीर सीसा निर्यात के लिये रंगून भेज दिये जाते हैं। बावड्विन की खानों में १४ वीं शताब्दी से सीसा प्राप्त किया जा रहा है। यहां की सुरक्षित सम्पत्ति संसार की विशाल सुरक्षित सम्पत्तियों में से है। इसके दक्षिए। की श्रोर के स्थान पर भी चांदी श्रौर सीसे की खानें हैं। बावडिवन की सीसे चांदी की खानों के पास से काफी तांबा प्राप्त किया जाता है। युद्ध के समय टेनेसरीम की खानों से बहुत बड़ी मात्रा में टिन भीर वोल्फाम प्राप्त हुआ था । इसकी मुख्य खानें तट के समीप टेवाय और मरगुई में स्थित हैं। इस क्षेत्र का खनिज उत्पादन सदा बदलता रहता है। शान पठार में संसार की सबसे बड़ी लाबिस लाजुली (Lapis Lazuli) पत्थर की सुरक्षित सम्पत्ति है। रूबी, सेफायर श्रीर लाविस लाजुली शान पठार के उत्तरी श्रीर पश्चिमी भागों से प्राप्त होते हैं। मौगोक प्रसिद्ध खनिज केन्द्र है। ब्रह्मा का प्रसिद्ध पत्थर जेड उत्तरी ब्रह्मा में काकाएंग, मामांग ग्रौर मिटिकिना जिलों से प्राप्त होता है । ग्रधिकतर खान खोदने वाले श्रमिक काचिन हैं। रंग के धनुसार इन पत्थरों का मूल्य बदलता रहता है। समस्त जेड, मोमांग भामो से होकर जाने वाले स्थलीय मार्ग के द्वारा चीन भेजा जाता है। निदयों की रेती से प्राप्त किये जेड खानों से प्राप्त किये जेड से कहीं भ्रच्छी प्रकार के माने जाते हैं। हकांग घाटी से काचीन निवासी भ्राम्बेर प्राप्त करते

हैं। शान पठार पर मावची की खान से भी काफी टिन मिलता है। ब्रह्मा का रुबी पत्थर संसार प्रसिद्ध है।

## मछली उद्योग -

मछली पकड़ना और मछली सुखाना ब्रह्मा के समुद्रतटीय भागों में और कुछ भीतरी भागों में एक मुख्य घन्धा है। मछली को नमकीन बनाना सहायक उद्योग है। मरगुई द्वीपसमूह में मोती के सीप पकड़े जाते हैं। मोती की मां (Mother of Pearl) कीड़े भी काफी पकड़े जाते हैं, जिनके शरीर से प्राप्त पदार्थों के द्वारा कृत्रिम ढंग से मोती बनाया जाता है।

## यातायात के मार्ग श्रीर साधन-

बहत प्राचीन समय से ही इरावदी नदी ग्रीर उसकी सहायक नदियां ब्रह्मा के मूख्य यातायात के मार्ग ग्रीर साधन रही हैं। इरावदी नदी पर भामी श्रर्थात् १४४८ किलोमीटर की दूरी तक यातायात होता है ग्रपने संगम से ५१४ ६६ मिलीमीटर ऊपर तक नाव यातायात है। ग्राध्निक यूग में भी रेलें नदी यातायात को स्थानान्तरित नहीं कर पाई हैं। रेलें तो केवल नदी यातायात की पूरक हैं। ग्रत्यन्त पहाड़ी ग्रौर वनों से ग्राच्छादित होने के कारए। यातायात के मार्ग बहुत स्रविकसित दशा में हैं। इसलिये जल-यातायात का विकास सहज में ही हो गया है। इरावदी की छोटी सहायक निदयां लकड़ी के लट्टे बहाकर ले जाने भौर नाव यातायात के लिये बहुत उपयोगी भौर महत्वपूर्ण हैं । सालवीन नदी पर केवल १२५ ७४ किलोमीटर तक यातायात होता है। फिर भी इसका व्यापारिक महत्व बहुत भ्रधिक है। इसमें स्टीमर ग्रीर नावें चलती हैं। मुख्य रेल-मार्ग रंगून ' मांडले होते हुए मितिकिना तक फैला है। ब्रह्मा की सारी रेलें संकरी पटरी वाली हैं। कुल रेलों की लम्बाई ३२५४ ३० किलोमीटर है । सारी रेलें सरकारी हैं । येनागुम्रांग का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र प्रब भी रेल के द्वारा नहीं जुड़ पाया है। दूसरा मुख्य रेल-मार्ग रंगून ग्रीर प्रोम को जोड़ता है। माडले से एक रेल उत्तर-पूरव की ग्रीर लाशियों तक जाती है । ब्रह्मा में कुल मिलाकर ५०४६ ७ किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। रंगून से मांडले तक एक पक्की उत्तम सड़क मोटर बस यातायात के लिये बनी है। तीन सड़के शान पठार पर स्थित मागोक, मामयो और टांगयी नगरों तक जाती हैं। लाशियों से चीन की मिलाने के लिये युद्ध के समय एक पर्वतीय पक्की सड़क बनाई गई थी। यह सड़क ब्रह्मा रोड के नाम से विख्यात है और उत्तरी ब्रह्मा के लाल बेसिन से मिलती है। श्रव इस सड़क का प्रयोग नहीं हो रहा है। भ्रौर सड़क की देख-रेख न होने से यह नष्ट हो रही है। हाथियों का प्रयोग भी यातायात के लिये खूब होता है।

### उद्योग धन्धे-

इस विचार से ब्रह्मा ग्रत्यन्त पिछड़ा हुमा देश है। ग्रधिकतर उद्योग घरेलू पैमाने पर चलाये जाते हैं। मुख्य घरेलू उद्योग-धन्धे धान कूटना, रेशम की बुनाई ग्रौर रंग बनाना है। तेल बनाने ग्रौर साफ करने के धन्धे रंगून के पास सिरियाम में केन्द्रित हैं। ग्रमरपुरा के पास रेशम की धुनाई होती है। शान पेड़ से कच्चा रंग बनाया जाता है, जिसका धन्धा प्रोम ग्रौर घटेमो में केन्द्रित है। चुरुट, सिगार बनाने का धन्धा विस्तृत रूप से फैला है। वार्निश का धन्धा पागाम में केन्द्रित है।

#### नगर--

ब्रह्मा में श्रौद्योगीकरण के श्रभाव श्रौर सीमित कृषि के कारण शहर बहुत छोटे हैं श्रौर उनकी संख्या बहुत कम है । रंगून (श्राबादी ४ लाख) ब्रह्मा की राजधानी श्रौर सबसे बड़ा शहर है। यह शहर ईरावदी के डेल्टा के मुहाने से ४० २३ किलोमीटर पूरव की श्रोर एक शाखा पर स्थित है । यह ऐसी जगह स्थित है, जहां पर इसे सिट्टांग श्रौर इरावदी दोनों की घाटियों की उपज प्राप्त हो जाती है। रंगून एक प्रमुख बन्दरगाह है। रंगून में धान कूटने, चावल साफ करने, पालिश करने, तेल साफ करने, लकड़ी चीरने श्रौर दियासलाई बनाने के धन्धे चालू हैं। ये सभी धन्धे कारखानों में चलाये जाते हैं। इस शहर का शिवडागोन, पगौडा सारे संसार के बौद्धों का मुख्य तीर्थ मन्दिर है। रंगून में हजारों पगौडा मन्दिर हैं। रंगून इरावदी की मुख्य धारा से एक यातायात नहर के द्वारा मिला दिया गया है। यूरोप से सिगापुर के वायु-मार्ग पर यह एक प्रमुख हवाई स्टेशन है। माण्डले इरावदी नदी पर रंगून से ६२१ र किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ब्रह्मा की प्राचीन राजधानी थी। ब्रह्मा के श्रधिकतर मुख्य नगर इरावदी पर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर केलादान नदी के मुहाने के पास श्रवयाब प्रमुख बन्दरगाह है। सालवीन के डेल्टा पर मोलमीन प्रमुख बन्दरगाह है।

#### व्यापार-

ब्रह्मा से कच्चे माल श्रीर कृषि-उपज का निर्यात होता है। निर्यात व्यापार में चावल, पैट्रोल श्रीर सागोन की लकड़ी मुख्य पदार्थ हैं। चांदी, सीसा, टंगस्टन श्रीर बहुमूल्य पत्थरों का महत्व भी निर्यात व्यापार में काफी ज्यादा है। ब्रह्मा से उसके उत्पादन का श्राधा चावल निर्यात किया जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा चावल निर्यात करने वाला देश है। इसका श्राधकांश चावल भारत को निर्यात किया जाता है। ब्रिटेन भी यहां से चावल खरीदता है। जावा को भी यहां से चावल निर्यात किया जाता है। पेट्रोल भारत, पाकिस्तान श्रीर निकटवर्ती देशों को भेजा जाता है। ब्रह्मा का श्रीधकांश व्यापार भारत, ब्रिटेन, जापान श्रीर संयुक्त राज्य से होता है। स्थल मार्गों द्वारा कुछ थोड़ा व्यापार चीन श्रीर थाइलैंड से भी होता है। श्रायात में कारखानों के बने माल मुख्य हैं। सूती कपड़ा, मशीनरी, लोहा-इस्पात का सामान,

कोयला, रेशम श्रीर चीनी बाहर से श्रायात किये जाते हैं। मशीनशे ब्रिटेन श्रीर संयुक्त राज्य से श्रीर सूती कपड़ा भारत, ब्रिटेन श्रीर जापान से श्रायात किये जाते हैं। रंगून से इस देश का ५६ प्रतिशत विदेशी व्यापार होता है। बासीन, श्रवयाब, मोलमीन टबोय श्रीर मुरगई श्रन्य मुख्य बन्दरगाह हैं।

# थाइलेंड (स्याम)

थाइलैंड दक्षिणी-पूर्वी एशिया का अकेला एक ऐसा देश है, जो सन् १६४१ के जापानी अधिकार के पूर्व कभी किसी विदेशी राष्ट्र के आधीन नहीं था। ब्रह्मा और हिन्दचीन के बीच फांस और ब्रिटेन की सन् १८६६ की सन्धि के अनुसार इसको एक मध्यवर्ती (Buffer State) राष्ट्र के रूप में रक्खा गया और यह स्वतन्त्र भी इसीलिये रहा। सन् १६३६ तक इस देश का नाम स्याम था। लेकिन इसके बाद यहाँ के निवासियों ने इस देश का नाम थाइलैंड जिसका अर्थ है 'स्वतन्त्र निवासियों का देश' रख लिया। कई वार राजनैतिक कारणों से इसकी सीमायें बदली। लेकिन फिर भी यह राष्ट्र स्वतन्त्र ही रहा। इस देश का क्षेत्रफल ५ लाख १४ हजार वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी सन् १६३७ में १ करोड़ ४४ लाख थी। इसकी राजधानी बैंकाक है।

प्राकृतिक प्रदेश-

स्याम या थाइलैंड को चार स्पष्ट भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है—

(१) उत्तरी थाइलंड यह भाग पर्वतीय पठारी है। इस भाग का विस्तार सालवीन श्रौर मीकाँग निदयों के बीच है। इसमें मीनाम श्रौर श्रन्य निदयों की छः सहायक निदयां समान्तर घाटियां बनाती हुई चलती हैं। घाटियां उत्तर-दिक्षिण दिशा में फैली हैं। घाटियों की ऊँचाई ३०४ मीटर (१,००० फीट) से भी श्रधिक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग १५,००० वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र की सभी पहाड़ियां एक दूसरे के समान्तर हैं। पहाड़ियां उत्तर श्रौर पिचम की श्रोर ऊँची होती चली जाती हैं। उत्तर-पिचम की श्रोर पर्वतों की ऊँचाई १०६ किलोमीटर से भी श्रधिक है। नीचे दिक्षण की श्रोर बहने वाली दो निदयां (मेपिंग श्रौर मेवांग) १६० उत्तर श्रक्षांतर पर एक दूसरे से मिलकर मीनाम नदी बनाती हैं। श्रधिकतर निदयां वृद्धावस्था में हैं श्रौर घाटियां चौड़ी हैं। कुछ तंग घाटियां (Gorges) भी पाई जाती हैं। दिक्षण की श्रोर चौड़ी घाटियों में देश में सबसे उपजाऊ जलोढ़ के मैदान पाये जाते हैं। पश्चिमी सीमा पर टोंगई श्रेणी है।

इस क्षेत्र में तापमान का वार्षिक श्रौसत २१°C तक होता है। लेकिन वार्षिक तापान्तर बहुत ज्यादा होता हैं। पर्वतों की हकावटों के कारण यहां वर्षा भी बहुत कम होती है। शीत ऋतु में श्रधिक जाड़ा श्रौर ग्रीष्म ऋतु में श्रधिक गर्मी पड़ती है। इस भाग में वर्षा केवल ७६ २ से० मी० (३०") होती है। इस क्षेत्र की जलवायु वैसे तो मानसूनी हैं, लेकिन ऊँचाई का ग्रसर भी गहरा पड़ा है। यहां की प्राकृतिक वनस्पति सागौन के मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले सागौन के वन, सदाबहार जंगल, ऊँचाई पर पाइन ग्रौर बौने, ग्रोक ग्रौर पठारी भागों में खुले वनों की है। निदयों की चौड़ी खुली घाटियों में चावल की खेती होती हैं। ढालों पर स्थानान्तरित होती रहने वाली खेती होती हैं। चिमगाई की घाटी में जहां सिंचाई के लिये पानी प्राप्त हो जाता है, चावल की दो फसलें उगाई जाती हैं। कपास, तम्बाकू ग्रौर ग्रफीम की खेती होती हैं।

वैंकाक के बाहर स्याम की १६ प्रतिशत आबादी इस क्षेत्र में निवास करती हैं। इसकी ७ प्रतिशत अबादी खेती में लगी है। अधिकतर पहाड़ी जातियां शान जाति के समूह की हैं। यहां का मुख्य निर्यात पदार्थ सागौन की लकड़ी है, जो ब्रह्मा की सागौन की लकड़ी की तरह अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र का मुख्य शहर चिमगाई बैंकाक से ६५६ ६३ किलो मीटर दूर स्थित हैं और २० घण्टे की यात्राकी दूरी पर स्थित है।

(२) उत्तरी पूरवी थाइलेंड — यह भाग स्याम के पूरव की ग्रोर स्थित है। इसको कोराट का पठार कहते हैं। मध्य थाइलेंड में सहसा १५२४ मीटर की ऊँचाई तक उठने वाले डोंगफिया येन पर्वतों के पूरव ग्रीर उत्तर में इस भाग का विस्तार है। इस भाग के ग्रधिकतर पर्वत ग्राग्नेय उठान के द्वारा बने हैं। सारे भाग में झैतिज बालू के पत्थर, शैल ग्रीर लाल रंग के पत्थर धरातल के नीचे पाये जाते हैं। कोराट पठार की धरातलीय ऊँचाई १५२ ६८ मीटर से कहीं भी ग्रधिक नहीं है। दक्षिण-पूरव की ग्रोर ऊँचाई ग्रीर भी घट जाती है। यह पठार वास्तव में एक वृहत् सूखा ग्रीर छिछला बेसिन है। चारों ग्रोर पहाड़ियों से घिरा है। सारा बेसिन का पानी सेमुन ग्रीर लामसी नदियों द्वारा निकाला जाता है। ये नदियां ग्रागे चलकर मीकांग नदी से मिल जाती हैं। पठार की उत्तरी सीमा भी भीकांग नदी बनाती है। पठार का ढाल पूरव की ग्रीर है। इसका क्षेत्रफल देश का एक-चौथाई ग्रर्थात् करीब सवा लाख वर्ग किलोमीटर है।

इस भाग की जलवायु महाद्वीपीय है। बैंकाक से भी कहीं अधिक वार्षिक तेपमानान्तर यहां पाया जाता है। वर्षा बहुत अनिश्चितहै। समय और वितरण दोनों में वर्षा निश्चित नहीं है। तापमान ग्रीष्म में ३२° ८ और जाड़े में १४ ६° ८ रहता है। यह वृष्टिछाया अदेश का एक भाग है। यहां पर विस्तृत खुले जंगल पाये जाते हैं, जो गांवों के निकट सूखी काड़ियों के जंगलों में बदल जाते हैं। चपटा पठार होने के कारण घरातल पर से वह मिट्टी हटाई नहीं गई है, जिसके नमक मुलकर निकल गये हों। इसलिए ऐसे भागों में खेती नहीं होती और सघन वन पाये चाते हैं।

वर्षा के अभाव से खेतीं बहुत अनिश्चित हो जाती है। कृषि योग्य भूमि की अत्यन्त कमी है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। ६६ प्रक्रियत कृषि भूमि पर चावल

उगाया जाता है, लेकिन निर्यात के लिये बहुत थोड़ा श्रतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है। खेती के साथ मवेशी श्रीर सुग्रर भी श्रधिक संख्या में पाले जाते हैं। गांवों के निकट खेत बहुत उपजाऊ होते हैं। अपने खेतों में ही थोड़ी मात्रा में तम्बाकू, शहतूत श्रीर कपास की खेती होती है। कुल क्षेत्रफल की ७ प्रतिशत भूमि खेती में है जो सारे देश की २२ प्रतिशत कृषि भूमि है। यहां से मवेशी श्रीर सुग्रर जलयानों द्वारा निर्यात किये जाते हैं। इस भाग की ध्राबादी ४० लाख है। जनसंख्या का घनत्व २० व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी कम है। कोराट इस पठार का मुख्य शहर है जो बैंकाक श्रीर बुरिराम से रेलों द्वारा मिला हुआ है।

(३) मध्य थाइलंड यह भाग इस क्षेत्र का हृदय क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग १६,००० वर्ग किलोमीटर है। यह एक लगातार विस्तृत मैदान है, जो उत्तर से दक्षिण की ग्रोर स्याम की खाड़ी के सिरे तक ४०० किलोमीटर की लम्बाई में फैला है। कहीं-कहीं स्थानीय रूप से सहसा उठने वाली छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं। मैदान की ऊँचाई बहुत कम है ग्रोर समतल होने के कारण हर साल बाढ़ में डूब जाता है। नदियों के पेटे स्वयं ही ग्रपने मलबे के जमने से ऊपर उठ गये हैं ग्रीर ग्राधिकतर नदियां सुस्त, धीमी चलने वाली ग्रीर मैदान से काफी ऊँचे पेटे पर बहती हैं। इस मैदान के मध्य में मीनाम श्रीणयों का मैदान है। ग्रधिकतर पहाड़ियां दिक्षिणी-पूरवी ग्रीर दक्षिणी-पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं।

इस भाग की जलवायु मानसूनी है। लेकिन सामुद्रिक प्रभाव के कारए। वार्षिक तापान्तर इतना अधिक नहीं रहता। यहां वर्षा ७६ २ सेन्टीमीटर से १५२ ४ सेन्टीमीटर तक होती है और चावल की ऋतु में इसका वितरण। समान होता है।

मैदान की सीमा क्षेत्रों पर ऊँचे यांग ग्रीर डिपटेरोकारप के घने वन पाये जाते हैं। समुद्र के पास के खारे पानी क्षेत्र में मांग्रव के वन पाये जाते हैं। निदयों से दूर ऊँची घासों के घने वन पाये जाते हैं, जिनकी घासों की ऊँचाई ३ ०४ मी टर से ४ ५७ मीटर तक होती है।

कुल क्षेत्रफल की १४ प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। ७५ प्रतिशत कृषि भूमि पर चावल जगाया जाता है। सारे देश की आधी कृषि भूमि इसी भाग में पाई जाती है। नम मिट्टी को जोतकर चावल की खेती उस पर प्रसारित विधि. से की जाती है। यहां ३'०४ मीटर-३'७५ मीटर पानी में चावल की खेती को फ्लोटिंग राइस (Floating Rice) कहते हैं। प्रत्येक परिवार को लगभग ११ एकड़ भूमि प्राप्त है, जिस पर गहरी खेती होती है।

इस भाग की कुल आबादी ८० लाख के लगभग है। निदयों के पास ऊँचे किनारों पर गांवों में अधिकतर व्यक्ति निवास करते हैं। बाढ़ से बचने के लिये अधिकतर मकान और भौंपड़ियां थेड़ों पर बनाई जाती हैं। इन्हें पाइन डुवेलिंग (Pine Dwelling) कहते हैं। भौंपड़ियां लट्ठों पर भी बनाई जाती हैं। मकान नावों पर बनाये गये हैं। म्राबादी का घनत्व ३७० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है।

यातायात मुख्यतः निदयों और नहरों द्वारा होता है। वैंकाक से एक संकरी पटरी वाली रेल कोराट, दूसरी सिंगापुर और तीसरी चिंमगाई को गई है। मीनाम श्रोर बाग पाकोंग निदयों को एक नहर से मिला दिया गया है। प्रसाक दक्षिणी नहर भी यातायात के काम श्राती है। शुष्क ऋतु में बैलगाड़ी और वर्षा की ऋतु में नाव यातायात के काम श्राती है।

बंकाक-यह स्याम का सबसे बड़ा शहर ग्रीर राजधानी है। इसकी श्राबादी म लाख है। यह स्याम का सबसे बड़ा बन्दरगाह है। यहां प्रतिवर्ष प्रायः १,००० जलयान व्यापार के लिये त्राते हैं। शहर की स्थिति समुद्र के २४ १४ किलो मीटर भीतर की स्रोर मीनाम, छास्रो, भ्राया के किनारे ज्वार निर्मित चपटे मैदान पर है। इसके पास ग्रसंख्य नहरें हैं, जिससे इसको पूरव का वेनिस (Venice of the East) कहते हैं। पुराना बन्दरगाह नदी के तिनारे दूर तक फैला है श्रौर उनके पास बड़े-बड़े व्यापारिक संगठन हैं नया बन्दरगाह शहर से कुछ मील मुहाने की ग्रोर है। नदी के ठीक मुह्युने पर पानी की गहराई रेत के पेटे (Bar) के कारएा केवल ३.६६ मीटर (१३ फीट) है। इसलिये जलयानों को दूर समुद्र में लंगर डालना पड़ता है, जहां से छोटे-छोटे स्टीमर बन्दरगाह तक सामान ले जाते हैं। रेत के पेटे को मशीनों द्वारा साफ करके पानी की गहराई को ७ ६२ मीटर (२६ फीट) तक किया जा रहा है। थाई-निर्माण श्रीर स्थापत्य कला के नमूने राजमहल में पाये जाते हैं। यह थाइलैंड का प्रथम नगर (Primate City) है। मीनाम नदी के द्वारा इसके ग्रत्यन्त घनी स्रेतिहर पृष्ठ-प्रदेश की ऊपजें यहां लाकर इकट्टी की जाती हैं। मीनाम स्याम के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण नदी है जितनी इरावदी ब्रह्मा के लिये है। यह देश का मुख्य श्रौद्योगिक केन्द्र है। इस शहर में चावल पर पालिश श्रौर साफ करने, सागोन की लकड़ी चीरने, सीमेंट श्रीर दियासलाई के कारखाने है। यहां से सारे देश का न्य प्रतिशत व्यापार होता है। व्यापार में चावल ग्रौर सागौन की लकड़ी मुख्य पदार्थ है। यहाँ के बौद्ध मन्दिर संसार में प्रसिद्ध हैं।

(४) दक्षिण थाइलंड — यह भाग पूर्ण रूप से मलाया प्रायद्वीप में फैला है। इसका क्षेत्रफल ६४००० वर्ग किलोमीटर है। उत्तर की ग्रोर निचला ब्रह्मा ग्रोर स्याम की खाड़ी से बीच की पतली पेटी भी इसमें शामिल है। यह भाग कहीं भी ११२ ६५ किलोमीटर (७० मील) से ग्रधिक चौड़ा नहीं है। यह पतली पेटी उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। ब्रह्मा के पास इसकी चौड़ाई केवल १६ ०६ किलोमीटर रह जाती है। बंकाक से दक्षिण की ग्रोर का के स्थलडमरुमध्य (Isthumus of Kra) तक एक लम्बी पहाड़ी श्रेणी फैली हुई है। स्याम की खाड़ी भौर हिन्दमहासागर को मिलाने के लिये इस भाग पर एक नहर खोदने की बहुत पुरानी योजना है। श्रेणियों के बीच समान्तर चौड़ी ग्रौर निचली घाटियाँ हैं, जिससे

होकर रेल की लाइनें गुजरती हैं। मैदानी भागों में कहीं-कहीं चूने की शैलों के गोलाभ (Spherecal) टीले (Monadnocks) पाये जाते हैं। समुद्र-तटके पास ख्रौर ख्रन्तरीय भीलों के नीचे भी ऐसे टीले ख्रौर द्वीपसमूह पाये जाते हैं। इन पहाड़ियों में फोसफेटिक बैटग्वानों पाया जाता है। ग्रेनाइट की पहाड़ियों में टिन पाया जाता है। समुद्र तट के पास छोटे-छोटे मैदान पाये जाते हैं। पिरचमी समुद्र-तट पूरवी समुद्र-तट की ख्रपेक्षा ख्रिधिक कटा-फटा है। तटों के पास नीला पानी, सुनहरा बालू का मैदान, ताड़ के ग्राम ख्रौर बनाच्छादित पर्वत सुन्दर चित्र बनाते हैं।

समुद्री प्रभाव के कारण जलवायु सम श्रीर स्वास्थ्यप्रद है। पश्चिम की श्रोर श्रिषकतम वर्षा मई से श्रक्ट्रबर तक श्रीर पूरवी तट पर श्रिषकतम वर्षा श्रवतूबर से फरवरी तक होती है। वर्षा इस प्रकार दोनों ऋतुश्रों में होती है। वर्षा का वार्षिक श्रीसत २५४ से० मी० (१००") है। तापक्रम समुद्री प्रभाव से कम रहता है। यहां प्राकृतिक प्रभाव वनस्पति में उष्ण कटिबन्धीय नम वन, सदावहार नम वन, घास के मैदान, बाँस के मैदान श्रीर मैन्ग्रोव के वन पाये जाते है।

यहां चावल की खेती मुख्य है। छोटे-छोटे बागातों में म्रादिम जातियों द्वारा रवड़ की बागाती कृषि होती है। यहां नमकीन मछली भी निर्यात की जाती हैं। मध्य की घाटियों में भी काफी चावल की खेती होती है। लाकीन म्रोर पाटलुँग नगरों के चारों म्रोर धानी खेतिहर इलाका है।

### खनिज पदार्थ-

निर्यात के मूल्य में टिन का दूसरा स्थान है। पुकेट टिन का मुख्य केन्द्र है। यह संसार का ६ प्रतिशत टिन उत्पादन करता है। निदयों के रेत से सोना निकाला जाता है। लोहा, जस्ता, मैंगनीज, कोयला, ऐन्टीमनी भी थोड़ी मात्रा में कहीं-कहीं पाये जाते हैं।

### यातायात—

निंदयां मुख्य साधन है। बैकाक से संकरी पटरी की रेल चारों स्रोर फैली है। एक लाइन हिन्दचीन में सेगांव तक जाती है। कुल मिलाकर ३३६३ ५३ किलो-मीटर लम्बी रेल की लाइन हैं। १६०६ ३४ किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं।

#### व्यापार--

यह देश संसार का ५ प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है। लेकिन संसार में यह तीसरा सबसे ग्रधिक चावल निर्यात करने वाला देश है। चावल के उत्पादन के हैं भाग का निर्यात कर दिया जाता है जिससे राष्ट्रीय ग्राय का ७७ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। ग्रधिकतर व्यापार अंग्रेजों के साथ होता है। रबड़ भी निर्यात किया जाता है, सागीन की लकड़ी का निर्यात भी काफी महत्वपूर्ण है।

### उत्तरी वियतनाम

यह देश हिन्दचीन के ठीक उत्तरी पूरवी भाग में स्थित है। यह हिन्दचीन का सबसे उन्नत भाग है! इस पर साम्यवादी शासन है। यह देश लाल नदी और उसकी सहायक नदियों की जलोढ़ का मैदान और डेल्टाई भाग है। प्रधान नदी धाटियां यून्नानी पठार से ऊंची श्रेणियों द्वारा पृथक् हो गई हैं। यहां की वर्षा मानसूनी और जाड़े में होती है। तापमान कम रहता है। लेकिन वर्षा की अनिश्चितता १७° С रहती है। शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। लेकिन वर्षा की अनिश्चितता बहुत अधिक रहती है। मई से दिसम्बर तक वर्षा होती है। कभी-कभी २० घण्टों में टाइफून के द्वारा ६२ सेन्टीमीटर तक वर्षा हो जाती है। जलवायु नम और गर्म है।

ग्राधिक विकास — कृषि यहां का मुख्य उद्यम है। दो फसलों की खेती ग्रधिक होती है। चावल मुख्य उपज है। मनुष्य का जीवन ग्रोर खेती का विकास चावल की खेती से सम्बद्ध रहता है। ग्रालू, फलव सब्जी खाने के लिये उगाई जाती है। कार्न, बाँस, नारियल, तम्बाकू की खेती मुद्रा फसल के लिये है। ग्रामीए जीवन विकसित ढंग से संगठित है। प्रत्येक श्रनामी गांव को किसी विशेष धन्धे में विशिष्टी-करए। प्राप्त है। खेती बहुत सावधानी से की जाती है। खनिज धातुओं का खोदना भी मुख्य धन्धा है। एन्थ्र साइट कोयला हाइफोंग के पास होंगे की खानों से निकाला जाता है। टिन, जस्ता, ताँबा, क्रोमियम, टंग्सटन, एन्टीमनी, लोहा ग्रौर मैंगनीज भी प्राप्त किया जाता है। चूने की शैल भी काफी पाई जाती है। यह कहा जाता है कि दक्षिणी पूरवी एशिया में इस क्षेत्र की ग्रौद्योगिक उन्नति की सम्भावना सबसे ग्रीधक है। कच्चे रेशम का भी काफी उत्पादन होता है।

, इस डेल्टा देश का मुख्य नगर 'हनोई' है, जो इसकी राजधानी भी है। इसकी ग्राबादी एक लाख है। यह शहर डेल्टा के सिरे पर स्थित है। इसका श्रमुख बन्दरगाह हाईफोंग है।

#### व्यापार-

यहाँ के व्यापार में चावल का सर्व-प्रथम स्थान है। श्रिष्ठकतर निर्यात स्थापार हाँगकांग, सिंगापुर, जापान और चीन से होता है। चावल के श्रितिरिक्त मछली, मक्का, कागज, रवड़, श्रीर कोयले का भी निर्यात किया जाता है। कारखाने के बने माल फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, भारत, इंगलैंड श्रीर सिंगापुर से श्रायात किये जाते हैं। सूती कपड़ा, मशीनें, धातु के सामान, सिंगरेट, टायर, मोटर, शराब और श्राटा श्रायात किये जाते हैं।

# दक्षिग्गी वियतनाम

यह हिन्दचीन प्रायद्वीप के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है। यह देश मीकांग नदी के डेल्टा पर फैला है। उत्तर-पूरव की ग्रोर इसमें ग्रन्नामाइट श्रेगी

समूह की कूछ श्रेशियां शामिल हो गई हैं। डेल्टा के अधिकतर भाग में दलदल पाये जाते है। यहां मानमूनी जलवाय पाई जाती है। टाइफून के द्वारा भी कुछ वर्षा हो जाती है। यहां गर्मी का तापमान ३०° C श्रीर जाडे का तापमान २१°C रहता है ग्रीर वर्षा १०३.२० सेन्टीमीटर होती है। पहाड़ी भागों में वर्षा ५०५ सेन्टीमीटर तक हो जाती है। इसी कारए। ग्रौर प्राकृतिक विकास व्यवस्था की ग्रविकसितता होने के कारण विस्तृत दलदल पाये जाते हैं।

#### ग्राथिक विकास-

कुल क्षेत्रफल की ३६ किम्बोडियन प्रतिशत भूमि पर बेती होती हिंदिशियाई है। यहां प्राचीन ढंग से स्मिन्नाम, मिथाओ, मन भार



खेती की जाती है। प्रायः ६० प्रतिशत भूमि पर चावल की खेती होती है। चावल इस भाग की मुख्य फसल है। प्रतिवर्ष प्रायः ३० लाख टन चावल उत्पन्न होता है। मक्का, चुकन्दर, मीठा ग्रालू, गन्ना, तम्बाकू, नारियल, सुपारी ग्रौर केले की खेती होती है। रबड़ के विस्तृत बागीचे सेगाँव के उत्तर में स्थित हैं, जिससे मिचलन टायर कम्पनी को हर साल ४२ हजार टन रबड़ मिलता है। काली मिर्च ग्रौर फलों की खेती होती है। ग्रधिकतर खेती भैंसों द्वारा होती है। भैंसों की संख्या लगभग ४॥ लाख है। उत्तर की पहाड़ियों पर भेड़ें पाली जाती हैं। यहां सूग्नर ग्रौर घोड़े भी पाले जाते हैं। इण्डोचीन के कुल चावल उत्पादन का ३५ प्रतिशत इसी देश से प्राप्त होता है। नदियों में ग्रौर तटों पर मछ्लियां पकड़ी जाती हैं।

इस देश के दो प्रसिद्ध नगर सेगाँव ग्रौर चोलेन हैं।

सेगांव—डेल्टा के पूरवी भाग में यह शहर श्रीर बन्दरगाह स्थित है। समुद्र से ६४ ३७ किलोमीटर भीतर को तंग श्रीर मोड़ खाती हुई चलने वाली होनाई नदी पर स्थित है। मीकांग नदी से यह नदी लाग्नारयो चिनोए नामक नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। यह व्यापारिक केन्द्र भ्रौर बन्दरगाह है। यहां कई फ्रेंच कम्पनियों के जहाज भ्राते हैं। यहां से चावल मछली का तेल, पेडार, कपास, गिरी रबड़, श्रौर मसाला निर्यात किया जाता है। यह शहर फ्रेंच वातावरण से परिपूर्ण है।

### कम्बोडिया

इस देश का क्षेत्रफल १७२५११ वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी ५६ लाख के लगभग है। जनसंख्या का घनत्व ३५ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। यहां के अधिकतर निवासी कम्बोडियन जाति के हैं। कम्बोडिया एक तश्तरीनुमा बेसिन हैं, जो चारों ओर पर्वतों से घिरा है। इसी पश्चिमी सीमा पर मोमडांरके और उत्तरी तथा पूरवी सीमा पर अन्यान्य श्रेरियां हैं। पूरव और पश्चिम की ओर ये श्रेरियां बहुत ऊंची हैं। वेसिन के मध्य से होकर मीकांग नदी वहती है। बाढ़ के समय यह नदी बारीक जलोढ़ का मलबा जमा कर देती है। इसके उत्तरी भाग में टानले साप (Tonle Sap) या ग्राण्ड लेक (Grand Lake) नामक भील हैं। इसके दक्षिण की ओर समुद्र-तट के नोममोक और नोमपान की चोटियां हैं। यहां की जलवायु अच्छी और अनुकूल है। तापमान सारे साल काफी अधिक रहता है। वर्षा मानसूनी होती है। यहां प्राकृतिक वनस्पित केवल सीमा प्रान्तों में मानसूनी वनों के रूप में पाई जाती है।

# ग्राधिक विकास-

यहां काफी उपजाऊ भूमि प्राप्त है। लेकिन श्रमिकों के ग्रभाव में केवल प्रप्रतिशत भाग पर खेती की जा रही है। इसकी ७५ प्रतिशत भूमि पर चावल की खेती होती है। कपास, मक्का इत्यादि मुख्य उपज हैं। प्राय: ५,००० टन कपास का उत्पादन निर्यात के लिये किया गया है। कापोक, कहवा, नील ग्रौर रवड़ की बागती खेती है। रवड़ के बड़े-बड़े बाग हैं। नामपेन्ह के पास मवेशी पालने का धन्धा ग्रत्यन्त विकसित है। यह घरेलू धन्धे की तरह चलाया जाता है। टानले साप में तैरते हुए चावल (Floating Rice) की खेती की जाती हैं ग्रौर मछलिया पकड़ी जाती हैं, जिनसे भुनी ग्रौर नमकीन मछली बनाई जाती हैं। यहां, से इस प्रकार की मछली चीन को निर्यात की जाती हैं। कम्पोट के पास पैपर की गहरी ग्रौर विस्तृत खेती होती है। इस प्रदेश का ग्राधे से ग्रधिक भाग वनों से ढका है, जहाँ से काफी लकड़ी प्राप्त की जाती है। खिनज पदार्थों में ग्वानों बाट फास्फेट की गृहत् मात्रा सुरक्षित पाई जाती है। लेकिन दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर पाये जाने के कारण बहुत कम निकाली जाती है। कुछ कीमती पत्थर भी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र पर मिलते हैं।

इस क्षेत्र के दो प्रसिद्ध नगर कम्पोट ग्रौर नामपेन्ह हैं।

नामपेन्ह यह इस देश की राजधानी ग्रौर प्रधान नगर है। इसकी ग्राबादी लगभग १ लाख है। यह मीकांग नदी पर टानले साप नदी के संगम

पर ठीक नीचे स्थित है

ग्रीर बैंकाक भीर सेगांव से
रेल द्वारा मिला हुमा है।
यहां तक जलयान पहुँचते
हैं। मीकांग भीर उनकी सहायक नदियों पर १४० म १६
मिलीमीटर तक नावयातायात होता है। देश
की २२५३० म किलोमीटर
सम्बी सड़कें इसी शहर में
केन्द्रित हैं। यहां श्रंगकोरबाट के प्रसिद्ध खण्डहर
मन्दिरों को एक सड़क
गई है।

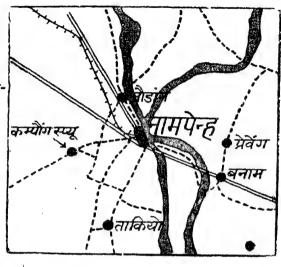

#### लाग्रोस

यह देश फ्रेंच हिन्दचीन का एक भाग था। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में इसे जापानियों ने अपने अधिकार में कर लिया था। युद्ध के बाद फांसीसियों ने फिर इस पर अपना अधिकार कर लिया था। यहां की जनता ने फांसीसियों का कड़ा विरोध किया। १६४६ में यह देश स्वाधीन घोषित कर दिया गया। फांसीसियों की फौजें यहां फिर भी रही। इस कारण यह एक विद्रोही दल 'पेथटा लाग्नो' (Pathet Laot) बन गया। इसने इस देश की सरकार को बहुत तंग किया। १६४५ में जेनेवा समभौता हो गया। इसके अनुसार सब दलों के प्रतिनिधियों की एक सरकार बन गई। अब यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है।

### स्थिति-

यह देश १४° उत्तरी ग्रक्षांतर से लेकर २२३ उत्तरी ग्रक्षांतर तक फैला हुआ है। इसके पूरव में वियतनाम, उत्तर में चीन ग्रीर वियतनाम, पिश्चम में चीन ब्रह्मा ग्रीर थाइलैंड ग्रीर दक्षिण में कम्बोडिया हैं। इस देश का क्षेत्रफल २३६८०० वर्ग किलोमीटर है। इसका कोई भाग समुद्र के सम्पर्क में नहीं है।

## प्राकृतिक परिस्थितियां—

यह एक पर्वतीय और पठारी प्रदेश है। इसका अधिकांश ६०६ ६ मीटर से ऊंचा है। इसकी पित्त्वमी सीमा पर मीकांग नदी बहती है। यह नदी इस देश की भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। इस नदी के साथ-साथ ही एक निचला मैदान स्थित है। उत्तरी व दिक्षिणी भाग पर्वतीय और पठारी भाग है। उत्तरी पठारी भाग की त्रानिहंक बेलिन और दिक्षिणी भाग को बोलोविन पठार कहते हैं। बोलोविन पठार के उत्तर में नदी के पास एक बड़ा मैदान स्थित है। बाकी भाग में मैदान बहुत कम पाया जाता है। दिक्षिणी पठार सी-खोंग (Se-Khong) नदी और सिडिन नदी के बीच में स्थित है। पर्वतीय चोटियाँ लगभग २४३=४ मीटर ऊंची हैं।

## जलवायु-

इस देश की जलवायु कठोर है। इसमें ४ महीने (मई से सितम्बर तक) भारी वर्षा होती है। इन ४ महीनों में लगभग १५२ ४ सेन्टीमीटर वर्ष हो जाती है। नवम्बर से मार्च तक के ४ महीनों में जलवायु शुष्क रहती है। इन दिनों कुल वर्षा ४ ० ६ सेन्टीमीटर से ७ ६२ सेन्टीमीटर होती है। वर्ष भर आदंता बहुत ऊंची रहती है। प्रप्रेल का महीना सबसे गम होता है। इन) दिनो इसका उच्चतम तापमान का औसत ६४ फ० होता है। जनवरी सबसे उण्डा महीना होता है। इन दिनों न्यूनतम तापमान का औसत ४७ फ० होता है। गिमयों में यहां बड़ी तीव्र पवनें चलती है, जिससे इमारतों और प्राणियों को बड़ी हानि होती है। वार्षिक तापमान का अन्तर ४० फ० के लगभग हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस देश की जलवायु बड़ी कड़ी है।

## प्राकृतिक वनस्पति-

यह देश पतभड़ जाति के बनों से ढका हुआ है। निम्न भूमि से बन काट दिये गये हैं। पठारी और पवंतीय भागों पर बड़े घने वन स्थित हैं। इन घने वनों से निकलना बड़ा कठिन काम है। इन वनों से सागौन नामक बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। इन वनों से सिनकोना, इलायची और गमं मसाले भादि भी प्राप्त किये जाते हैं। रेशम के कीड़े पालने के लिये शहतूत के बृक्ष भी सवंत्र दिखाई पड़ते हैं। वनों की काटी गई लकड़ी मीकांग नदी द्वारा बहा दी जाती है। यह लकड़ी सैगन नामक बन्दरगाह द्वारा निर्यात कर दी जाती है। इस लकड़ी का प्रमुख उपयोग इमारती सामान तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है।

#### खनिज पदार्थ-

यातायात की कमी, देश का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन और विदेशी दासता के कारण इस देश के खनिज पदार्थों का उपयोग बहुत कम हुआ है। इस देश में सर्वेक्षणों से पता लगा है, कि टिन, सोना, सीसा बहुमूल्य पत्थर आदि प्राप्त किये जा सकते हैं। टिन सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। यह निदयों की घाटियों में पाया जाता है। टिन का आर्थिक उत्पादन २,००० टन है। फानटाओं टिन उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है। ग्रन्य खनिज पदार्थ पठारी मांग में मिलते हैं।

## कृषि--

इस देश में कृषि-कार्य अधिक उन्नति नहीं कर सका है, क्योंकि यहां समतल व मैदानी भूमि बहुत कम मिलती है। मीकांग नदी के साथ-साथ तथा पित्वमी ढालों पर ही कृषि-कार्य सम्भव है। बाकी भाग पहाड़ी व प्रसम हैं। इस कारण कृषि क्षेत्र बहुत थोड़ा है। चावल, अन्य, दालों, कहवा, तम्बाक्, कपास, पालू, सिक्जियां ग्रादि प्रमुख फसलें हैं। चाय सबसे महत्वपूर्ण फसल है। १६५७ में ६ लाख २० हजार टन हैक्टेयर भूमि पर चावल उत्पन्न किया गया था। चावल का वार्षिक उत्पादन ५ लाख टन है, जो घरेलू उद्योग से कुछ कम है। चाय भीर काफी ढालों पर उत्पन्न की जाती है। कृषि के ढंग पूराने हैं।

### पश्-पालन---

पशु-पालन इस देश के आर्थिक ढांचे में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पशु-पालन दक्षिए। भाग में स्थित मैदानों में ही अधिक प्रचलित है। दितीय महायुद्ध में बहुत से पशु मारे गये थे। परन्तु अब यह देश इस कार्य में फिर उन्नित कर गया है। आजकल यह देश लगभग १,००० जल-भैंसे (Water Buffalo), २१ हजार गाय, भैंस आदि और साढ़े तीन हजार सुझरों का निर्यात करता है।

### उद्योग-धन्धे-

यह देश उद्योग-धन्धों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है यहां आधुनिक उद्योग-धन्धे प्रधिक उन्तित नहीं कर सके हैं। इस कारण इस देश का पिछड़ा होना पर्वतीय व समुद्र से दूरी है। यहां के निवासी पिछड़े हुए हैं और आधुनिक विचारों से दूर हैं। यहां जो कुछ उद्योग हैं वह वन और कृषि पर निभंर हैं। वनों से लाख, लकड़ी, शहतूत श्रादि प्राप्त होते हैं। लकड़ी और लाख सँगन भेज दिये जाते हैं, जिससे लाख का शोधन हो जाये और लकड़ी चीरी जा सके। प्राप्तकल लकड़ी चीरने तथा लाख का शोधन करने के कारखाने यहां स्थापित होने लगे। रेशमी कपड़ा बुनने, चमड़े की वस्तुयें बनाने, बर्तन बनाने भ्रादि के कुटीर उद्योग स्थापित हैं। परन्तु इन उद्योगों में इन लोगों ने कोई विशेष दक्षता प्राप्त नहीं की है। इस देश में तीव बहने वाली नदियां हैं। यदि जल-विद्युत उत्पन्न करने का प्रयास किया जाये तो इससे उद्योगों की बड़ी प्रगति हो सकती है।

## यातायात के साधन-

यातायात की दिष्ट से यह देश बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रगति की राह में यहां के यातायात की खराब दशा बहुत बड़ी बाधा है। यातायात अधिकांश रूप से मीकांग नदी द्वारा ही होता है। इस नदी द्वारा लकड़ी बहाकर ले जाई जाती है। इस नदी पर नौकाओं और डोंगियों द्वारा यातायात होता है। रेलमागं अभी यहां नहीं बन सके हैं। पक्की सड़कें भी केवल नदी के पास स्थित प्रमुख नगरों में ही हैं।

उत्तरी भाग में पक्की सड़कें भी नहीं हैं। वियतनाम से पक्की सड़कों द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

### जनसंख्या---

इस देश की जनसंख्या बहुत कम है। यहां लगभग १६ लाख मनुष्य रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व ६ मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी भाग पर्वतीय ग्रीर दुर्गम है। इस कारएा यहां जनसंख्या बहुत कम है। यहां के ग्राघे निवासी चीन से ग्राये प्रतीत होते हैं। लाग्रो जाति के लोग सबसे ग्रधिक हैं ग्रीर यह लोग मीकांग नदी के पास बसे हुए हैं। पर्वतीय पठारी भाग के निवासी मलाया इण्डोनेशिया ग्रादि जाति के प्रतीत होते हैं। यह ग्रादिवासी हैं। यहां थोड़े से विदेशी भी रहते हैं। लाग्रो जाति के लोग थाइलैंड के निवासियों के बहुत निकट हैं। यह लोग बौद्ध धर्म मानते हैं ग्रीर फांसीसी तथा लोग्रासी भाषा बोलते हैं। वियेनटियेन राजधानी है ग्रीर लांग, ग्रवांग मुख्य व्यापारिक नगर हैं।

फिलोपाइन द्वीपसमूह

इस द्वीपसमूह का क्षेत्रफल १,१५६०० वर्ग मील है। इसमें छोटे-बड़े ७ ० ० इ द्वीप है। केवल ४६६ द्वीप ऐसे हैं जिनके क्षेत्रफल एक वर्ग मील से अधिक हैं। अधिकतर द्वीपों का मानवीय महत्व बहुत कम है। लुजोन और मिन्डनाओं दो द्वीपों का क्षेत्रफल मिलाकर सारे का दो तिहाई है। कुल मिलाकर ११ प्रसिद्ध द्वीप हैं—(१) लुजोन, (२) मिन्डनाओ, (३) समार, (४) नेग्रोस, (५) पलावन, (६) पनाय, (७) मिंडोरो, (८) लेटे, (६) सीबू, (१०) बोहोल, (११) मासबाटे। कुल द्वीपों में से केवल १,०६५ द्वीप आबाद हैं। सन् १६६१ में इस द्वीपसमूह की आबादी २ करोड़ ६७ लाख थी। विभिन्न द्वीपों में जनसंख्या का घनत्व भी अलग है। सेपू में घनत्व १२० व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबिक मिन्डाओं में केवल १५ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबिक मिन्डाओं में केवल १६ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहां की राष्ट्रीय भाषा 'टागालोग' है।

फिलीपाइन प्रजातन्त्र ४०° उत्तरी अक्षान्तर और १०° उत्तरी अक्षान्तर और १२०° पूर्वी देशान्तर से १२७° पूर्वी देशान्तर फैला है।
इन द्वीपों का आविष्कार स्पेनिश पर्यटक
मेगेलन (Megellan) ने सन १६४१ में किया

इन द्वीपों का म्राविष्कार स्पेनिश पर्यंटक मेगेलन (Megellan) ने सन् १६५१ में किया था। सन् १५६५ में स्पेन सरकार ने इन द्वीप-समूहों को खरीद लिया। सन् १८६८ में एडिमरल डिवी ने संयुक्त राज्य की देख-रेख में सारे द्वीपों को सुपुर्द किया। सन् १६४५ में वह द्वीप समूह फिलीपाइन प्रजातन्त्र संघ बन गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यह द्वीप म्रत्यन्त

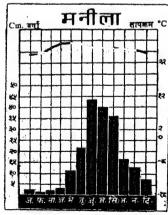

महत्वपूर्णं है । इसलिये संयुक्तराज्य के हवाई ग्रीर जलयान बेड़े मनीला पर तैनात रहते हैं ।

#### धरातलीय बनावट-

भूगीभक बनावट के विचार से इन द्वीपों के विविध भाग टर्शरी वलित श्रेिरायों के ही ग्रंश हैं ग्रीर ये एशिया के महाद्वीपीय चबूतरे के मोडों पर स्थित हैं। इस द्वीप समूह के पूर्व की स्रोर मिन्डानास्रो के ५० ४६ किलो मीटर दूर मिन्डानाम्रो खड्ड संसार का सबसे गहरा समुद्री भाग है। मिन्डानाम्रो खडड (Mindanao Deep) की गहराई १०७६४ ६६ मीटर है । पर्वतीय श्रेणियों के उठे भाग द्वीप बन गये हैं श्रीर शेष मोड समूद्र के नीचे डूबे हुये हैं । परिचम की स्रोर चीन सागर तक गावेन घाटी है। श्रिधिकतर भागों में टर्शरी युग की तलछट शैल श्रीर श्राग्नेय शैल पाई जाती हैं। सभी ऊंची पर्वतीय श्रेिणयां भूगर्भीय श्रीर घरातलीय आग्नेय शैलों से बनी है। फिलीपाइन के स्यलीय दृश्य में ज्वालामुखी मुख्य तत्व है। यहां मत श्रीर क्रियाशील दोनों प्रकार के ज्वालामुखी पाये जाते हैं। क्रियाशील ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या २० है। मध्य के डूबे हुये भागों में ग्रसंख्य खाड़ियां हैं लुजोन का मोयोन जनालामुखी पर्वत अपनी आदर्श आकृति के लिये संसार प्रसिद्ध हैं। मिन्डानाग्रो में ग्रापो पर्वत २८०२ है मीटर ऊंचा है यहां भूकः पं भी ग्रधिक ग्राते रहते हैं। चपटे मैदानी भाग भीतरी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। मैदानी भाग दो प्रकार के हैं-तटीय मैदान भीर पहाड़ों के मध्यवर्ती मैदान। तटीय मैदान बहुत संकरे है। इनकी चौड़ाई अधिक से अधिक केवल १६ ०६ किलो मीटर है। पहाड़ों के मध्यवर्ती मैदान काफी चौड़े श्रीर बड़े हैं; जैसे लुजोन के मध्य का मैदान । उत्तरी लूजोन में कागिया बेसिन, पनाय में मध्य का मैदान, पूरवी मिन्डानाम्रो में म्रागसून की घाटी भौर रबाये घाटी का मैदान। इस द्वीपसमूह की तट रेखा अत्यन्त विस्तंत है। यह १५५२६ ७२ किलो मीटर लम्बी है।

जलवायु---

ये सारे मैदान पूर्ण रूप से मध्यवर्ती क्षेत्र के बाहर पड़ते हैं। इसीलिये इनकी जलवायु एशिया की मानसून हवाग्रों के द्वारा प्रभावित होती है। विभिन्न भागों की जलवायु वर्षा के ग्रन्तर से निर्धारित होती है, न कि तापमान के ग्रन्तर से। केवल धुर उत्तरी भाग में शीतकालीन तापमान कुछ घट जाता है। पश्चिमी भागों में नवम्बर से मार्च तक तापमान २१° С तक रहता है। जून के महीनों तक तापमान भीतरी भागों में २७° С रहता है।

वर्षा के विचार से फिलीपाइन को अग्रलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है— (१) पश्चिम का सारा भाग जिसमें शुष्क और नम ऋतुस्रों में स्पष्ट ग्रन्तर पाया जाता है। नम ऋतु १४ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक रहती है। इस ऋतु में भारतीय मानसूनी हवायें चलती हैं।

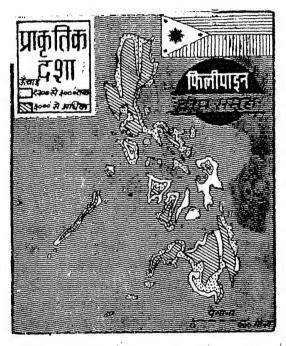

(२) पूरव का भाग जहां सारे साल वर्षी होती है, लेकिन ग्रधिकांश वर्षा जाड़े की ऋतूं में उत्तरी-पूरवी संमार्गी पवनों से होती है। जून से दिसम्बर तक मानसूनी हवाग्रों से वर्षा होती हैं। शेष वर्षा दक्षिशी-पश्चिमी मानसूनी हवाग्रों से प्राप्त होती है। यहां ग्रासमान हमेशा बादलों से ढका रहता है। इसलिये गह भाग इस देश का सबसे ग्रधिक वर्षा वाला भाग है ।

(३) मध्य पूरव का भाग जिसमें मार्च अरे अरेल के महीने सूखे बीतते हैं। शेष महीनों में दोनों मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है।

(४) मध्य पित्रचम का भाग जिसमें स्पष्ट शुष्क ऋतु नहीं होती, वैसे वर्षा की मात्रा बहुत कम रहती है। पश्चिमी भाग में गर्मी में २४५ सेन्टी मीटर श्रीर जाड़े में केवल ५'०८ सेन्टी मीटर वर्षा मिलती है। पूरवी भाग में सारे साल में २५४ सेन्टी मीटर से भी श्रीधक वर्षा हो जाती है।

फिलीपाइन की जलवायु में प्रमुख तत्व चक्रवात है। इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। ये सब टाइफून दक्षिण चीन सागर ग्रीर पूरव चीन सागर में चलते हैं। इनकी उत्पत्ति फिलिपाइन के पूरव न ग्रीर १५ उत्तर ग्रक्षांतरों के बीच होती है। इनके चलने की मुख्य ऋतु जुलाई से नवम्बर तक है। इन महीनों में टाइफूनों की संख्या सबसे ग्रधिक रहती है। मई, जून ग्रीर दिसम्बर में इनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन ग्रन्य महीनों में इनकी संख्या बहुत घट जाती है। फरवरी में तो ये पूर्ण रूप से ग्रनुपस्थित रहते हैं। टाइफून के क्षेत्रों के विचार से

फिलीपाइन द्वीप को तीन भागों में बांटा जा सकता है—उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी भाग पूर्ण रूप से टाइफून के रास्ते पर स्थित है। इसलिये वहां इसके द्वारा भयानक नुकसान पहुँचता है। मध्य भाग में टाइफून कम ग्राने के कारण नुकसान भी कम पहुँचता है। लेकिन दक्षिणी भाग में चक्रवातीय टाइफून बहुत ही कम ग्राते हैं इसलिये यहां नुकसान भी कम होता है। यह टाइफून सबसे पहले केरोलाइन, मार्शल और मारियाना द्वीपों के पास से उठकर पश्चिम की ग्रोर और फिर उत्तर की ग्रोर मुड़ जाते हैं। इन टाइफूनों के द्वारा समुद्रों में ऊंची लहरें उठती हैं, जिनसे जलयानों को बड़ा खतरा रहता है। वर्षा काफी मूसलाधार होती है।

## प्राकृतिक वनस्पति-

इस द्वीपसमूह का ५ प्रतिशत क्षेत्र सघन उष्ण वनों से ढका है। मनुष्यकृत घास के मैदानों का क्षेत्रफल कुल का १ प्रतिशत है। यहां खेती के लिये वनों को काटकर या जलाकर साफ किया जाता हैं साफ किये हुये वनों की भूमि पर ऊंची सूखी ललांग (Lalang) घास निकल ग्राती है। ऐसे घास के मैदानों को कोगनाल कहते हैं। दक्षिणी भाग में भूमध्यवर्ती वन पाये जाते हैं, जिनमें कठोर लकड़ी के पेड़ मिलते हैं। इनकी लकड़ी का प्रयोग के बिनेट बनाने ग्रीर मकान के निर्माण में होता है। रट्टान, बांस, चमड़ा रंगने ग्रीर साफ करने की छाल वाले पेड़ ग्रीर रंग करने के काम ग्राने वाले पेड़ भी पाये जाते हैं। ग्रन्य पेड़ों से गोंद, वनस्पति नेल ग्रीर गटापार्चा भी प्राप्त होते हैं। फिलीपाइन से महोगनी की लकड़ी का काफी निर्यात होता है। ग्रन्छी लकड़ी के वन दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं। यहां का बांस ऐसी जाति का है, जिसमें न दीमक लगती है, न इन्हें चूहे ही काट सकते हैं। बांस ग्रीर बेंत का प्रयोग कुर्सियां, पंखे, टोकरियां, चारपाइयां, वाद्य-यन्त्र, नावें, सन्दूक ग्रीर छतें बनाने में किया जाता है।

कृषि--

फिलीपाइन द्वीपसमूह में म्रत्यधिक पहाड़ी इलाका होने के कारण केवल १५% भूमि पर ही खेती की जा रही है। वैसे खेती इस देश का मुख्य धन्धा है। म्रिधकांश या तो पर्वतीय है या वनों से ढका है। भीतरी भागों में म्रादिम जातियां वनों को जलाकर और काटकर खेती करती हैं, जो कि म्रत्यन्त सीमित भीर मस्यायी होती है। इस खेती को फाँग खेती (Fang Agriculture) कहते हैं। कृषि म्रात्म-निर्भर है और छोटे पैमाने पर ही की जाती है। फिलीपाइन के निवासी यह विश्वास करते हैं कि म्रमेरिकन पूंजी की सहायता से बड़े पैमाने पर खेती करने में फिलीपाइन की म्राधिक स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। उत्तरी दूजोन में प्राचीन समय से इगोरोट म्रादिम जातियों ने सीढ़ीनुमा खेतों पर खेती की है। लेकिन ढाल म्राधिक तेज होने के कारण सीढ़ीनुमा खेती इतनी म्रासान नहीं है। यहाँ की मुख्य कसल वावल और मक्का है। लेकिन मन्य फसलों की भी खेती होती है। मन्य फसलों

Ġ.

में नारियल, मनीला हैम्प (Manila Hamp), गन्ना और तम्बाकू मुख्य हैं। कपास कहवा, शकरकन्द, रबड़ सीसल और सन की भी काफी खेती होती हैं। केला, भ्राम, पपीता, चीकू, शन्तरा भ्रादि कई फसल उगाये जाते हैं।

चावल—चावल की खेती इन द्वीपों में प्राचीन समय से की जा रही है। ५% भूमि पर चावल की खेती होती है। चावल की खेती चार विधियों से की जाती है—(१) जल से भरे खेतों में पौधों को फिर से लगाना (२) साबोग विधि जिसमें जल से भरे खेतों में धान के बीज प्रसारित किये जाते हैं (३) सेकालो विधि जिसमें शुष्क ऊपरी पठारी भागों में जुते हुये खेतों में खेती की जाती है और (४) केनिन विधि, जिसमें वनों को जलाकर श्रौर साफ करके भूमि प्राप्त करते हैं। चावल की खेती प्रायः हरएक उपजाऊ घाटी में की जाती है। ४% चावल की प्राप्ति लुजोन के मध्यवर्ती मैदान से होती है। शेष भाग उत्तरी लुजोन ग्रौर पनाय के मैदानों और पहाड़ों की मध्यवर्ती घाटियों और ढालों से मिलता है। चावल की खेती में सिचाई का काफी प्रयोग होता है।

नारियल इसका उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिये किया जाता है। १५% कृषि भूमि पर इसके खेत पाये जाते हैं। नारियल, इस द्वीप की मुख्य मुद्रादायिनी फसल है। पूरवी तट के दक्षिणी और मध्य भागों में जह चक्रवात बहुत कम माते हैं, नारियल खूब पैदा होता है। इन भागों में वर्षा सारे साल और घनी होती है। गिरी भौर तेल के निर्यात में इस देश का स्थान सारे संसार में प्रथम है। नारियल का उत्पादन अत्यन्त विकसित बागाती ढंग पर किया जा रहा है। नारियल के इन्हीं बागातों के कारण मनीला के दक्षिणी-पूरवी भाग को संसार का सबसे बड़ा कृत्रिम वन कहा जाता है। नारियल के पेड़ से प्राप्त पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थ, वस्त्र और मकान में किया जाता है। इसका निर्यात व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। संसार का २३ प्रतिशत गिरी तेल यहां से प्राप्त होता हैं। इस तेल का प्रयोग ग्राधकतर साबुन बनाने में किया जाता है।

गन्ना — यहां गन्ने की खेती का आश्चर्यंजनक विकास हुआ है। यहां से संसार की कुल चीनी का १६ प्रतिशत प्राप्त होता है। यहां ४४ चीनी के कारखाने और उससे सम्बन्धित बड़े फार्म हैं। गन्ने की खेती किसान करते हैं और कारखानों को गन्ना किसानों से खरीदना पड़ता है। नेग्रोस और मध्य लूजोन की ज्वालामुखी मिट्टी इसकी पैदावार के लिये अच्छी समभी जाती है। यहां शुष्क ऋतु की लम्बाई भी अनुकूल रहती है। आधा निर्यात मूल्य चीनी का ही होता है। चीनी का सालाना उत्पादन लगभग १३ लाख मीट्रिक टन है। द्वीप समूह के उत्तरी-पश्चिमी भागों में पनाय और लूजोन में काफी गन्ना उत्पन्न होता है। गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार और देशों की तुलना में कम है। दूसरी बड़ी लड़ाई से पहले यह धन्धा अत्यन्त विकसित अवस्था में था। लेकिन जापानियों ने इन दीपों पर अधिकार करके

इस धन्धे को नष्ट कर डाला था । स्रब संयुक्तराज्य सरकार की स्राथिक स्रौर तकनीकी सहायता द्वारा यह धन्धा फिर उन्नति कर रहा है।

श्रवाका या नीला हैम्प—यह केला जाति का एक पेड़ है, जिसकी ऊंचाई २.४३ मी० से ३.०४ मी० तक होती है। इसके रेशे भी २.४२ मी० से ३.०४ मी० लम्बे होते हैं। यह पेड़ इस देश की ग्रादि उपज है। इसके रेशे बहुत मजबूत श्रीर लचकदार होते हैं। इस रेशे पर नमकीन पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये इसका प्रयोग जलयान की रिस्सियां बनाने में किया जाता है। श्रवाका का व्यापारिक नाम मनीला हैम्प है। इसके उत्पादन का मुख्य क्षेत्र मिण्डानाश्रो श्रीर दक्षिणी लुजोन में है, जहां नम उप्ण जलवायु पाई जाती है श्रीर तेज हवायें नहीं चलतीं। यहां का हैम्प कड़ा रेशा प्रदान करता है। श्रधिकतर खेत तेज ढालों पर स्थित हैं। डाबाशों के चारों श्रोर इसके बागात जापानियों ने लगाये थे। गन्ने से इसकी कृषि भूमि का क्षेत्रफल श्रधिक लेकिन उत्पादन मूल्य उससे कहीं कम है। २४ प्रतिशत उत्पादन संयुक्तराज्य को भेजा जाता है।

तम्बाकू स्पेनिश शासन के समय तम्बाकू की खेती का काफी महत्व था। लेकिन ग्रब केवल २ प्रतिशत कृषि भूमि पर इसकी खेती हो रही है। उत्तरी लुजोन की काणियान घाटी मुख्य उत्पादन क्षेत्र है।

#### ग्रन्य फसल-

मिन्डानाम्रो द्वीप पर गुडइयर कम्पनी के रबड़ के बागात भ्रौर डेलमोन्टी कम्पनी के भ्रनन्नास टिन में बन्द करने के धन्धे चालू हैं।

#### खनिज सम्पत्ति-

खनिज सम्पत्ति के शोषण की कहानी अत्यन्त रोचक है । सोना, लोहा, चांदी, क्रोमियम, मैंगनीज, तांबा, सीसा, जस्ता और कोयला पाये जाते हैं।

सोना-चांदी — फिलीपाइन का सोना उत्पादन अलास्का से भी अधिक है। अधिकतर सोना तथा चांदी का उत्पादन उत्तरी लुजोन में बुनोट जिले की बागुइयों की खानों से प्राप्त होता है। मिन्डानाओ और कासबौट द्वीपों से भी ये दोनों धातुयों थोड़ी मात्रा में पिलती हैं। धातुओं को साफ करते समय थोड़ी मात्रा में प्लेटिनम धातु भी प्राप्त होती है।

लोहा—सुहिगाओं में इस धातु की सम्पत्ति ५० करोड़ टन की है। पूरवी जुजोन में केमेराइन, नोर्टी, समार द्वीप और पूरवी मिन्डानाओं की खानें मुख्य उत्पादक हैं। इनकी चट्टानों में ४० प्रतिशत बातु की प्राप्ति होती है। खानें तटों के पास ही स्थित हैं। चट्टानों में सिलीका, गन्धक और कासकोरस भी प्राप्त होते हैं। को मियम यहां संसार का ११ प्रतिशत को मियम उत्पादन होता है। को मियम के उत्पादन के विचार से इस देश का स्थान पांचवां है। पश्चिम में लुजोन की जाम्बेल्स खान संसार की सबसे बड़ी खान है। इसकी सुरक्षित सम्पत्ति १ करोड़ मीट्रिक टन है।

तांबा—ग्रिधिकांश तांबा उत्तरी लुजोन में पाया जाता है, लेकिन इसका शोषण दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बहुत कम होता है। यहां के दो तांबे के कारखाने जापानी बम्ब-वर्षा से तोड़ दिये गये।

### उद्योग घन्धे-

फिलीपाइन का श्रौद्योगिक विकास कोयले के श्रत्यन्त श्रभाव के कारए। नहीं हो पाया है। उद्योग-धन्धे घरेलू ढंग से चलाये जाते हैं, जिनमें कृषिकृत उपजों पर निर्भर उद्योग शामिल हैं। धान कूटना, बान बनाना, वनस्पित तेल, शराब बनाना, सिगरेट श्रौर सिगार बनाना, लकड़ी चीरना, सन निकालना, गिरी सुखाना श्रौर रिस्सयां बनाना, मुख्य घरेलू उद्योग हैं। गोटा किनारी का काम, कशीदा कढ़ाई, टोकरी, चटाई, बर्तन बनाना श्रौर कपड़ा बुनने के धन्धे भी चालू हैं। सन् १६४७ में सारे फिलीपाइन में केवल एक बड़ा कारखाना कपड़ा बुनने का था, जिसमें ३,००० व्यक्ति काम कर रहे थे। कांच श्रौर श्रल्युमीनियम के कारखाने नये ढंग पर चलाये जा रहे हैं।

#### यातायात-

लुजोन में ११६६'७७ किलोमीटर ग्रौर पनाय ग्रौर सेबू में २१२'४३ किजमीटर लम्बी रेलें हैं । १६८८-'०७ किलोमीटर लम्बी सड़कें भी . हैं । ग्रन्तर तटीय जलीय यातायात भी काफी विकसित है ।

#### नगर-

फिलीपाइन का मुख्य नगर मनीला है। यह मनीला की खाड़ी पर एक उत्तम बन्दरगाह है। यह फिलीपाइन की राजधानी है। इसकी आबादी ७ लाख है। इसकी वास्तविक स्थिति पासिबग नदी के डेल्टा पर है। दूसरा नगर सेबू द्वीप स्थित सेबू है।

#### व्यापार-

इस देश का ५ प्रतिशत विदेशी व्यापार संयुक्तराज्य अमेरिका से होता है। आयात पदार्थों में औद्योगिक और खाद्य पदार्थों की अधिकता रहती है। निर्यात में खेती की उपजों का विशेष महत्व है। जापान और ब्रिटेन से भी थोड़ा व्यापार होता है। चीन से खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है। चीनी, हैम्प, नारियल का तेल, गिरी, तम्बाकू, गोटे और कढ़ाई के सामान और लकड़ी का निर्यात किया जाता है। सूती कपड़ा, लोहा-इस्पात की मशीनरी, गाड़ियाँ, रेशम के वस्त्र, कागज भीर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है। आटा, मांस और मक्खन का भी काफी आयात किया जाता है।

# लंका (Ceylon)

लंका द्वीप एक नाशपाती के फल के आकार का देश है। इसका विस्तार ५° उत्तर अक्षांतर ते ६° उत्तर अक्षांतर तक और ५५° पूरव देशांतर तक है। इसका कुल क्षेत्रफल ६५६१० वर्ग किलोमीटर और आबादी करीब १ करोड़ है। पूरव पश्चिम अर्थात् यूरोप एशिया के जलमार्ग के ठीक मध्य में स्थित होने के कारण

त्राज से २,००० वर्ष पूर्व चीनी और अरबी जलयान यहां पर श्राते थे। टोलेमी की दूसरी शताब्दी के मानचित्र में लंका दिखाया गया है। चौथी शताब्दी में चीनी यात्री फाह्यान यहां श्राया था। १३ वीं शताब्दी में यूरोग लौटते समय मार्कोपोलो ने लिखा था—'लंका अपने श्राकार का संसार में सबसे अच्छा द्वीप है।

### घरातलीय बनावट-

लंका किसी समय भारत का ही एक भाग था। पश्चिमी घाट में पालघाट की तरह एक डूबा दर्रा भारत से अलग करता है। पृथकुं करने वाली खाड़ी



३५.४० किलोमीटर चौड़ी है। इस खाड़ी का नाम पाक जलडमरूमध्य है। ग्रादम का पुल मूंगे के द्वीपों की न्यू खला है। इसमें से तीन पेट तटीय यातायात के लिये काटे गये हैं। द्वीप के ठीक बीचों-बीच एक जटिल पर्वतीय गांठ है। इसके चारों ग्रोर चौड़े तटीय मैदान हैं। मध्य की चोटियां बहुत ऊंची हैं। मुख्य चोटियां हैं— पिण्डुरटाल ग्रगाला २५२७ ४६ मीटर किरिगाल पोट्टा २३६४ ६१ मीटर ग्रादम की चोटी २२३७ ३७ मीटर ग्रौर नामुनुकुला २०३५ ७५ मीटर। उत्तर की ग्रोर तटीय मैदान चपटा ग्रौर ग्रत्यन्त कटा-फटा है। निदयां छोटी द्रुतगामी ग्रौर केन्द्राकार कम '(Radial Drainage) वाली हैं। पर्वत पुरानी खादर चट्टानों के बने हैं। द्वीप के चारों ग्रोर लहर निर्मित बालू के टीले पाये जाते हैं। उत्तर की ग्रोर चट्टानी प्रायद्वीप व जाफना का बालू निर्मित द्वीप मिलता है। मन्नार प्रायद्वीप मुख्य है।

जलवाय्-

लंका भूमध्यरेखीय जलवायु पेटी में स्थित है। श्रौसत तापमान १६°C जाड़े में रहता है। दैनिक तापांतर ७ C रहता है। तट के पास स्थलीय श्रौर जलीय समीर जलवायु को सम बना देती है। वर्षा की मात्रा विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न है। पश्चिमी, दक्षिणी-पश्चिमी श्रौर मध्य भाग में जून से श्रक्तूबर तक १६०'६ से० मी० से २६४ से० मी० तक वर्षा होती है। मध्य की पर्वतीय गांठ में ५०६ से० मी० से श्रिषक वर्षा होती है। उत्तरी पूरवी तट पर पर्वतों के पूरवी ढालों पर वर्षा १२७ से० मी० से १६०'६ से० मी० तक नवम्बर श्रौर दिसम्बर में होती है। इस समय वर्षा उत्तरी-पूरवी मानसूनी हवाश्रों से होती है। पश्चिम भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाश्रों से होती है। उत्तरी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश के कारण वर्षा ६३.५ से० मी० होती है। वर्षा इस प्रकार दोनों ऋतुश्रों में होती है। पटारी भागों में कई हफ्तों तक घुंघ छाया रहता है। कोलम्बो में श्रसाधारण रूप से दैनिक तापांतर श्रत्यन्त कम रहता है। यहां केवल ६° फ० तापांतर रहता है।

### प्राकृतिक वनस्पति —

जिस प्रकार लंका की जलवायु विभिन्न है, उसी प्रकार वनस्पित भी विभिन्न भागों में विभिन्न है। रबड़ और चाय के बागातों के लिए काफी वन तट काट डाले गये हैं। नम भागों में सदाबहार नम वन पाये जाते थे। शुष्क भागों में भाड़ियों के वन थे। शेष वन ग्रब सरकार की देख-रेख में हैं। रेल की जलाने की और इमारती लकड़ी वनों से प्राप्त होती है। यूविलपट्स और कोराधारी वन भी पाये जाते हैं। ग्रब केवल २० प्रतिशत भूमि पर वन रह गये हैं।

## कृषि-

इस देश की २० प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। चावल, रबड़, चाय, कहवा और नारियल मुख्य उपज हैं। गरम मसाले का भी काफी उत्पादन होता है। कोको और लॉग भी उगाये जाते हैं।

नारियल सारी बोई हुई भूमि के एक तिहाई भाग पर नारियल के बाग हैं। इसके बागात चारों श्रोर के तट पर पहाड़ियों की तलहटी पर पाये जाते हैं। कोलम्बो के पास इनका मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। संसार का सबसे श्रच्छा नारियल उगाने के लिये लंका प्रसिद्ध है। नारियल से गिरी, नारियल का तेल श्रीर चटाई बनाने के लिये रेशा प्राप्त किया जाता है।

चावल यह मुख्य खाद्यान्न है। इसकी खेती ३४ प्रतिशत कृषि भूमि पर होती है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिये चावल का ग्रायात करना पड़ता है। दो मानसूनी ऋतुग्रों में चावल की दो फसलें प्राप्त की जाती हैं। पहाड़ों के सीढ़ीनुमा ढालों पर खेती होती हैं। दक्षिशी-पश्चिमी तटीय क्षेत्र मुख्य उत्पादक हैं।

रबड़—इसके बागात दक्षिग्गी पश्चिमी नम तट श्रीर पहाड़ियों की तलहटी में लगाये गये हैं। यहां से संसार के रबड़ उत्पादन का ७ प्रतिशत प्राप्त होता है। यहां तामिल श्रमिक काम करते हैं।

चाय—चाय सबसे मूल्यवान निर्यात पदार्थ है। निर्यात व्यापार के मूल्य का ६५ प्रतिशत भाग चाय से प्राप्त होता है। केण्डी के पास नुवरा एशिया में चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। श्रिष्ठिकतर बागातों में तामिल श्रिमिक काम करते हैं।

कोको केण्डी के उत्तर-पूरव श्रीर उत्तर पश्चिम में कोको उत्पन्न किया जाता है। शरद् श्रीर बसन्त में दो फसलें उगाई जाती हैं।

# मछुत्रा कर्म-

लंका में कभी कहवा का बहुत उत्पादन होता था। गरम मसाला, तम्बाकू के क्षेत्र बालू के तटों पर फैले हैं।

लंका के पास घरातलीय ग्रीर गहरे, समुद्र की मछिलयों की प्रचुर सम्पत्ति है। ग्रच्छी प्रकार की नावों के ग्रभाव में मछुग्रा कर्म का विकास नहीं हो पाया है। पेडरो ग्रीर बजे बैंक मुख्य क्षेत्र हैं। मन्नार की खाड़ी में भी सीप के क्षेत्र हैं। पाक जलडमरूमध्य में चान्म नामक सीप पकड़े जाते हैं, जिनका प्रयोग भारत में चूड़ियाँ बनाने में होता है।

### खनिज पदार्थ-

मुख्य खनिज पदार्थं ग्रेफाइट है। बहुमूल्य पत्थर सेफायर रूबी, मूनस्टोन ग्रीर केट्स ग्राई पत्थर पर्वतों के पश्चिमी भागों से प्राप्त होते हैं। ग्रदम चोटी के पास इन बहुमूल्य पत्थरों का मुख्य क्षेत्र है। प्रतिवर्ष प्रायः २० लाख रुपये की कीमत के पत्थर निकाले जाते हैं। कोयले की कमी के कारण लोहे की खुदाई नहीं होती।

### उद्योग-धन्धे---

ग्रधिकतर उद्योग कृषि-कृत उपजों के प्रयोग से नये पदार्थ बनाने में लगे हैं, मोराट्वा ग्रीर जाफना में सूती कपड़ा मिलें हैं। सरकार द्वारा कागज, प्लाईबुड, चमड़े का सामान, लोहे की चादरें ग्रीर वनस्पति घी के कारखाने चलाये जा रहे हैं। नारियल का तेल निकालना, चाय तैयार करना, रबड़ बनाना, धान कूटना, टोकरी बनाना, जवाहरात छांटना, मोती काटना ग्रीर चटाई बनाना कुटीर उद्योग हैं।

# यातायात मार्ग-

लंका की रेलें चौड़ी पटरी वाली हैं। रेलें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। कोलम्बो रेलमार्गों का स्वाभाविक केन्द्र है। सड़कें भी विकसित हैं।

### पाकिस्तान

पाकिस्तान ही संसार का एक ऐसा देश है, जिसके दो भागों के बीच लगभग १६०६ ३४ किलोमीटर की दूरी है। भारत का उत्तरी भाग पाकिस्तान को दो दूरस्थ भागों में विभाजित करता है। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को 'पश्चिमी पाकिस्तान' तथा पूरवी भाग को 'पूरवी पाकिस्तान' कहते हैं। यह दोनों भाग अनेक बातों में एक दूसरे से भिन्न हैं अतः दोनों का वर्णन अलग-अलग किया गया है।

## पश्चिमो पाकिस्तान

### स्थित-

भारत का १६४७ में विभाजन हुआ। भारत के कुछ प्रांत जैसे सिंघ उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त (North West Frontier Province) इत्यादि पाकिस्तान को दे दिये गये। पंजाब के दो भाग कर दिये गए। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला।

पश्चिमी पाकिस्तान के पूरव में भारत, उत्तर में चीन, रूस श्रौर अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान और दक्षिण में अरब सागर स्थित हैं। पश्चिमी पाकितान का कुल क्षेत्रफल ४४६ वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सारे पाकिस्तान का ५५ प्रतिशत है। परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान में कुल पाकिस्तान की केवल श्राधी जनसंख्य । निवास करती है।

## प्राकृतिक दशा-

इस देश में पर्वतीय पठार मैदानी आदि सब प्रकार के क्षेत्र उपस्थित हैं। उत्तर-पश्चिम में सुलेमान-किरथर पर्वतीय श्रेगी स्थित है। यह हिमालय का उत्तरी पश्चिमी भाग है। इसकी ऊंचाई हिमालय जितनी नहीं है। यह ११४४ मीटर से १८३८ ६ मीटर तक ऊंचा है। नदी की घाटियों ने इस पर्वत श्रेणी को स्थान-स्थान पर काट-फाट दिया है। इससे अनेक दरें बन गये हैं। इन दरों में से होकर मध्य एशिया के पश्चिमी एशिया के पश्चिमी आक्रमए।कारी यहां श्राते रहते हैं। भारत को इन दरों से सदैव भय रहता है। इन दरों में प्रमुख दरें खेबर, टोची, बोलन ग्रादि हैं उत्तर में पोरवार का पठार है। इसमें 'नमक का पर्वत' (Salt Range) स्थित है, यह लगभग ३०४ - मीटर ऊँचा क्षेत्र है। यह क्षेत्र सिंघ नदी के पूरव में है। सिंध नदी के ग्रासपास की भूमि मैदानी है। सिंघ नदी और सीमान्त की पहाड़ियों के बीच में ३ मैदान हैं। उत्तर से दक्षिए। की भीर पेशावर, बन्तू भीर डेरा इस्माइलखां के मैदान स्थित हैं। यह मैदान रोहाट भौर सीमान्त पहाड़ियों के द्वारा पृथक् हो गये हैं। दक्षिएा-पश्चिम में बिलोचिस्तान का पठार स्थित है। यह ३०४.७ मीटर से ६१४.४ मीटर तक उंची हैं। कहीं-कहीं यहां के पर्वत १८२८ मीटर तक ऊंचे हैं। पर्वतों के ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति का कहीं कोई चिन्ह नहीं है। पवंत उजाड़ सा दिखाई पड़ता है। सिंध बेसिन के दक्षिए। में थार का रेगिस्तान स्थित है। सिंध की ५ सहायक नदियां हैं—सतलज, व्यास, रावी,

चिनाव श्रीर भेलम । इस बेसिन के पूरवी भाग में जो भारत में स्थित है, सतलज, रावी श्रीर चिनाव नदियां बहती हैं।

### जलवायु-

मानसूनी प्रदेश में स्थित होने पर भी यहां बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से ग्राने वाली मानसूनी पवनें यहां तक पहुँचते- पहुँचते सूख जाती हैं। ग्ररब सागर की पवनें इस प्रदेश पर से बिना किसी रुकावट निकल जाती हैं। ग्रतः इन पवनों से भी कुछ वर्षा नहीं होती। जाड़े की ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों से यहां कुछ वर्षा होती है। क्वेटा ग्रीर पेशावर में सर्दियों में वर्षा ४:०० सेन्टीमीटर के ग्रासपास होती है। यहां का तापमान भी बहुत ऊँचा रहता है। जेकोबाबाद संसार का सबसे गर्म स्थान माना जाता है।

इन नगरों के जनवरी व जुलाई के श्रीसत तापमानों का श्रन्तर २२°C के श्रासपास रहता है। कम वर्षा, उच्चतम तापमान श्रीर श्रिषक वार्षिक तापान्तर के कारण पश्चिमी पाकिस्तान की जलवायु बड़ी कठोर हो गई है।

## प्राकृतिक वनस्पति-

कठोर व शुष्क जलवायु में घास के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं होता। पर्वतों, पठारों और मैदानों में घास उगी दिखाई पड़ती है। थार व बिलोचिस्तान में यह घास भी नहीं दिखाई पड़ती। कहीं-कहीं कंटीली भाड़ियां भी उगी रहती हैं। केवल उत्तरी पश्चिमी भाग में वन लगे हुये हैं। इन वनों की लकड़ी से खेलने का सामान व फर्नीचर तैयार होता है। इमारती लकड़ी भी इस वन क्षेत्र से प्राप्त होती है। भावर, काही आदि घास से कागज व गत्ता तैयार होता है।

## विनज पदार्थ—

यहाँ कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, परन्तु उनका उत्पादन कम है। अटक जिले के बलकसार क्षेत्र में पैट्रोलियम प्राप्त होता है। नमक के पर्वत से नमक प्राप्त होता है। कोमाइट, जिप्सम, सिलिका, कोयला, प्राकृतिक गैस, गंधक ब्रादि खनिज निकाले जाते हैं। कोयले के कम उत्पादन के कारएए पाकिस्तान को भारत से कोयले का ब्रायात करना पड़ता है। सरगोधा, मियाँवाली, चितराल ब्रादि में लोहे के क्षेत्र पाये जाते हैं। सुई नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। ब्राजकल ६ कुब्रों द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। सुई से कराची तक लगभग ४६३ २७ किलोमीटर लम्बी एक पाइप लगाई जा रही है। एक पाइप उत्तर की ब्रोर भी लगाने की योजना है।

# जल-विद्युत-

भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में जल-विद्युत का उत्पादन बहुत कम होता था। ग्राजकल जल-विद्युत का उत्पादन ६ १ लाख किलोबाट है। मंगला बांध के पूर्ण रूप से बन जाने पर जल-विद्युत का उत्पादन डेढ़ गुना हो जायेगा। कोयला जलाकर भी विद्युत प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। गुलाम मुहम्मद बैजरे से भी १० हजार किलोवाट विद्युत प्राप्त होने की घ्राशा है। पाकिस्तान में कोयले की कमी के कारण जल-विद्युत के विकास की ही ग्रधिक सम्भावना है।

## कृषि--

पाकिस्तान में सिन्ध व उसकी सहायक नदियों ने काँप की एक मोटी पर्त फैला दी है। यह बड़ी उपाऊ मिट्टी हैं। इस पर कृषि की बढ़िया फसलें उग सकती हैं। परन्त् वर्षा की कमी इस कार्य में प्रमुख रुकावट है। सिचाई द्वारा वर्षा की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मोहनजोदड़ो व हड्प्पा की खुदाई से पता चलता है कि यहां भ्राज से ३,००० वर्ष पहले भी सिचाई की नहरें बनी हई थीं। म्राजकल भी उत्तरी भाग में चार बड़ी नहरें बनाई गई हैं- ग्रपर व लोग्रर भेलम ग्रीर ग्रपर व लोग्ररं चिनाव । दक्षिएी मार्ग में 'सक्कर' ग्रीर 'लायड' बांध द्वारा श्रनेक नहरें निकाली जा रही हैं। इन नहरों द्वारा लगभग श्राधा करोड़ एकड़ पर सिचाई की जाती है। सारी पश्चिमी पाकिस्तान की सिचित भूमि तीन करोड एकड़ है। पाकिस्तान के इस भाग में ५० प्रतिशत जनता कृषि कार्य में लगी है परन्तू वर्षा की बड़ी कमी है। क्रुषि-कार्य केवल सिंचाई से ही उन्नति कर सकता है। श्रतः गुडु सिचाई बांध, गुलाम मुहम्मद बांध, तौंसा सिचाई बांध इत्यादि की योजनायें चल रही हैं। नल कूप (Tube wells) भी बनाये जा रहे हैं। बिलोचिस्तान में सिचाई की विधि बड़ी विचित्र है। पर्वतीय नदियों का पानी नीचे बैठ जाता है भीर फिर पवंतों के चरएों में निकल जाता हैं। इस पानी को भूमिगत नहरों द्वारा बढ़िया भूमि-क्षेत्र में पहुँचा दिया जाता है। सिंचाई की यह तिधि भारत के अन्य किसी क्षेत्र में नहीं अपनाई जाती। ईरान में 'कारेज' द्वारा सिचाई होती है।

पश्चिमी पाकिस्तान की प्रधान कृषि-उपजें चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, तम्बाकू तिलहन इत्यादि हैं।

गेहूँ—पाकिस्तान की शीत ऋतु की यह उपज पाकिस्तान की प्रमुख उपजों में से हैं। प्रमुख क्षेत्र ग्रटक, भेलम, स्यालकोट, मुजफ्फरगढ़ इत्यादि हैं। पिक्चिमी चक्रवातों पर हुई वर्षा पर ग्रसिचित गेहूँ का उत्पादन निर्भर है। सिचित भूमि से गेहूँ की निश्चित मात्रा प्राप्त होती है।

सक्का, चना भीर गन्ना — मक्का स्यालकोट, गुजरांवाला, रावलिंपडी, सक्खर इत्यादि में उत्पन्न की जाती है। चना प्रधान रूप से मुल्तान, भावलपुर, शाहपुर, हैदराबाद मीर माण्टगुमरी की उपज है। लायलपुर, मांरगुकी, लाहौर तथा स्यालकोट में गन्ना उत्पक्त किया जाता है।

कपास—पिविमी पाकिस्तान की प्रमुख व्यापारिक फसल कपास है। प्रमुख क्षेत्र माण्टगुमरी, ऋंग, लौहार, शेखपुरा, लायलपुरा ग्रादि हैं। उद्योग धन्धे—

पाकिस्तान में उद्योग-धन्धे ग्रभी ग्रधिक उन्नित नहीं कर सके हैं। प्रमुख उद्योग मूती व ऊनी कपड़े के कारखाने, वनस्पित तेल, सीमेंट, रसायन, दियासलाई, इंजीनियरिंग खाद इत्यादि हैं। कृषि पर निर्भर उद्योग सूती कपड़े, चीनी, वनस्पित तेल ग्रादि हैं ग्रौर इन्हीं उद्योगों का महत्व भी ग्रधिक है। ग्रन्य उद्योग खिनज पदार्थों की कमी के कारण उचित रूप से विकसित नहीं हो सके हैं।

सूती कपड़े का उद्योग—पश्चिमी पाकिस्तान में ६२ कारखाने हैं। इन कारखानों के स्रतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान में ५ लाख से स्रधिक हाथ करवे भी हैं, जिनसे सूती कपड़ा कुटीर उद्योगों के रूप में प्राप्त होता है। प्रधान केन्द्र लाहौर, मुल्तान, करांची, शाहदरा, लायलपुर, उकाड़ा श्रादि हैं।

ऊनी कपड़ा उद्योग—यहां की शुष्क जलवायु भेड़ें, बकरियां चराने के लिये उपयुक्त है। ग्रतः यहां ऊन के लिये बाहरी ऊन का ग्रायात नहीं करना पड़ता। देश की ऊन उद्योगों के लिये पर्याप्त होती है। ऊनी कपड़े की १५ मिलें हैं। पिश्चमी पाकिस्तान में २२ हजार तकुए हैं। इनसे सर्ज, कम्बल, टवीड, ग्रोवरकोट ग्रावि तैयार होते हैं। प्रमुख ऊनी कपड़े के क्षेत्र कादियां, बन्तू वारानाई ग्रादि हैं।

चीनी उद्योग—चीनी उत्पादन के लिये पश्चिमी पाकिस्तान में ४ कारखाने हैं। जौहराबाद और छरसद्दा में दो नये चीनी के कारखाने तैयार हुये हैं।

सीमेंट उद्योग—पाकिस्तान में सीमेन्ट के ६ कारखाने हैं। एसोशियेटेड सीमेंट फैक्ट्री ने भी रोड़ी ग्रौर वाह में एक-एक फैक्ट्री स्थापित कर रखी है। हैदराबाद ग्रौर दाऊदावेल में एक-एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है।

रसायन उद्योग—यहाँ अनेक छोटे-छोटे उद्योग स्थित हैं। हरिपुर में रेजिन अरेर तारपीन का तेल बनाने की फैक्ट्री स्थित है। नौशेरा कैमीकल वर्क्स साढ़े तीन हजार टन कास्टिक सोडा तैयार करता है। लायलपुर की गंधक का अपन बनाने वाली फैक्ट्री प्रसिद्ध है। डी० डी० पेनस्लीन, सेन्टीनिम रसायनिक खाद आदि की फैक्टरियां भी स्थित हैं।

### जनसंख्या---

पश्चिमी पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान की ग्राधी से कम जनसंख्या निवास करती है। यहां की जनसंख्या ३.४ करोड़ के लगभग है। जनसंख्या का घनत्व ४४ व्यक्ति प्रति वर्ग किलो-मीटर है, जो पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या के घनत्व का ७वां भाग हैं। यहां के निवासी कम पढ़े लिखे, निर्धन, पिछड़े व पुराने विचारों के हैं, जिससे यह देश ग्रभी तक उन्नति नहीं कर सका है। विभाजन के बाद यहां की थाजनैतिक ग्रवस्था बड़ी ग्रम्थर रही ग्रीर राजनैतिक नेताग्रों व कठमुल्लों ने जनता

को लूटने में कोई कसर न छोड़ी। ग्रन्त में फौजी लोगों ने राजनैतिक नेताश्रों को समाप्त करके फौजी शासन स्थापित कर दिया है। श्रब फौज के बड़े नियन्त्रण में सरकार चलाई जा रही है।

## प्रसिद्ध नगर-

करांची—करांची पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह भी यही है। करांची १२ वीं सदी में बसाया गया था। उत्तर पश्चिमी भारत के आयात-निर्यात के लिये इसका विकास किया गया था। यूरोप के लिये भारत का सबसे सभीप यही बन्दरगाह था। यह बम्बई की अपेक्षा यूरोप के ३२१ द किलो मीटर अधिक समीप है। पाकिस्तान बनने में इसका बड़ा विकास हुआ है। विभाजन के समय इसकी जनसंख्या पौने चार लाख थी। परन्तु १६५० में इसकी जनसंख्या १० लाख हो गई। पहले यह बन्दरगाह गेहूँ का निर्यात करता था परन्तु अब यही बन्दरगाह गेहूँ का आयात करता है। यहां अनेक उद्योग चालू किये गग्रे हैं। यद्यपि यहां शुष्कता बहुत रहती है, तथापि सूती कपड़े की मिलें स्थापित हो गई हैं।

लाहौर—पंजाब की राजधानी बहुत समय से लाहौर रही है। यह पंजाब का सबसे बड़ा नगर है। यह तेल का केन्द्र है। रेलवे का एक बड़ा जंकशन होने के अतिरिक्त यहां रेलवे की बड़ी वर्कशाप है। रेलवे के कार्य में ३० हजार से अधिक मनुष्य काम पर लगे हुये हैं।



# पूरवी पाकिस्तान

### स्थित--

यह तीन ग्रोर से भारत द्वारा घिरा हुग्रा है। इसके पश्चिम उत्तर ग्रोर पूरव में बंगाल, ग्रासाम तथा उत्तरी-पूरवी सीमान्त क्षेत्र द्वारा घिरा हुग्रा है। दक्षिए में बंगाल की खाड़ी है। इसका क्षेत्रफल ५४ हजार वर्ग मील से ग्रधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सारे पाकिस्तान की जनसंख्या का हुँ भाग है। ग्राजकल इसकी जनसंख्या ४ करोड़ २० लाख से कुछ ग्रधिक है।

### प्राकृतिक दशा-

पूरबी पाकिस्तान प्रदेश प्रायः मैदानी है। इसके पूरव की श्रोर चटगाव श्रौर तिपरा पहाड़ी क्षेत्र स्थित हैं। बाकी भागों में गंगा श्रौर ब्रह्मपुत्र निदयां बहुती हैं। इन निदयों के श्रितिरिक्त सुरमा, कर्गांफुली, तिस्ता, पद्मा श्रौर मेघना निदयां भी बहुती हैं, परन्तु गंगा श्रौर ब्रह्मपुत्र की श्रपेक्षा यह निदयां बहुत छोटी हैं। दिक्षिण में डेल्टा स्थित है, जो दलदली है। बाकी सारे भाग में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। यह मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के इस दोश्राब का विस्तार समुद्र की श्रोर होता जा रहा है।

## जलवायू---

यहां उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तापमान बहुत ऊंचा रहता है। तापमान का ग्रोसत गिमयों में ३२°C के ग्रास-पास रहता है। वर्षा १७७ द से. मी. के लगभग होती है। वर्षा मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से ग्राई हुई मानसून पवनों द्वारा होती हैं। जैसे-जैसे ये पवनें पूरब-पश्चिम की ग्रोर चलती हैं, इनकी ग्राद्रंता कम होती चली जाती है। ग्रतः पूरव से पश्चिम की ग्रोर वर्षा कम होती चली जाती है। उदाहरण के लिये सिलहट की वर्षा ४०६ ४ से० मी० है जबिक ढाका की वर्षा केवल १०५ ४२ से० मी० है। कुछ, वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। इन चक्रवातों को उष्ण चक्रवात कहते हैं। यह चक्रवात मार्च-ग्रग्रैल तथा सितम्बर प्रक्तूबर में वर्षा करते हैं।

# प्राकृतिक वनस्पति—

पूरवी पाकिस्तान की गर्म व आई जलवायु के कारण यहां पहले वन उगे हुए थे। मनुष्य ने इनको बड़ी निर्ममता से काट डाला। नदी कटाव ने भी इस कार्य में सहायता दी। अतः आजकल यहाँ ६ प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर बन नहीं उगे हुए हैं। चटगांव व तिपरा पहाड़ी क्षेत्र पर बांस बड़ी तीव्रता से उगता है। सुरमा घाटी में भाड़ियां, वृक्ष आदि उगे हुये हैं। बांस की इस तीव्र प्रगति के कारणा ही यहां बांस के कागज बनाने के कारलाने चालू हैं। डेल्टाई भाग में सुन्दरी के वृक्ष उगे हुए हैं। यह बड़े घने वन हैं। इनके नीचे भी लम्बी घास व भाड़ियों की अधिकता रहती है। यह विशेष रूप से वेकरगंज व खुलना जिले में फैले हुये हैं।

कृषि—

उप्णा व मार्ड जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का बहुत विस्तार होना चाहिये। परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि डेल्टा भाग दलदली है। वहां मच्छर व अन्य कीड़े बीमारी फैलाते हैं। जलवायु स्वास्थ्य के लिये अच्छी नहीं है। निर्यों द्वारा लाई जलोढ़ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। अतः यहां कृषि उत्पादन बहुत है। पिक्सिंग पाकिस्तान भोजन के लिये पूत्रीं पाकिस्तान पर ही निर्भर है। प्रमुख उपजे—धान, जूट, चाय इत्यादि—हैं। डेल्टाई भाग में जूट का उत्पादन सम्भव है और कुछ क्षेत्र पर किया भी जाता है।

जूट—पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस अकेली फसल पर ही निर्भर है। प्रायः जूट की फसल का कूँ भाग निर्यात कर दिया जाता है। पाकिस्तान को विदेशी मद्रास का एक तिहाइ इसी फसल के बेचने से प्राप्त होता है। इस फसल को उगाने के लिये तिपरा ढाका, नारायग्रगंज, मेमनिंसह और फरीदपूर जिले प्रसिद्ध हैं। जूट को उगाने के लिये भारी वर्षा और उपजाऊ भूमि चाहिये। पूरबी पाकिस्तान में जलोढ़ की मिट्टी इसकी कृषि के लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। जूट एक फसल में मिट्टी के उपजाऊ भागों को चूस लेती है। प्रतिवर्ष निदयों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ की मिट्टी जूट द्वारा शोषित अंशों को पूरा कर देती है। तिस्ता नदी का पानी स्वच्छ होता है। यह जूट को सड़ाने के काम आता है, जिससे उसका मिलों में उपयोग किया जा सके।

चाय—यहां मालिनीचेरा (Malinicherra) नामक स्थान पर चाय का पहला बाग लगाया गया था। ग्राजकल बागों की संख्या १२२ के लगभग है, ग्रकेले सिलहट जिले में ही ११० बाग स्थित हैं। दूसरा नम्बर चटगांव का है। बाकी चाय के बाग तिपरा में स्थित हैं। चाय के बागों का कुल क्षेत्रफल ३० हजार हेक्टेयर है। विशेषज्ञों की राय में चाय के विकास के लिये ग्रभी यथेष्ठ स्थान है। प्रतिवर्ष चाय का २५ हजार टन उत्पादन होता है। चाय का निर्यात ग्राजकल कुछ कम होता जा रहा है। पाकिस्तान की चाय के प्रमुख ग्राहक ब्रिटेन, संयुक्त राज्य ग्रमेरिका, हालेंड, कनाडा, चिली इत्यादि है। विदेशी मात्रा कमाने में जूट ग्रीर कपास के बाद चाय का ही नम्बर है।

धान—धान पूरवी पाकिस्तान की सबसे मह्स्वपूर्ण उपज है। यही धान करीब ६० लाख हेक्टेयर पर बोया जाता है। नदी व डेल्टा प्रदेश में सर्वत्र चावल उगाया जाता है। पूरवी पाकिस्तान की घनी जनसंख्या धान के उत्पादन के लिये एक ग्रनुकूल परिस्थिति है।

ग्रन्य फसलें — ग्रन्य फसलों में गेहूँ, चना, गन्ना, तिलहन, ग्रौर तम्बाकू प्रमुख हैं।

1

## खनिज पदार्थ-

पूरवी पाकिस्तान खनिज पदार्थों की हिष्ट से बहुत पिछड़ा हुम्रा है। यहां कोई उल्लेखनीय खनिज नहीं मिलता। म्राजकल सरकार ने खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण (Survey) कराया है। म्रब पता लगता है कि सिलहट जिले में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) भीर फरीदपुर जिले में पीट (Peat) के संचित भण्डार हैं।

# जल-विद्युत-

कोयला व पैट्रोलियम के नितान्त श्रभाव में उद्योगों को चलाने के लिये जल-विद्युत का ही उपयोग किया जा सकता है। पूरवी पाकिस्तान में उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थित है। सरकार ने कुछ नदी घाटी योजनाश्रों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इन योजनाश्रों में 'कर्ण्फुली', गंगा कोबाडक, 'तिस्ता बांध' श्रादि प्रमुख हैं। तिस्ता बांध वनाने के लिये करीब १ करोड़ रुपया खर्च होने की सम्भावना है। इससे साढ़े तीन लाख टन श्रतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होने की श्राशा है। इन योजनाश्रों के पूरा हो जाने पर डेढ़ लाख किलोवाट जल-विद्युत उत्पन्न हो सकेगी।

### उद्योग-धन्धे-

विभाजन से पहले यह प्रदेश श्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुश्रा था। खनिज पदार्थों की कमी श्रौर श्रार्द्र जलवायु के कारण इस श्रोर श्रिष्ठक ध्यान नहीं दिया गया था। उद्योगों का केन्द्रीकरण कलकत्ता के ही श्रास-पास था। पाकिस्तान सरकार ने एक निगम की स्थापना की। इसे 'पाकिस्तान श्रौद्योगिक विकास निगम' (Pakistan Industrial Development Corporation) का नाम दिया गया। इसके प्रयत्नों के कारण सूती कपड़ा, टाट, सीमेंट, कागज, चीनी, जलयान श्रादि बनाने के उद्योग स्थापित हुये। कुल कारखानों की संख्या ५४० है श्रौर ५७ हजार से श्रिष्ठक मनुष्य इस काम में लगे हैं। भोज्य पदार्थ श्रौर तम्बाकू के उद्योगों में कारखानों की संख्या ५५ है, जो सब प्रकार के कारखानों की संख्या से श्रिष्ठक है। दूसरा स्थान रसायन व रंग उद्योग का है।

सूती कपड़ा उद्योग—विभाजन से पूर्व पूरवी पाकिस्तान में सूती कपड़ा उद्योग ग्रिधक विकित नहीं हुन्ना था। उस समय केवल ११ कारखाने थे। ग्राजकल पाकिस्तान में कारखानों की संख्या दुगुनी हो गई है। इनमें १५ हजार मजदूर काम करते हैं। प्रमुख केन्द्र खुलना, कुश्तिया, बज्जहाट ग्रीर नारायएगंज हैं। सूती कपढ़ें के उद्योग को यहां की श्रार्द्रता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। इससे तार नहीं टूटता ग्रीर कृतिम ग्रार्द्रता उत्पन्न करने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती।

पाट उद्योग—विभाजन से पहले जूट के कारखाने कलकत्ता के पास केन्द्रित थे ग्रीर जूट का कृषि उत्पादन क्षेत्र पूरवी बंगाल में केन्द्रित था। विभाजन ने इस व्यवस्था को नष्ट कर दिया। ग्रौद्योगिक क्षेत्र भारत में ग्रा गया ग्रौर कृषि-क्षेत्र पूरवी बंगाल में रह गया। फलस्वरूप पाकिस्तान को जूट की मिलें व कारखानों की श्रमुपस्थिति बड़ी खटकने लगी, क्योंकि पाकिस्तान को भारत पर निर्भर रहना पड़ता था। १६५१ में नारायरणगंज में जूट की पहली मिल स्थापित हुई। साल भर बाद ही दूसरी मिल स्थापित हो गई। ग्राजकल नारायरणगंज में तीन जूट की मिलें चालू हैं। चटगांव में तीन मिलें हैं। कुल जूट मिलों की संख्या १६ है।

कागज उद्योग—पूरवी पाकिस्तान में कागज के उद्योग के विकास के लिए यथेष्ट श्रनुकूल परिस्थितियां हैं। स्वच्छ जल निदयों से तथा घास व बांस बनों से प्राप्त हो जाता है। बांस के विशाल क्षेत्र चटगांव में उपलब्ध होते हैं। विभाजन से पहले यहाँ कागज का कोई कारखाना नहीं था। कर्णं फुली नदी के किनारे चन्द्रघाना नामक स्थान पर भी कागज की एक फैक्ट्री लगाई गई है।

सीमेंट उद्योग—विभाजन से पूर्व ही पूरवी पाकिस्तान में सीमेंट की एक फैक्ट्री थी। यह ग्रव भी काम कर रही है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष करीब ७५ हजार मीट्रिक टन सीमेंट तैयार किया जाता है।

चीनी उद्योग—पूरवी पाकिस्तान के विभाजन से पहले चीनी के कारखाने चालू थे उस समय इनकी संख्या ६ थी, परन्तु श्राजकल यहां ११ कारखाने हैं। प्रतिवर्ष करीब ६६ हजार मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है।

जलयान निर्माण खुलना व नारायगागंज के स्थानों पर जलयान निर्माण कारखाने स्थापित किये गये है। खुलना पर जलयानों का निर्माण होता है, परन्तु नारायगागंज में इनकी मरम्मत का प्रबन्ध है, पूरवी पाकिस्तान में निदयों पर जलयानों द्वारा माल ढोया जाता है। ग्रतः इनकी बड़ी ग्रावश्यकता पड़ती है। इन कारखानों की स्थापना में साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्च हुग्रा।

जन-संख्या ---

पूरवी पाकिस्तान की जन-संख्या पश्चिमी पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक है, यद्यपि पूरवी पाकिस्तान का क्षेत्र सारे पाकिस्तान के क्षेत्र का सातवां भाग है। १६५१ की जनगएाना के अनुसार पूरवी पाकिस्तान की जनसंख्या ४ करोड़ २० लाख है। यहाँ जनसंख्या का अधिक भाग ग्रामों में रहता है। शहरी जनसंख्या थोड़ी है। एशिया के सघनतम देशों के समान यहां की जनसंख्या का घनत्व ३१० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, प्रमुख नगर नारायएगंज, खुलना, ढाका, और चटगांव हैं। ढाका पूरवी पाकिस्तान की राजधानी है। यहाँ के लोग अधिकतर मुसलमान हैं परन्तु इसकी भाषा बंगला है।

प्रसिद्ध नगर-

ढाका—यह पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी है तथा शिक्षा का केन्द्र है। यहां ढाका स्थित विश्वविद्यालय है। यह १७वीं सदी में मुगलों की राजधानी थी श्रीर महीन मलमल के लिये प्रसिद्ध थी। ढाके की मलमल विदेशों को निर्यात की जाती थी। परन्तु मशीनी कपड़े के मुकाबले में ढाके का उद्योग नष्ट हो गया। इस नगर का बन्दरगाह नारायएगंज है। दोनों ही नगर श्रौद्योगिक केन्द्र बन गये हैं। कागज, जूट, जलयान श्रादि उद्योग यहां विकसित हो रहे हैं। कर्ण फुली की नदी घाटी योजना से इसकी उन्नति की सम्भावना है।

उत्तरी-पूरवी श्रास्ट्रे लिया

ग्रास्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी-पूरवी भाग पर मानसूनी जलवायु मिलती है। यहां वर्षा की एक विशिष्ट ऋतु होती है। दिसम्बर जनवरी में जब सूर्य मकर रेखा के समीप होता है तो थल पर वायु-भार कम हो जाने के कारण हिन्दमहासागर की श्रोर से नम हवायें थल की ग्रोर चलने लगती हैं। ये उत्तरी-पूरवी भाग में काफी वर्षा देती है। वार्षिक वर्षा का ग्रौसत १०१६ से० भीटर िसे ग्रधिक है। जब यहां जाड़े की ऋतु होती है तो थल की ग्रोर से सागर की ग्रोर शुष्क हवायें चलती हैं। इसलिये यहां इन दिनों वर्षा नहीं होती। यहां की प्रधान वनस्पित चौड़ी पत्ती वाले बन हैं लेकिन ग्रब वनों को काट डाला गया है। इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय खेती है। तटवर्ती भागों में खेती का प्रचार ग्रधिक है। यहां चावल, गन्ना, इत्यादि उत्पन्न किये जाते हैं। पशुपालन भी प्रचलित है। तटीय भाग में मछिलयां भी पकडी जाती हैं। डार्विन इस प्रदेश का मुख्य बन्दरगाह है।

पश्चिमी द्वीपसमूह

उत्तरी अमेरिका के समीप अन्ध महासागर में स्थित द्वीपों के समूह को पिंचमी द्वीपसमूह कहते हैं। इन द्वीपों में क्यूबा (Cuba), जमेका (Jamaca) और हेटी (Haity) मुख्य हैं। ये टापू मुख्यतः पहाड़ी हैं। इनके तटीय भागों में मैदानी पिट्टयां हैं। यहां मानसूनी हवाओं द्वारा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत २०३२ से० मीटर के करीब है। इसलिये यहां चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार बन मिलते हैं। पिंचमी द्वीपसमूह का प्रधान व्यवसाय खेती है। यहां गन्ना, तम्बाकू, कपास कहवा, कोको इत्यादि पैदा किये जाते हैं। यहां गन्ने की खेती का बहुत विकास हुआ है। क्यूबा द्वीप संसार में गन्ने की चीनी के लिये विख्यात है। यहीं गन्ने के बड़े-बड़े फार्म हैं, जिन पर उत्तम जाति का गन्ना पैदा किया जाता है। फार्मों पर ही चीनी बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं। तम्बाकू से सिगार और सिगरेट बनाई जाती हैं। पिंचमी द्वीपसमूह के प्रधान निर्यात चीनी, सिगार, कहवा और कोको हैं।

मध्य श्रमेरिका

मध्य अमेरिका एक मानसूनी प्रदेश हैं। इसमें कई छोटे-छोटे देश शामिल हैं जैसे पनामा, कोस्तारिका, सालवेडोर, गुटेमाला, होण्डूराज इत्यादि। यहां ग्रीष्म ऋतु में मानसून हवाश्रों द्वारा वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का श्रीसत २५४ से० मीटर से अधिक है। इसलिये यहां सघन सदाबहार वन मिलते हैं, जो मुख्यतः भीतरी भागों में पाये जाते हैं। कृषि यहां का मुख्य उद्यम है। तटीय भागों में गन्ना, चावल तथा तम्बाकू पैदा किये जाते हैं श्रीर उच्च पठारी प्रदेश पर बनों को साफ करके कहवा श्रीर कौकों, के बागात लगाये जाते हैं। इन देशों में

श्रौद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोगा से इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। पनामा नहर बन जाने के बाद तो व्यापारिक सुविधायें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन स्रभी ये देश केवल कृषि वस्तुयें ही निर्यात करते हैं।

## दक्षिर्गो मैक्सिको

मैक्सिको देश के दक्षिणी भाग में मानसूनी जलवायु मिलती है। गर्मी की ऋतु में यहां प्रचण्ड महासागर की ओर से आर्द्र मानसून पवनें चलती हैं, जिनसे यहां १०० से० मीटर तक वर्षा हो जाती है। अधिकांश क्षेत्र पठारी है जिस पर पत्तभड़ वाले बन मिलते हैं।

इस प्रदेश में खेती, पशुपालन और खान खुदाई के धन्धे प्रचलित हैं। गन्ना, कपास, तम्बाक और मक्का यहां की मुख्य उपजें हैं। पठारी प्रदेश पर चांदी सोना, जस्ता, सीसा और तांबा मिलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के निकट वर्ती भाग में खिनज तेल मिलता है। वैराकूज (Varacruz) इस प्रदेश का मुख्य बन्दरगाह है।

#### मोजाम्बिक

अफ्रीका पूरवी तट पर भूमध्यवर्ती प्रदेश में मोजाम्बिक देश स्थित है। इसकी जलवायु उष्ण मानसूनी है। यहां गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का



ग्रीसता १०१ ६ से भी० से ग्रधिक है। यहां की प्रधान वनस्पति सदाबहार वन हैं। मोजाम्बिक तट के समीप पैम्बा ग्रीर जंजीबार टापुग्रों पर भी वन मिलते हैं।

यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय वन-वस्तु संग्रह, शिकार करना श्रीर खेती है। वनों से रबर, गोंद श्रीर गर्म मसाले प्राप्त होते हैं। यहां लींग बहुत पैदा होती है। खेती का प्रचार तटीय भाग में है। चावल, तम्बाकू श्रीर गन्ना मुख्य उपजें हैं। तटीय भाग में नारियल के वृक्ष भी बहुत पैदा होते हैं, जिनसे नारियल की गिरी श्रीर नारियल का तेल प्राप्त होते हैं। मोम्बासा इस प्रदेश का प्रधान नगर श्रीर बन्दरगाह है।

# उष्ण घास के मैदान प्रथित् 'सूडान-तुल्य प्रदेश'

स्थिति-

भूमध्यवर्ती प्रदेश के उत्तर श्रीर दक्षिण में शुष्क भूमि श्रीर शुष्क ऋतु आरम्भ हो जाती है, जिससे वर्षा वर्ष भर न होकर नियमित रूप से विशेष ऋतु में होती है। इसके कारण यहां की जलवायु, बनस्पति, जीवजन्तु इत्यादि सभी बातें भूमध्यवर्ती प्रदेश से सर्वथा भिन्न हो जाती हैं। इस प्रदेश का देश श्रफीका महाद्वीप में भूमध्यवर्ती प्रदेश से उत्तर-पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। इसे 'सूडान' कहते हैं। इसी नाम के श्राधार पर इस प्रकार के प्रदेश सूडान तुल्य प्रदेश (Sudan Type) कहलाते हैं।

इस प्रकार के प्रदेश दक्षिएगी श्रमेरिका श्रौर श्रफीका में भूमघ्यवर्ती प्रदेश के उत्तर श्रौर दक्षिए दोनों श्रोर पाये जाते हैं। श्रास्ट्रेलिया के उत्तरी मैदान की गएगना भी इसी प्रदेश में की जाती है। इस प्रदेश के पूरव में मौसमी पवनों के प्रदेश

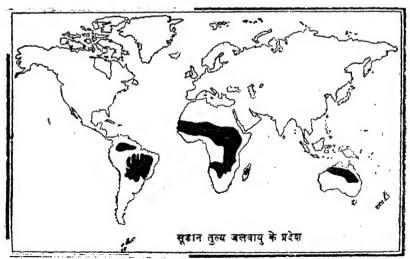

शौर पश्चिम में गर्म महस्थलीय प्रदेश स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका में श्रोरीनीको नदी ने बेसिन, ग्याना का पठार (Highlands of Guiana) श्रौर ब्राजील के पठार इस प्रकार के प्रदेश हैं। श्रफीका में सूडान भीलों का पठार श्रौर जेम्बेजी नदी (R. Jambezi) का ऊपरी बेसिन इस प्रदेश में सम्मिलित है। श्रास्ट्रे लियां महाद्वीप



में उसके पश्चिमी श्रीर उत्तरी प्रान्त में भीतरी मैदानों की गराना भी इसी प्रदेश में की जाती है।

प्राकृतिक परिस्थितियां-

जलवायु—यह प्रदेश उप्णा कटिबन्ध के सीमावर्ती भागों में है। अतः वर्ष भर तापमान अधिक रहते हुये भी कुछ महीनों में तापमान अत्यधिक हो जाता है

श्रीर कुछ महीनों में तापमान अन्य महीनों की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। फलतः यहां के निवासियों को ग्रीष्म श्रीर शरद ऋतुश्रों का कुछ-कुछ ग्रामास मिलने लगता है। वाधिक तापान्तर ३° से ६° С तक है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान का ग्रीसत २५° С रहता है। परन्तु कुछ स्थानों पर तापमान २६° С से० मी० रहता है। परन्तु कुछ स्थानों में तापमान १४° С तक गिर जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ही इन भागों में वर्षा कम होती है, जिससे तापमान कुछ कम हो जाता है। परन्तु वायु के श्राद्वंतापूर्ण होने के कारण यह भी अनुभव नहीं होता।

इस प्रदेश में ऋतु-क्रम (Seasonal System) विशेष रूप से वर्षा के वितरण पर ग्राघारित है। यहां मुख्यः दो ऋतुयें होती हैं। प्रथम, शरद ऋतु जिसे जाड़े का मौसम न कहकर ठण्डी ऋतु कहना ग्रधिक उपयुक्त होगा। इस ऋतु में यह प्रदेश संमार्गी पवनों की शान्त पेटी में ग्रा जाता है, जिसके कारण वर्षा का ग्रभाव रहता भौर वायुमण्डल में शुष्कता बनी रहती है। दूसरी ऋतु गर्मी की होती है। इस ऋतु में ही यहां वर्षा होती है। यहां की ग्रौसत वार्षिक वर्षा ५० देश मी० से १०१६ से० मी० तक होती है। यह प्रदेश गर्म महस्थलीय प्रदेश ग्रौर भूमध्यवर्ती प्रदेशों के बीच स्थित है। इसलिय उत्तरी गोलाई में इसकी दक्षिणी सीमा पर उत्तरी सीमा की तुलना में कहीं ग्रधिक वर्षा होती है ग्रीर दक्षिणी गोलाई में

इसके विपरीत होता है। मरुस्थलीय सीमा पर वर्षा केवल २५.४ से० मी० से ३५.५ से० मी० तक हो जाती है। वर्षा प्रायः ग्रीष्म ऋतु में होती है ग्रौर शीत ऋतु शुष्क रहती हैं। इस प्रदेश के भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप वाले भागों में वाहनिक वर्षा होती है। 'श्रफीका के पिश्वमी भागों में टोरनाडो (Tornadoc) चक्रवातों के द्वारा भी थोड़ी वर्षा हो जाती है। वर्षा का समय श्रौर मात्रा ग्रनिदिचत होने के कारएा श्रकाल पड़ते रहते हैं। इस जलवायु को श्रवस्थान्तर जलवायु (Transitional Climate) कहते हैं।

| नगर      | ऊँवाई<br>मीटर | जनवरी का<br>तापमान (C°) | जून का<br>तापनान (C°) | वाषिक वर्षा<br>से०मी० | वर्षां की<br>ऋतु |
|----------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| कज       | ₹8.83         | २५.६                    | ₹ .                   | ७३.६                  | गर्मी            |
| बुलवायो  | १३६२-७०       | २२.२                    | 8.8                   | ६६.४८                 | गर्मी            |
| कराकास   | 8085.88       | १८                      | २०                    | 20.78                 | गर्मी            |
| किंग्सटन | , ७.३१        | २४                      | २८                    | =X.XE                 | गर्मी            |

### प्राकृतिक वनस्पति-

वर्षा का एक बड़ा भाग शुष्क होने तथा वर्षा की प्रधिकांश मात्रा वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाने के कारए। यहां की मुख्य वनस्पति जंगल न होकर घास है। तापमान वर्ष भर सदाबहार बनों के लिये अनुकूल रहता है परन्तु वर्षा की कमी से यहां घास और भाड़ियां ही उगती हैं। यहां की घास ऊँची और भूरी व पतली होती है। यह घास गुच्छों (Tufts) में उगती है। घास के गुच्छे एक दूसरे से खाली जमीन द्वारा श्रलग रहते हैं। वर्षा होते ही ये घासें निकल पड़ती है और कुछ महीनों में मनूष्य से भी अधिक ऊँचाई प्राप्त कर लेती हैं। घास के बीच कहीं-कहीं इमली, ताड़ इत्यादि के ऊँचे बृक्ष उगे रहते हैं । कहीं-कहीं ३ ६४ मीटर से ४ ५७ मीटर तक ऊँची हाथी घास (Elephant Grass) उत्पन्न होती हैं। नदियों के समीपवर्ती मैदानों पर छोटे-छोटे छतरीनुमा वृक्षों की पत्तियां उगी मिलती हैं, जिन्हें Galeria या Galley Forest कहते हैं। शुष्क ऋतु में घास सूख जाती है, परन्तु लम्बे पेड़ खड़े रहते हैं। यहां वृक्षों में से गोंद (Gum) भी प्राप्त होता है। मिश्री सुडान में विश्व को धपनी स्नावश्यकता का ७० प्रतिशत गोंद मिलता है। वर्षा की तरह यहां की वनस्पति भी दक्षिणी और उत्तरी सीमा में अलग-अलग पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ड में दक्षिए। से उत्तर को जाते समय क्रमशः जंगल, घास व पेड मिले मैदान, और अन्त में उत्तरी सीमा पर बहुत दूर-दूर भाड़ियां और कांटे मिलते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में इसके विपरीत होता है। इन घास के मैदानों को वेनेजुएन में 'लानोस', दक्षिण बाजील में 'पम्पास', सूडान में 'सजाना' और दक्षिण अफ़ीका में 'पार्कलण्ड' कहते हैं।

जीव-जन्तु-

पहले यह प्रदेश जानवरों से भरा पड़ा था। परन्तु अब यहां शिकार के कारण जानवरों की संख्या बहुत घट गई है। यहां की वनस्पित और जलवायु जंगली पशुओं के लिये बहुत अनुकूल है। यहां तीन प्रकार के जीव-जन्तु मिलते हैं। प्रथम प्रकार के घास खाने वाले पशु हैं जैसे बारहिंसघा जेबरा, हाथी, जिराफ, कंगारू, चिलला, विसाका और केपीबारा आदि। दूसरी प्रकार के पशु इन जानवरों को खाने वाले हिंसक पशु हैं जैसे शेर, चीता, तेन्दुआ गीदड़, लकड़बग्घा और जागीर। तीसरे प्रकार के जीव-जन्तुओं से यहां की निदयां भरी पड़ी हैं। निदयों में मगर, घरियाल और दिरयायी घोड़े बहुतायात से हैं। यहां के घास खाने वाले जानवरों को वनस्पति-भोजी और गांस खाने वाले जानवरों को आमिषभोजी कहते हैं।

म्राधिक विकास-

सवाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका, अफीका और आस्ट्रे लिया में पाये जाते हैं। इन देशों की खोज कुछ ही समय पूर्व हुई थी। इसलिये ये प्रदेश थोड़े समय से ही उन्नित कर पाये हैं। वैसे तो घास के मैदान होने से इनकी उन्नित पशुपालन, कृषि और कृषि पर निर्भर उद्योग-धन्धे के क्रम से होनी चाहिये थी, परन्तु प्रत्येक भाग में ऐसा नहीं है। अफीका के नीम्रो पशुपालन करने वाले खानाबदोश (Pastural Nomads) हैं। इनमें से हौसा जाति के लोग पुराने ढंग से खेती करते हैं। यूरोपीय



जातियों के प्रभाव से नियात के लिये भी पर्याप्त उपजें हो जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया में पशुपालन के लिये अनुकूल परिस्थितिया नहीं हैं। यहां के जानवर पालतू नहीं बनाये जा सकते। यूरोपियनों द्वारा लाये गये बकरी, भेड़ें, घोड़े इत्यादि अब यहां पाले जाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि सिचाई का प्रवन्ध हो जाने पर यहां वर्ष भर खेती हो सकेगी। अतः इस प्रदेश का भविष्य उज्जवल माना जाता है। यहां की जलवायु यूरोपियन जानवरों के लिये अनुकूल नहीं है। अतः वे इस जलवायु में मर जाते हैं और यदि जीवित भी रहते हैं तो न मोटे रहते हैं और न दूध दे सकते हैं। मास वाले जानवर भी यहां नहीं पाले जाते।

यहां के कीड़े विषैले होते हैं श्रौर उनके काटने से जानवर मर जाते हैं तथा उनकी खाल में छेद हो जाते हैं। इससे खाल का मूल्य घट जाता हैं। इन सब बाधाओं के होते हुये भी यहां के निवासी श्रच्छा मांस उत्पन्न कर लेते हैं। परन्तु यातायात के साधनों की कमी भी यहां के श्राधिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है जिसके कारण सवाना प्रदेश में पशु पालन (Cattle Rearing) का घन्घा उन्नत नहीं हो सका है। जहां पानी की सुविधा है, वहां कृषि होती है। सूडान, पूरवी श्रफीका श्रीर रोडेशिया में खेती-बाड़ी होती है। इन क्षेत्रों में सिचाई का समुचित प्रबन्ध किया गया है। मिश्री सूडान में गेहूँ, कहवा, मूंगफली श्रौर कपास, फांसीसी सूडान में मोटा ग्रनाज (Millets), मूंगफली श्रौर कपास, रोडेशिया में मक्का श्रौर तम्बाकू की खेती की जाती है। रोडेशिया में ब्रोकेन हिल खनिज-पदार्थों के लिये प्रसिद्ध है। यहां लोहा, सीसा श्रौर कोयला खानों से निकाला जाता है। यातायात के श्रविकित्त साधनों का द्रुत गित से विकास किया जा रहा है। यहां से कपास, गोंद, पशुग्रों की खाल, चमड़ा श्रौर हाथी दांत का निर्यात किया जाता है।

मानव-जीवन-

ग्राधिक विकास के श्रनुसार तीन प्रकार की जातियां पाई जाती हैं—

(१) पशु चराने वाली जातियां (Pastural Nomads), (२) पशु चराने और पुरानी खेती करने वाली जातियां और (३) खेती करने वाली जातियां । पहले प्रकार की जाति मसाई (Mussai) है जो पूरवी अफीका के पठार पर पाई जाती है। ये लोग गाय, बैल, भेड़े और बकरी पालते हैं। इस जाति के मनुष्य लम्बे कद के, बहुत मजबूत और लड़ाकू जवान होते हैं। घास की प्रचुरता के कारण इनका जीवन खिरगीज के समान अधिक विचारशील नहीं होता। ये बहुत कम मांस खाते हैं।

इनका खाना विशेष रूप से दूध श्रीर जानवरों का खून होता है। ये केवल शेर का शिकार करते हैं श्रीर निचली घाटियों पर डाका डालकर गुजर करते हैं। इनकी भौपड़ियां शाखाश्रों का एक ढांचा होती हैं, जिन्हें कीचड़ श्रीर गोबर से लीप दिया जाता है। ये लोग कपड़े बहुत कम पहनते हैं। दूसरे प्रकार की जाति किक्यूयू (Kikuyu) है, जो उत्तरी केनया में रहती है। ये बान्द्र जाति के नीग्रो हैं। ये लोग कृषि श्रीर पशुपालन दोनों करते हैं। ये शांतिप्रिय जातियां



मिश्री सूडान के निवासी

हैं। तीसरे प्रकार की जाति 'होस' (Hausa) है, जो पश्चिमी अफ्रीका में रहती है। इसकी खेती पुरानी लेकिन अस्थायी है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले ये लोग लकड़ी के डण्डे से खेत जीतते थे। लेकिन अब इन्होंने हल का प्रयोग आरम्भ कर दिया है। ये कपास, मक्का, गिन्नी, कार्न और मूंगफली की खेती करते हैं तथा

जानवर भी पालते हैं। इनकी खुराक कई प्रकार की होती है। ये मिट्टी के घर बनाते हैं और गांवों तथा कस्बों में रहते हैं। कई गांवों का एक समूह एक सरदार के आधीन होता है। ये लोग बहुत प्राचीन समय से नमक का व्यापार करते आये हैं और चमड़े, लोहे और मिट्टी का सामान बनाने में भी बड़े प्रवीगा होते हैं। इनमें सं अधिकांश व्यक्ति मुसलमान हैं। मेलम्बा सफेद चोगा पहनते हैं। इन्हें नीग्रो लोगों में सबसे अधिक उन्नतिशील माना जाता है।

# गर्म मरुस्थलीय प्रदेश म्रथवा 'सहारा-तुल्य प्रदेश'

स्थित--

ये प्रदेश कर्क रेखा (Tropic of Cancer) श्रीर मकर रेखा (Tropic of Capricorn) के समीप महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित हैं। ग्रतः संमार्गी पवनों (जो महाद्वीपों के पूरवी भागों में वर्षा करती हुई जब यहां पहुँचती हैं तो सर्वया नमी रहित हो जाती हैं) के क्षेत्रों में होने के कारए। ये प्रदेश मरुस्थल बन गये हैं। ग्रफीका का विशाल सहारा मरुस्थल, दक्षिणी ग्रफीका स्थित कालाहारी मरुस्थल, एशियायी महाद्वीप के ग्ररव श्रीर थार मरुस्थल, उत्तरी-श्रमेरिका स्थित कोलोरेडो श्रीर उत्तरी-पश्चिमी मैक्सिकों के मरुस्थल, दक्षिणी श्रमेरिका के ग्रटाकामा श्रीर पीरू के मरुस्थल तथा श्रास्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल (Great Desert) इसी प्रदेश में शामिल हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी श्रमेरिका में इन मरुस्थलों का क्षेत्र संकुचित है, परन्तु श्रफीका, एशिया श्रीर श्रास्ट्रेलिया में ये मरुस्थल महाद्वीपों के भीतरी भागों के विस्तृत क्षेत्र में पूरब-पश्चिम दिशा में फैले हुए पाये जाते हैं।

प्राकृतिक परिस्थितियां—

जलवायु—उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश में सबसे ग्रधिक वार्षिक तापान्तर इसी प्रदेश में पाया जाता है। वार्षिक तापान्तर उत्तरी गोलार्द के भागों में १६°C



स्रीर दक्षिणी गोलार्क वाले भाग से ११°C रहता है। यह याद रखना चाहिये कि इतना स्रधिक वार्षिक तापान्तर गर्मी की ऋतु में तापमान स्रधिक होने से होता है, न कि जाड़े का तापमान कम होने से। दैनिक तापान्तर १५°C से २५°C तक रहता है स्रीर शरद ऋतु में प्रायः रात को पाला पड़ता है। तापमान सूर्य के द्वारा नियन्त्रित होने के कारण सारे साल दैनिक तापमान रेखायें एक-सी होती हैं। गर्मी

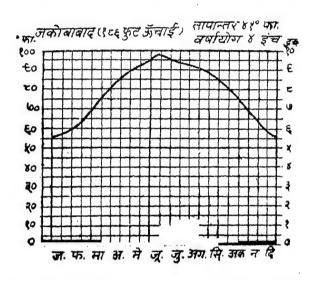

की ऋतु में साईमूम (Saimoom) हवायें तापमान को १२०° से ११०° फ० तक बढ़ा देती हैं। प्रजीजिया (ट्रिपोली) में ग्रिधिकतम तापमान १३६ ४° फ० पाया जाता है। यहां वर्षा १२७ सेन्टीमीटर से ग्रिधिक नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में तो वर्षा ४ या ६ साल बाद होती है और २५ ४ सेन्टीमीटर से ग्रिधिक किसी वर्ष भी नहीं होती है। दिलागी ग्रमेरिका के इक्वेक शहर में केवल ०७६ सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा केवल बहुत कम ही नहीं होती, किन्तु इसके होने का समय भी ग्रानिश्चित रहता है। वर्षा ग्रचानक होती है। प्रायः ग्रत्यिक गर्मी के कारण वर्षा का जल भूमि पर पड़ते ही सूख जाता है। गर्मी के कारण ७५ प्रतिशत धूप ग्रौर जाड़े के समय ६० प्रतिशत धूप रहती है। गर्मी के कारण हवा सदा ऊपर को उठती रहती है परन्तु नमी के ग्रभाव में वर्षा नहीं कर पाती। इस प्रदेश में ग्राकाश सदा मेघ-रहित, नीला ग्रौर स्वेच्छ बना रहता है। दिन के समय सूर्य की तीक्ष्ण किरणें बालू को भीषण रूप से गर्म कर देती हैं ग्रौर रात्रि के समय बालूमय भूमि शीघ ही ताप निकल कर ग्रत्यन्त शीतल हो जाती है। इसलिये दिन में यहाँ प्रचण्ड गर्मी ग्रौर रात में हिडुयों को कंपा देने वाली ठण्ड पड़ती है। रात ग्रौर दिन का तापमानान्तर ४३° С तक पहुँच जाता है। इसी भांति ग्रीष्म ग्रोर शीतकालीन

तापमानों में भी महान् अन्तर होता है, जो दिये हुए जेकोबाबाद के ग्राफ से भली-भांति स्पष्ट है।

| नगर        | समुद्र तल से<br>ऊंचाई मीटर में |        | जुलाई का<br>तापमान (°C) | वार्षिक वर्षां<br>(सेंटीमीटर) |         |
|------------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| जेकोबा बाद | ४६.६६                          | १४० फ० | ३४° फ०                  | 80.88                         | कोई ऋत् |
| श्रदन      | २५ ५ ५                         | २४० क  | ३१* फ॰                  | ४.८५                          | नहीं े  |
| सानडींगो   | २६.४१                          | १२°फ०  | १६° फ०                  | २४.३८                         | 11      |
| मुमा.      | 88.60                          | १२°फ०  | ३३° फ०                  | 6.20                          | "       |

जलवायु के उपर्युंक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस प्रदेश में वर्षा बहुत ही कम श्रीर नहीं के बराबर होती है। इस प्रदेश में भूमध्य रेखा की श्रीर वाले भागों में साधारण सी वर्षा गिमयों में हो जाती है श्रीर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की श्रीर के भागों में जहां ये प्रदेश रूमसागरीय प्रदेश में मिलते हैं श्रीर कमशः उसी में बदल जाते हैं। शीतकाल में रूमसागरीय प्रदेश की पछुत्रा हवाश्रों के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है। उन क्षेत्रों में वर्षा पूर्णतः श्रनिश्चित होती है। कभी-कभी कई-कई वर्षों तक एक बूंद भी नहीं पड़ती। जब कभी वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है। यहां वर्षा न होने का एक प्रमुख कारण उस प्रदेश के विभिन्न भागों के पश्चिमी बटों पर समुद्री ठण्डी धाराग्रों का प्रभाव भी है। यही कारण है कि वायु में श्राद्रता धारण करने की शक्ति जुप्त हो जाती है। इन भागों के उच्च क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव नींचे की श्रीर मैदानी क्षेत्रों में कम रहता है।

# प्राकृतिकं वनस्पति-

यहां की सम भूमि वनस्पित के दृष्टिकोरा से भौतिक शुष्कता (Physical Drought) के क्षेत्र में स्थित है, जिससे सदैव नमी की कमी बनी रहती हैं। यहां की वनस्पित को Xerophyte कहते हैं, क्योंकि ये भाड़ियां शुष्क जलवायू में भी रह सकती हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वाष्पीकरएा को रोकने और नमी बनाये रखने के लिये इनकी पत्तियां छोटी, चमकदार और चिकनी तथा छाल मोटी और गूदेदार होती है। छिद्रों की संख्या पत्तियों में बहुत कम होती है भौर पत्तियों पर बाल होते हैं। शाखाओं और तनों पर नुकीले कांटे होते हैं और उनमें से बदबू निकलती है- जिससे पशु भी इन्हें न खा सकें। घास की पत्तियां तेज, कड़ी और खतली होती हैं। भाड़ियों में कैक्टस (Cactus) जाति की भाड़ियां समिक मिलती हैं। ताड़ और खजूर यहां के प्रमुख वृक्ष हैं।

# जीव-जन्तु-

इस प्रदेश के मुख्य पशु ऊंट, घोड़े और खन्नर हैं। ऊंट एक ऐसा पशु है, जिसके बिना मक्स्थलों के निवासियों का काम चल ही नहीं सकता। अपनी विकाल्टताओं के कारण यह मरुभूमि का जहाज कहलाता है। इसके पेट में एक बड़ी थैली होती है, जिसे यह पानी पीकर भर लेता है। ग्रतः एक बार पानी पीकर यह कई दिन तक बिना पानी पिये गर्म रेगिस्तानों की यात्रा कर सकता है। इसके पैर चौड़े ग्रीर गद्दी दार होते हैं, जिसके कारण यह सफलतापूर्वक रेतीली भूमि पर चल सकता है। लम्बी पलके इमकी ग्रांखों की रेत में रक्षा करती हैं ग्रीर नथुने कुछ इस प्रकार के बने होते हैं कि उनके ग्रन्दर मांस के साथ रेत प्रविष्ट नहीं हो पाता। श्रफीका, ग्ररब ग्रीर थार के विस्तृत मरुस्थलों को वहां के निवासी इसी पश्र की सहायता से पार करते हैं। ग्ररब के मरुद्यानों में घोड़े, गर्ध ग्रीर खच्चर भी बहुत कम ग्रांते हैं। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में शतुरमुर्ग मिलता है, जिसके पंख ग्रत्यन्त सुन्दर होने के कारण ऊच्च दामों पर बिकते हैं। यहां के निवासी भेड़-बकरियां भी पालते हैं।

## ग्राथिक विकास—

इन प्रदेशों का ग्राधिक विकास उपज ग्रौर यातायात के साधनों के ग्रभाव में एक प्रकार से ग्रसम्भव सा ही है। भूमि उपजाऊ होते हुए भी जल के बिना कुछ पैदावार नहीं होती । मरुस्थलों में कहीं-कहीं भूगर्भीय स्रोतों ग्रथवा पाताल कुन्नों से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारए। वहां ताड़, खजूर इत्यादि वृक्ष उत्पन्न होते हैं श्रौर कुछ मनुष्य उन स्थानों पर श्रपना स्थायी निवास स्थान बनाकर ज्वार, बाजरा, तम्बाकू, दाल, अगूर, प्याज कपास और साग सब्जियां उगा लेते हैं। ऐसे स्थान मरुद्यान (Oasis) कहते हैं। जिन मरुस्थलीय प्रदेशों में निदयां होती हैं वहां उनसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है श्रौर अच्छी पैदावार हो जाती है। मिश्र, इराक, पश्चिमी पाकिस्तान इत्यादि इसी प्रकार के देश हैं, जहां नदियों से सिंचाई का प्रबन्ध करके गेहुँ, कपास, तम्बाकू, मोटे अनाज, दाल इत्यादि खूब पैदा किये जाते हैं। स्रतः मरुस्थलीय प्रदेशों का स्राधिक विकास केवल सिंचाई का प्रबन्ध करके वहां मोटे स्ननाज उत्पन्न किये जाने पर ही सम्भव है। इस प्रदेश-में खनिज सम्पत्ति भी पाई जाती है। श्रास्ट्रेलिया के मरुस्थल में सोने की प्रसिद्ध खानें हैं। चिली के अटाकामा मरुस्थल में शोरा बहत मिलता है, जो वहां से विदेशों को प्रचुर परिमारा में भेजा जाता है। अरब, इराक श्रीर संयुक्त राज्य अमेरिका के मरुस्थलों में पैट्रोलियम के कुयें बहुतायत से मिलते हैं। संयुक्त राज्य की साल्ट लेक (Salt Lake), थार महस्थल की सांभर भील, सहारा की चाड भील से नमक बहतायत के साथ प्राप्त करके बाहर भेजा जाता है। चिली के उत्तरी भाग में भी खारे पानी की भीलें हैं, जिनसे नमक निकाला जाता है। चिली में तांबा, लोहा श्रीर चांदी की भी खानें हैं। कालाहारी मरुस्थल में भी कुछ, तांबा मिलता है। परन्तु यातयात के साधनों के ग्रभाव में यहाँ यह श्रार्थिक उद्यम विकसित नहीं हो पाया है।

मानव-जीवन---

इन मरुस्थलों में तीन प्रकार की जातियाँ रहती हैं।

(१) मरुद्यानों में स्थायी निवास करने वाली जातियां— बुछ लोग स्थाई रूप से एक ही स्थान पर निवास करते हैं। ये खेती करते हैं और पशु भी पालते हैं। इन की खूराक खबूर, मांस, फल, सब्बी और अनाज है। ज्वार, वाजरा, मक्का, फल और सब्जियों की खेती करते हैं। इनके मकान चौड़ी छतों वाले होते हैं और धूप में सुखाये की चड़ या गारे की ईंटों (Adope) से बनते हैं। यहां की जातियां उन्नतिशील और अच्छी तरह से सुसंगठित हैं। ये व्यापार भी करते हैं। सहारा के मरुद्यानों में रहने वाली जातियां इसी प्रकार की हैं।



मिश्र के एक महद्यान का दृश्य

(२) विचरणकील जातियाँ (Nomads)— अरब के बद्दू (Beduin) और सहारा के 'टाॅरेग' (Taurag) विचरणकील जातियां हैं। इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता अस्थिरता (Restlessness) है। हर समय यह लोग चलते ही रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह कभी निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पायेंगे। स्थाई आबादी शून्य रहती हैं। इनके बंजारापन (Nomadism) की आदत वातावरण के द्वारा निर्धारित होती है। चरागाह और पानी का वितरण इनके बंजारापन के क्षेत्र को सीमित कर देता है। ये लोग तो स्वभाव से ही डाकू व लूटेरे होते हैं। यहां डाकू की पदवी सम्मान का सूचक है। टाॅरेग बहुत ही भंयकर लुटेरे होते हैं। इनका रंग कुछ काला और आकृति भयंकर होती है। इनके बाल ऊन की तरह मोटे होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनका रक्त अफीका के हब्शियों के साथ मिश्रित है। ये प्रायः मरुद्यानों में चलने वाले कांफिलों को लूटते हैं और समीपस्थ मरुद्यानों और कृषि क्षेत्रों में डाका डालते हैं। इसलिये सेम्पल न लिखा है: 'बंजारे आर्थिक दृष्टिकोण से पशु पालने वाले, राजनैतिक दृष्टिकोण से युद्ध करने वाले हैं।' ये मांसाहारी होते हैं और ऊंटनी का दूध भी पीते हैं। कुर्ता शलवार जैसे ढीले वस्त्र पहनते हैं और ऊपर से सफेद सूत

का चोगा लटका लेते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि रेगिस्तानी लोगों में धर्म के लिये स्वाभाविक प्रेम है। यह माना जाता है कि संसार के तीन प्रमुख धर्म ईसाई इस्लाम ग्रौर यहूदी धर्म हैं। तीनों ही सीरिया तथा अरब के रेगिस्तानों

से सम्बन्धित हैं। रेगि-स्तान की प्राकृतिक दशां एकसी होने के काररा इन धर्मों में भी एक ही ईश्वर को माना गया है। रात्रि में स्वच्छ ग्राकाश ग्रौर तारों के सहारे चलने के काररा यह लोग ज्या-मिति, बीजगिएत ग्रौर ज्योतिष विद्या में प्रवीरा



हो गये हैं। अरब और 'ग्ररब के बद्दुश्रों ने मार्ग में तम्बू गाड़े हुये हैं। मिश्र ने इस विद्या के बड़े-बड़े विद्वान पैदा किये हैं। यहां के लोग दार्शनिक और भाग्यवादी होते हैं। इन सबका कारएा यहां का वातावरएा ही है।

(३) शिकारी जातियाँ (Hunters)—तीसरे प्रकार की जातियां कालाहारी के बुशमैन (Bushmen) हैं, जिन्हें संसार की सबसे पुरानी, पिछड़ी श्रीर ग्रसम्य जाति माना है। श्रास्ट्रे लिया में इन्हें ब्लैकफैलों (Blackfellow) कहते हैं। ये लोग चतुर शिकारी होते हैं श्रीर जहरीले तीरों से शिकार करते हैं। कहा जाता है कि ये लोग जंगली जानवरों की श्रावाज की नकल कर सकते हैं। संसार की जातियों में विभिन्न प्रकार के विषयों का जितना ज्ञान इन्हें होता है, उतना श्रन्य किसी जाति को नहीं होता। यह मांस श्रीर सांप खाते हैं, जानवरों की खाल पहनते हैं, पानी को बालू के नीचे घड़े में भरकर छुपा रखते हैं। यह साहसी, दृढ़ श्रीर ठिगने कद के होते हैं। इन्हों में जाति 'हाटेन्टॉट' (Hottentot) नामक होती है, जो कालाहारी मरुस्थल में किनारे के क्षेत्रों में रहती है। यह जाति यूरोपियनों के संसर्ग से कुछ सम्य हो गई है श्रीर घास तथा चटाइयों की गुम्बदनुमा भौपड़ियां बनाकर रहती है। जहां पानी श्रीर चारे की श्रीधकता रहती है, वहीं ये श्रपनी भेड़, बकरियों को लेकर रहने लगते हैं। उत्तर की श्रीर से नीग्रो श्रीर दिक्षिण की श्रीर से श्रंग्रेजों के श्रागे बढ़ते रहने के कारण इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है।

## श्रफ्रीका के गर्म मरुस्थल

श्रफ़ीक्रा महाद्वीप पर गर्म मरुस्थन के दो प्रदेश हैं—एक कर्क रेक्सा पर, दूसरा मकर रेखा पर।

(१) सहारा—उत्तरी मरुभूमि को 'सहारा' या ' 'सहरा' कहा जाता है। ग्ररबी भाषा में सहरा शब्द का ग्रथं मरुभूमि है। सहरा मरुभूमि का विस्तार लीबिया के दक्षिणी भाग ट्यूनीशिया, मिश्र, उत्तरी सूडान ग्रौर फांसीसी पश्चिमी ग्रफीका के मध्य भाग पर है। यह एक विस्तृत नीचा प्रदेश है, जो वर्ष भर संमार्गी पवनों के प्रदेश में रहने के कारण शुष्क है। शुष्क होने के कारण यहाँ बालू रेत मिलता है। यह ग्रत्यन्त वीरान ग्रौर उजाड़ है। दूर तक वनस्पति के चिन्ह नहीं नजर ग्राते। सहारा की विस्तृत मरुभूमि में जहां कहीं कोई जलाशय मिल जाता है, खजूर के वृक्ष, भाड़ियां ग्रौर घास उग ग्राते हैं। ऐसे प्रदेशों को 'मरुद्यान' कहते हैं।

## म्रार्थिक विकास—

यह प्रदेश म्राधिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुम्रा है। इसे म्रभावों की भूमि कह सकते हैं। यहां म्राबादी बहुत कम है मरुद्यानों म्रथवा नदी घाटियों में कुछ खेती कर ली जाती है। मिश्र देश में यदि नदी न होती तो यह देश भी शेष सहारा की तरह उजाड़ भौर म्रविकसित रहता। मिश्र की सम्पन्नता का म्राधार नींल नदी है। इसी से मिश्र को 'नील नदी का वरदान' (Gift of the Nile) कहा जाता है। यहां की मुख्य उपजें, ज्वार, बाजरा म्रौर कपास हैं। मिश्र उत्तम जाति की कपास के लिये विश्व-विख्यात है। सहारा मुख्यतः घूमने वाले चरागाहों का प्रदेश है। ये म्रपनी भेड़-करियों मौर ऊँटों को लिये घास की तलाश में घूमा करते हैं। विस्तृत रेतीले प्रदेश में यातायात एक विकट समस्या है। ऊँट यातायात का मुख्य साधन है। सहारा में भ्रनेक खनिजों के क्षेत्र बताये जाते हैं। लेकिन यातायात की कठिनाई के कारण वे म्रविकसित पड़े हैं।

(२) कालाहरी मरु प्रदेश— यह मकर रेखा पर ग्रफीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। सहारा की तरह यह भी ग्रत्यन्त शुष्क है। काँटेदार वृक्षों ग्रौर कटीली फांड़ियों के ग्रलावा यहां कोई भी बनस्पित नहीं दीख पड़ती। मरुद्यानों में घास ग्रौर खजूर के कुंज मिलते हैं। इस प्रदेश में बहुत कम लोग ग्राबाद हैं। केवल कुछ जंगली जातियाँ यहाँ बसती हैं, जो शिकार करके पेट पालती हैं। मरुद्यानों में मोटे ग्रनाजों की खेती कर ली जाती है। कालाहारी के 'बुश मैन' काले व कुरूप होंते हैं। शिकार इनका मुख्य उद्यम है। इस प्रदेश में बुछ खनिज भी पाये जाते हैं। जहां ये खनिज मिलते हैं, वहाँ नगर ग्राबाद हो गये हैं। तांबा ग्रौर हीरे यहां के मुख्य खनिज हैं। विन्ढोक (Vindhok) इस प्रदेश का मुख्य नगर है, जो दक्षिणी-पश्चिमी ग्रफीका देश की राजधानी है।

# पिक्चमी ग्रास्ट्रेलिया का गर्म महस्थल

पिश्चिमी आस्ट्रेलिया एक सहारा तुल्य प्रदेश है। यह मकर रेखा पर स्थित है। इसलिये यहां वर्ष भर संमार्गी पवन चलती हैं, जो शुष्क हवायें हैं। इस कारण यह देश अत्यन्त शुष्क रहता है। यहाँ रेतीली आधियां चलती हैं और जलवायु बहुत कड़ी है। दिन श्रीर रात के तापमान में बहुत अन्तर मिलता है। यहां कटीली भाड़ियों के अलावा कोई बनस्पति नहीं मिलती। यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां कुछ ही जंगली लोग मिलते हैं, जो अपने ऊंट ओर भेड़ों को लिये घास की तालाश में घूमा करते हैं। प्रकृति ने इस अभावग्रस्त क्षेत्र को स्वर्ण जैमी मूल्यवान वस्तु प्रदान की है। यहाँ स्वर्ण के दो क्षेत्र हैं—कालगुर्ली श्रीर कुलगार्डी। यहाँ सोने की खुदाई के कारण विकास के चिन्ह हिंग्गिचर होते हैं। ये दोनों नगर रेलमार्ग द्वारा पर्थ (Perth) बन्दर्गाह से जुड़े हैं।

## दक्षिशा अमेरिका के गर्म मरुस्थल

इस महाद्वीप पर पीक् के पश्चिमी भाग श्रौर चिली के उत्तरी भाग पर गर्म महम्थल का विस्तार है। कालाहारी श्रौर पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया की तरह वह प्रदेश भी मकर रेखा पर स्थित है। यह श्रत्यन्त शुष्क प्रदेश है, क्यों कि यह एण्डीज पर्वत श्रेगी की वृष्टि छाया में पड़ता है। यहाँ रेत के सिवाय श्रौर कुछ नजर नहीं श्राता केवल नदी घाटियों में कुछ हरियाली मिलती है। यह प्रदेश प्रायः उजाड़ श्रौर गैर- श्राबाद है। केवल नदी घाटियों में कुछ लोग बसे हैं। वे यहाँ गेहूँ श्रौर कपास उत्पन्न कर लेते हैं। पशुचारण का भी प्रचार है। चिली देश में जोरा बहुत मिलता है। यहाँ चांदी, तांबा भी पाये जाते हैं। खनिज क्षेत्रों में छोटे-छोटे नगर श्राबाद हो गये हैं जो रेल मार्ग द्वारा बन्दरगाहों से जुड़े हैं। एन्टाफागास्टा (Antafagasta) प्रधान बन्दरगाह है।

## उत्तरी श्रमेरिका का गर्म मरुस्थल

कर्क रेखा पर उत्तरी ग्रमेरिका के पिश्चमी ंतट के सहारे एक छोटा सा प्रदेश है, जिसका विस्तार, कैलिफोर्निया, प्ररीजोना ग्रीर नेवादा के कुछ भाग पर ग्रीर मैंक्सिको देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग पर है। यह भी दक्षिगी ग्रमेरिका के ग्रटाकामा रेगिस्तान की तरह बहुत शुष्क है। यह पठारी प्रदेश है, जिसका धरातल बहुत कटा-फटा है। इस पर कोलोरेडो ग्रीर उसकी सहायक निदयों की गहरी घाटियां मिलती हैं। ग्रमेरिका में ग्रध्यावसायी लोगों ने इन पर बांध बनाकर सिचाई की सुविधायों पैदा कर ली हैं ग्रीर यहां खेती का विकास किया है। खेती यहां का मुख्य उद्यम है। गेहूँ, कपास ग्रीर फल पैदा किये जाते हैं। कुछ उद्योगों का भी विकास हुग्रा है लेकिन उत्तरी पश्चिमी मैंक्सिको का इलाका बहुत पिछड़ा हुग्रा है। यहां घूमने वाली जंगली जातियां मिलती हैं, जो भेड़-बकरियां चराकर या शिकार करके पेट पालती हैं।

### ग्ररब प्रायद्वीप

एशिया का ग्ररव प्रायद्वीप सहारा की तरह एक गर्म रेगिस्तान है। यह ग्ररव सागर की मानसून हवाग्रों के मार्ग से ग्रलग है। इसलिये ग्रुष्क रहता है। यह एक बीहड़ पहाड़ी प्रदेश है, जहां पत्थरों की टूट-टूट से मोटी बालू बन गई है। मरुद्यानों को छोड़कर यहां कहीं भी बनस्पति के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते।

### म्रार्थिक विकास-

इस प्रदेश के देश भ्रार्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुये हैं। यहां घुमक्कड़ जाति के लोग बसते हैं, जिनका भ्रादिम पेशा पशुचारण है। उन्हें बद्दू कहा जाता है।



ये अपने ऊंट, भेड़ भीर बकरियों को चराते हुये घूमा करते हैं। मरुद्यानों में कुछ बेती कर ली जाती है और मुख्यतः ज्वार, बाजरा पैदा किये बाते हैं। सऊदी अरब, कुवेत और कतार देशों में खनिज तेल के क्षेत्र मिलते हैं। जब से इन खनिज क्षेत्रों में तेल के कुएं बनाये गये हैं ये देश अपना माल बाहर भेजते जा रहे हैं और

इनकी अर्थव्यवस्था पूर्णंतः पेट्रोल पर निर्भर है। जोर्डन, सीरिया और दक्षिगी-पश्चिमी इराक का रेगिस्तानी इलाका अब भी बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ खनिज तेल के क्षेत्र नहीं मिल पाये हैं।

# भारत की थार मस्भूमि

यह भी एक सहारा तुल्य प्रदेश है। इसके ऊपर से अरवसागरीय मानसून गुजरता है लेकिन यहां उसे रोकने के लिये कोई पहाड़ उसके सामने नहीं पड़ता। अतः यह एक शुष्क प्रदेश बन गया है। यहां की जलवायु कड़ी है। जहां-तहां कांटेदार वृक्ष और कटीली भाड़ियों के अलावा अन्य कोई वनस्पति नहीं मिलती।

#### म्रार्थिक विकास-

इस प्रदेश में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है, परन्तु पानी की कमी के कारण यहां कृषि का विकास नहीं हो पाया है। ग्रब इस प्रदेश में राजस्थान नहर बनाई जा रही है जिससे यहां कृषि में विकास होने की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी ग्रौर जनसंख्या में वृद्धि होगी। थार प्रदेश में कुछ खनिज मिलते हैं, जैसे लाल पत्थर, सलेट पत्थर ग्रौर संगमरमर। इनकी प्राप्ति से यहां काफी लोगों को जीविका



मिलती है। यहां खनिज तेल मिलने की सम्भावनायें हैं। इसके लिये सरकार खोज करा. रही है। जोधपुर श्रौर बीकानेरं इस प्रदेश के मुख्य नगर हैं।

# रूमसागरीय प्रदेश या मूमध्यसागरीय प्रदेश

#### स्थित-

रूमसागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ३०° से ४५° उत्तरी तथा दिक्षिणी श्रक्षांतरों के बीच पाये जाते हैं। इनमें रूम सागर के तटवर्ती देश श्रर्थात् उत्तर-पश्चिमी ग्रफीका, सीरिया, पेलेस्टाइन, एशियामाइनर, बलकान्त प्रायद्वीप के समुद्र के तटवर्ती प्रदेश, यूगोस्लाविया, इटली, फांस, स्पेन ग्रौर पुर्तगाल के दिक्षिणी भाग, उत्तरी ग्रमेरिका में केलिफोर्निया, दिक्षणी ग्रमेरिका, मध्य चिली, श्रफीका महाद्वीप का धुर दिक्षणी भाग में जो केप (Cape Province) कहलाता है, दिक्षणी-पश्चिमी ग्रास्ट्रेलिया ग्रौर न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप सम्मिलत हैं।

# प्राकृतिक परिस्थितियां-

जलवायु रूमसागरीय प्रदेश की जलवायु की तीन मुख्य विशेषतायें हैं, जिनके द्वारा इनका स्वभाव भली-भांति समक्ष में ग्रा सकता है। प्रथम, यह कि ग्रीष्म में साधारण गर्मी ग्रीर शरद ऋतु में गुलाबी जाडा पड़ता है, जो मनुष्य को

प्रमुदित, उत्साहपूर्ण ग्रौर प्रफुल्लित बनाता है। दूसरे शरद ऋतु में वर्षा होती है ग्रौर ग्रीष्म ऋतु में ग्राकाश स्वच्छ ग्रौर वायुमण्डल ग्राईता-रहित रहता है।



(ग्र) तापमान—इस देश में श्रीष्म ऋतु लम्बी होती है। दिन में तापमान २४° सेण्टीमीटर के लगभग रहता है वस्तुतः कहीं-कहीं ३८° सेन्टीमीटर तक भी पहुँच जाता है। इस प्रदेश से विषुवत् रेखा की ग्रोर के भागों का तापमान ध्रुवों की ग्रोर के भागों के तापमान से ग्रीधक रहता है। शरद ऋतु में तापमान प्रायः ४४° फ० के ग्रास-पास रहता है, परन्तु ४'४° सेण्टीमीटर से कभी नीचा नहीं होता। कभी-कभी कुहरा भी पड़ जाता है। गुलाबी जाड़ा पड़ता है, क्योंकि वायुमण्डल चिलचिलाती धूप ग्रौर भरभूमि की ग्रोर ग्राने वाली पवनों के प्रभाव से गर्म हो जाता है ग्रौर सर्दी की मात्रा कम हो जाती है। सर्दी ग्रौर गर्मी का तापमानान्तर



लगभग १७° सेन्टीमीटर है। धागे उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध के प्रदेश के दो नगरों के प्राफ दिये गये हैं।

(ब) वर्षा (Rainfull)—जाड़े की ऋतु में पश्चिमी पवनें (Westerlies) खिसक कर यहाँ आ जाती हैं और उनके साथ ग्राने वाले चक्कवातों द्वारा यहां वर्षा होती है। पश्चिम की श्रीर तथा समुद्र-तट के पास पूरव की ग्रीर ग्रीर समुद्र-तट से दूर वाले स्थानों में ग्रधिक वर्षा होती है। जाड़े की ऋतु में मूसलाघार वर्षा होती है। गर्मी की ऋतु वर्षा-रहित और शुष्क बीतती है। कुल वर्षा २४.४



से० मी० से १०१ ६ से० मी० तक होती है। यह प्रदेश नीले ग्रीर मेघहीन आकाश के लिये प्रसिद्ध है। यहां वर्षा रोज ग्रीर लगातार नहीं होती। प्रायः मूसलाधार वर्षा ही श्रधिक होती है। कि कवातीय किया शरद ऋतु में सबसे ग्रधिक प्रवल रहती है। श्रतः जाड़े का मौसम श्रचानक बदलता रहता है। दक्षिणी-पूरवी श्रास्ट्रेलिया में गर्मी की ऋतु में बिकफील्डर (Brickfielder) नामक गर्म हवायें चलती हैं, जो तापमान को ३६° से० मी० तक बढ़ा देती हैं। उत्तरी ग्रफीका, दक्षिणी इटली ग्रौर सिसिली में सहारा से जो गर्म हवायें ग्राती हैं, उन्हें 'सिराकों (Siraco) कहते हैं। यह हवायें गर्म, ग्रुष्क ग्रौर धूल भरी होती हैं। मिश्र में इन्हें 'खामसिन', स्पेन में 'लेविश' (Laveche), ट्यूनिशिया में 'चिली' (Chili) ग्रौर लिबिया में 'गिवली' (Gibli) कहते हैं। उत्तरी-पश्चिमी समुद्र-तट ग्रौर रोन डेल्टा पर उत्तर ग्रीर पश्चिम की दिशा से जाड़े की ऋतु में ठण्डी हवायें ग्राती हैं, जो सापमान को बहुत नीचा कर देती हैं। इन्हें 'मिस्ट्रल' (Mistral) वायु कहते हैं।

| नगर             | अंचाई<br>(मीटर में) | जनवरी का<br>तापमान े C | जुलाई का<br>तापमान े C | वाषिक वर्षा<br>(से०मी० में) | वर्षां का<br>समय |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| १ जिब्राल्टर    | १६.१४               | <b>१</b> ३             | ₹\$                    | ६०.६७                       | शरद्             |
| २ रोम           | 35.0%               | ૭                      | 2.8                    | <b>८</b> ३.०४               | ऋतु              |
| ३ वालपेरेजो     | 86.68               | २०                     | 83                     | 63.38                       | "                |
| ४ सैनफां सिस्को | 30.63               | . 3                    | 8.8                    | ४४∙३⊏                       | 17               |

### प्राकृतिक वनस्पति-

ऐसी विचित्र जलवायू में प्राकृतिक वनस्पति भी विचित्र है। प्रकृति ने यहां के पेड-पौधों को गर्मी की शब्क ग्रौर लम्बी ऋतु में ग्रपने ग्रन्दर नमी बनाये रखकर जीवित रहने के लिये अनेक प्रकार के अद्भुत लक्ष्मण प्रदान किये हैं। ग्रीष्म ऋतू में नमी की कमी के कारएा इनकी वृद्धि (Growth) इक जाती है या बहत कम हो जाती है। परन्त शरद और बसन्त ऋतुम्रों में यह वक्ष म्रपनी उस कमी की प्रति करते हैं। यहां की सम्पूर्ण वनस्पति जेरोफाइटिक (Zerophytic) होती है, जो शुष्क मौसम में मा जीवित रह सकती है। इन वृक्षों में ग्रंगूर की जड़ें बहुत लम्बी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराइयों से गर्मियों में जल प्राप्त कर सकें। जैतन के वृक्षों की पत्तियां छोटी ग्रौर गुष्क होती हैं, उन पर रेशम जैसे महीन रोयें होते हैं. जिससे गर्मियों में उनके द्वारा ग्रधिक नमी बाहर न निकल सके। कुछ वृक्षों की पत्तियां मोटी और चमकीली होती हैं, जैसे लारेन, नींबू, संतरा ग्रादि । कुछ वृक्षों की पत्तियां रसदार होती हैं श्रीर उनका रस बाहर निकल कर पत्तियों पर जम जाता है. जिससे पत्तियों पर सर्य की तीक्षण किरणों का अधिक प्रभाव न पड़े और उनमें से पानी भाप बनकर न उड़ सके। कुछ वृक्ष काड़ियों की तरह कम ऊंचे और फैले हुये होते हैं. जिससे उनकी पत्तियां भूमि के ग्रधिक से ग्रधिक निकट रहकर वायुमण्डल की तप्त वायू से अपनी रक्षा कर सकें। कुछ ब्रक्षों में कांटे होते हैं और कुछ की पत्तियों से दुर्गन्ध निकलती रहती है, जिससे पशु उसमें मुंह न मार सकें। कार्क, बलूत इत्यादि वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती है, जिससे उनके अन्दर का जल-वाष्प बनकर उड़ न सके। बहुत से वृक्षों की जड़ें गांठदार होती हैं स्रौर उनमें भीष्म ऋतु के शुष्क वातावरए। से वृक्ष की रक्षा करने के लिये जल संचित रहता है। यहां पतमाड़ का मौसम नहीं होता क्योंकि शरद ऋतु में वर्षा होने के कारण वृक्षों को नमी संचित रखने के लिये अपनी पत्तियां गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतः यहां के वृक्ष सदाबहार (Evergreen) होते हैं । बेर, सेव, मनार, बादाम म्रादि प्रनेक प्रकार के वृक्ष यहां श्रधिक उत्पन्न होते हैं। यहां नालीदार (Tuberous Rooted) श्रीर गूदेदार तने (Bulbous Stem) वाले

बहुतायात के साथ उत्पन्न होते हैं। प्रकृति इनमें रंग-बिरंगे सुन्दर पुष्प लगाकर यहां की भूमि को बसन्त ऋतु में इन्द्र-धनुष की भांति सतरंगी बना देती है। यहां के वनों में वृक्ष और भाड़ियाँ मिली-जुली उत्पन्न होती हैं। यहां के पर्वतीय प्रदेशों में दूर-दूर पर भाड़ियाँ उगती हैं। शरद और बसन्त ऋतु में छोटे-छोटे घास के मैदान भी यत्र-तत्र दिखाई देने लगते हैं। परन्तु ग्रीष्मकालीन सूर्य की तृष्त किरखों घास को भुलसा डालती हैं। यहां के मुख्य वृक्ष देवदार, फर (Fir), साइप्रस (Cypress), सीडर (Cedar), ग्रखरोट (Chestnut), वालनट (Walnut), जैतून (Olive), ग्रंजीर (Fig), जूनीपर, (Juniper), शहतूत, नींबू इत्यादि हैं।

## ग्राथिक विकास-

जलवायु की अनुकुलता, विस्तृत खेती, फलों और मेवों की बहुतायत ने इस प्रदेश में अति प्राचीन काल से बसे अर्थात् रूम सागर के तटवर्ती देशों—रोम, यूनान, फ्रांस, मिश्र इत्यादि को संसार की प्राचीन सम्यताओं के केन्द्र बनाने में योग दिया। इन देशों की सम्यता का प्रभाव सम्पूर्ण यूरोप और एशिया के एक बड़े भाग पर पड़ा था। आधुनिक काल में रूमसागरीय प्रदेशों में भी अब पुनः उन्नति होने लगी और अब यह प्रदेश विकासोन्मुख क्षेत्र (Regions of Increment) माने जाते है। इन प्रदेशों का आधिक विकास मुख्यतः यहाँ की खिनज सम्पत्ति, कृषि, फलों और मेवों की उत्पत्ति, पशुचारण आदि उद्योग-धन्धों पर आधारित हैं।

- (१) खिनज सम्पत्ति और उससे सम्बन्धित उद्योग धन्ये—यहां बहुत से मनुष्य खान खोदने और धातुओं के शोधन तथा उनसे हरएक प्रकार की वस्तुयें बनाने के उद्योग-धन्धों में लगे हुये हैं। इस प्रदेश के विभिन्न भागों में लोहा मिलता है परन्तु लोहे के समीप कोयले की खानें न होने से बढ़े-बढ़े कारखाने इस प्रदेश में अधिक नहीं स्थापित किये जा सके हैं। परन्तु अब कोयले के अभाव की पूर्ति जलविद्युत द्वारा की जा रही है। उत्तरी अमेरिका के रूमसागरीय प्रदेश के पठारी भाग में सोना और पैट्रोलियम मिला है, जिससे वहां के बहुत से मनुष्य खान खोदने, तेल साफ करने, पेराफिन, वैसलीन, पैट्रोल इत्यादि के कारखानों में काम करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के रूमसागरीय प्रदेश (मध्य चिली) में कोयले और तांबे की खानें हैं। आस्ट्रोलिया के यार्क प्रायद्वीप में तांबा निकलता है। न्यूजीलंड के आकलेंड प्रायद्वीप में सोना, उत्तरी अफीका के रूमसागरीय प्रदेश में अल्जीरिया और स्पेनिश मोरक्को में लोहा और फास्फेट निकाल जाते हैं। इटली में संगमरमर मिलता है और इराक में मिट्टी के तेल के बहुत अच्छे कुयें हैं।
- (२) पशुचारण—यहां के मनुष्य भेड़, बकरियां, गाय इत्यादि पशु चराते हैं। शीत और बसन्त ऋतु में ये लोग मैदानी भागों में अपने पशुओं को चराते हैं और ब्रीष्म ऋतु में जब मैदानों की घास भुलस जाती है तो ये पर्वतीय ढालों पर अपने

पशु ले जाते हैं। श्रतः यहां से दूध, पनीर, मांस श्रीर खाल विदेशों की भेजा जाता है। इन उद्योगों का भविष्य इस प्रदेश में उज्जवल है श्रीर इन उद्योगों के श्राकार पर यहां का श्राधिक विकास दिनों-दिन श्रिधक होता जा रहा है।

- (३) फलों का उत्पादन—इस प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग फलों के उत्पादन ग्रीर उससे सम्बन्धित धन्धों में लगा हुग्रा है। यहां फल विदेशों को भेजने के लिये विशाल पैमाने पर उत्पन्न किये जाते हैं। केलिफोर्निया में फलों के मीलों लम्बे-चौड़े बगीचे हैं, जिनमें ग्रनेक प्रकार के फल पैदा होते हैं। फांस ग्रीर इटली में ग्रंगूर से शराब बनती है, जो दुनियां भर में प्रसिद्ध है। इटली, फांस ग्रीर स्पेन में शहतूत के बहुत से पेड़ मिलते हैं, जिनकी पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इटली का रेशम जगत प्रसिद्ध है। ग्रंगूरों को सुखाकर किशमिश ग्रीर मुनक्का बनाये जाते हैं। फूलों की सुगन्ध से इत्र तैयार किये जाते हैं। ग्रीर पुर्तगाल में बोतलों की डाट बनाई जाती हैं। इस प्रकार के ग्रन्य ग्रनेक छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे यहां खूब होते हैं।
- (४) कृषि स्रोर उससे सम्बन्धित उद्योग-धन्धे—इस में कृषि का भी बहुत स्रिक्ष महत्व है। यहां अनाज जाड़ों में बोया जाता है, क्यों कि उसी समय यहां वर्षा होती हैं स्रोर गिमयों में पक जाने पर फसल काट ली जाती है। गेहुँ, मक्का, जौ, तम्बालू, फल स्रोर फूलों की खेती इस प्रदेश में सर्वत्र की जाती है। खेती से सम्बन्धित स्राटा पीसने, अनाज बाहर भेजने, चीनी बनाने इत्यादि के स्रनेक धन्धे यहां होते हैं। इसलिये इन देशों का ग्राधिक विकास खूब हुसा है ग्रीर दिन-प्रतिदिन स्रधिकाधिक होता ही जा रहा है। केलिफोर्निया में स्वच्छ स्राक्षाश, चमकीली धूप, रंग-बिरंभे पुष्पों से आच्छादित भूमि श्रीर प्राकृतिक सोंदर्य की प्रचुरता के कारण फिल्म-उद्योग ने स्राश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है।

मानव जीवन-

इस प्रदेश की जातियां तांबे के समान घूप से जले हुये (Sunburnt) रंग की ग्रोर लम्बे माथे वाली होती हैं। ये रूमसागरीय जातियां (Mediterraneans) कहलाती हैं। इन जातियों में से इटली ग्रौर यूनान में बसी हुई जातियां ही वास्तव में सर्वाधिक उन्नत एवं विकासशील जातियां रही हैं। यहां के संगमरमर के बने हुये विशाल एवं कलापूर्ण महल तथा पूजास्थल दर्शनीय हैं। यहां की अनुकूल एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु, उवंर भूमि, अपार प्राकृतिक सम्पत्ति ग्रौर विकास के साधनों ने यहां का वातावरण सफलतापूर्वक जीविका कमाने योग्य बना दिया है। ग्रतः यहां ग्रति प्राचीन काल में ही सांस्कृतिक उन्नति हो गई थी। कला, राजतन्त्र, दर्शन ग्रौर विज्ञान के क्षेत्र में इनकी देन ग्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। यूनान की सम्यता तो पूरोपीय सम्यता की ग्राधारशिला मानी जाती है। मानव जाति के इतिहास पर रोम ग्रौर यूनान की सम्यताग्रों का ग्रमिट प्रभाव है। द्वीपों की बहुलता, ज्वार-भाटा का प्रभाव ग्रौर सागर तट के कटा-फटा होने के कारण यहां के निवासी श्राच्छे नाविक बन गये हैं।

### केलिफोर्निया की घाटी-

यह घाटी केलिफोनिया रियासत के पश्चिमी भाग में पर्वतीय श्रीतायों के समान्तर फैली है। यह केलिफोर्निया रियासत का हृदय प्रदेश है। यह घाटी चारों ग्रीर पहाडी श्रेशियों से घिरी है। इस घाटी की लम्बाई प्राय: ६४३.७४ किलोमीटर और चौडाई श्रौसतन लगभग ५०'४६ किलोमीटर की है। इसका उत्तरी सिरा रेड बलफ और दक्षिणी सिरा कर्म में है। इसकी उत्तरी सीमा पर क्लामाथ श्रेगियां हैं। पूरव की श्रोर घाटी के समानान्तर उत्तर-दक्षिण दिशा वाली श्रेगी सियरा नेवादा और पश्चिम की ग्रोर कोस्ट रेजेन्स हैं। घाटी के उत्तरी सिरे पर माउन्टशास्टा २२७६१ प्र किलोमीटर का ऊंचा ज्वालामखी पर्वत है जो मृत अवस्था में है। इसी चोटी से सेक्रेमेन्टो नदी निकलकर दक्षिण की ग्रीर जाती है। पिवन की ग्रीर यह घाटी सैनफांसिस्को ग्रीर सुईमन की खाडियों के द्वारा समूद्र से मिली है। दक्षिणी भाग में सेन जाग्राकिन नदी बहती है. जो दक्षिए। से निकलकर उत्तर को बहती है। ये दोनों नदियाँ अलग-अलग सुईमन की खाड़ी में गिरती हैं। पूरव की सियरा निवादा श्रेगी से कई छोटी द्रतगामी नदियां पर्व-पश्चिम दिशा से एक दूसरे के समान्तर बहकर सेन जोग्राकिन ग्रीर सेक्रोमेंटों नदियों में गिरती हैं। घाटी के पूरव की स्रोर योसेमाइट नेशनल पार्क स्रत्यन्त मनोहर दृश्यों का क्षेत्र है। दक्षिए। की भीर सियरा नेवादा भीर कोस्ट रेजेन्स दोनों मिलकर इस घाटी को उस दिशा में भी बन्द कर देते हैं। इस प्रकार यह घाटी चारों मोर पर्वतीय श्रेणियों से घिरी हुई है और इन्हीं श्रेणियों का घाटी के मार्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पडता है।

### जलवायु---

इस विचार से घाटी के दो भाग हैं—उत्तरी थ्रौर दक्षिणी । उत्तरी भाग में ६३ थ से॰ मी॰ ख्रौर दक्षिणी भाग में २४ ४ से॰ मी॰ तक वर्षा होती है। उत्तरी भाग में सारे साल पछुत्रा पवनों से वर्षा होती है। कोस्ट रेन्जेस की रुकावट से वर्षा श्रधिक नहीं हो पाती। उत्तरी भाग में सियरा नेवादा के पश्चिमी ढालों के पास भी वर्षा काफी होती है। दक्षिणी भाग में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है श्रौर जाड़े में वर्षा होती है। जुलाई का तापमान उत्तरी भाग में सैनफांसिस्को खाड़ी के प्रभाव से २२ ° ८ रहता है। जाड़े का तापमान १० ° ८ तक रहता है।

## क्षि-

यह भाग कृषि से अधिक फल उगाने के लिये प्रसिद्ध है। सिचाई की अच्छी व्यवस्था यहां चालू है। सेक्रेमेन्टो घाटी में रसदार फल और चावल उत्पन्न किये जाते हैं। सारी घाटी में कपास और गेहूँ की खेती होती है। फर्जों के बगीचों में सिचाई की पूर्ण व्यवस्था है। कैलीफोनिया घाटी के बट्टी और कोंलु सा जिलों में

संयुक्त राज्य का २० प्रतिशत चावल उत्पन्न किया जाता है। सेक्रेमेन्टो ग्रौर सेनजोग्राकिन निदयों के संगम स्थल के पास सब्जी की खेती विशाल पैमाने पर की जाती है। धुर दक्षिणी भागों में मुनक्का, ग्रंगूर ग्रौर उत्तरी भाग में ग्राह्न के उगाने का विशिष्टीकरण हो गया है। सेक्रोमेन्टो की घाटी में मिश्रित खेती होती है। डेरा धन्धा भी चालू है।

### खनिज पदार्थ-

इस घाटी की मुख्य खनिज सम्पत्ति पैट्रोल श्रीर सोना है। सेनजोश्राकिन घाटी में पांच पैट्रोल के क्षेत्र हैं। मेक्लएड, श्रमेरिकन श्रीर क्रेस्नो नदियों से प्रचुर मात्रा में जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। उत्तरी घाटी में सियरा नेवादा की तलहटी पहाड़ियों श्रीर धुर उत्तरी सिरेपर क्लामाथ श्रेगी से सोना निकाला जाता है।

### उद्योग-धन्धे-

फलों को टिन में बन्द करना श्रीर फलों को मुखाने का मुख्य कारखाना उद्योग हैं। टूरिस्ट उद्योग भी अत्यन्त विकसित दशा में है। अन्य कारखाना उद्योगों में सैनफ्रांसिस्को क्षेत्र का हवाई जहाज निर्माण उद्योग उल्लेखनीय है।

#### यातायात--

सेक्रेमेन्टो रेल मार्गों के केन्द्र से रेल मार्ग दक्षिए। की ग्रोर चलते हैं। सेक्रेमेन्टो से एक रेल मार्ग डोनर घास के द्वारा सियरा नेवादा को पार करके पूर्वी तट की ग्रोर चला गया है।

#### नगर---

केलिफोर्निया रियासत की राजधानी सेक्नेमेन्टो घाटी के ठीक बीच में है। स्टाकटन, फ्रोसो श्रौर बैर्क्सफील्ड ग्रन्य उल्लेखनीय नगर हैं।

### स्पेन

साइबेरियन प्रायद्वीप में यह प्राचीन समय का महत्वपूर्ण देश है। यह प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिगी प्रायद्वीपों में सबसे मजबूत भौगिभिक बनावट का है। इस प्रायद्वीप का ग्रधिकांश स्पेन देश में फैंला है। इस देश में ग्राबादी का घनत्व केवल ६० व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी मेड्रिड है।

## प्राकतिक परिस्थितियां -

धरातल के विचार से स्पेन को तीन खण्डों में बाँटा जा सकता है—
(१) मध्य का विशाल पठार, जिसे मसोटा कहते हैं। यह अत्यन्त प्राचीन शैलों का बन पठार है। मध्य यूरोप के हर्सीनियन पर्वत का ही भाग है। यही भाग स्पेन की भौगभिक बनावट का हृदय क्षेत्र है। यह स्पेन के ५४ प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है। यह पठार पूरव से पश्चिम की और ढाल है। पूरव की और आरागों के मैदान से यह २१३२ ६ मीटर ऊंची खड़ी ढाल के सहारे उठता है। इस माग से पश्चिम की और हुअरो टागस और शुआडियाना निदयां पुर्तगाल में बहती

हुई चली जाती हैं। द्रुतगित निदयाँ तंग और गहरी घाटियों में होकर बहती हैं। जहां कहीं घाटियां खुल गई हैं, वहां छोटे-छोटे मैदान बन गये हैं। पठार पर दो श्रेशियों के क्रम हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं, सियरा डी गुम्राडरीमा, सियरा डी ग्रेडोस, सियरा डी गाटा; सियरा डी एक्ग्रेल्ला जो टागस श्रीर हुग्ररो की घाटियों को पृथक् करती है। टागस श्रीर गुग्राडियाना की घाटियों के बीच सियरा डी. टोलेडो ग्रौर गुहाडेलोप की श्रेरिएयाँ हैं। (२) मोड़दार पर्वतों के भाग जिसके दो भाग हैं— स्रोर पिरेनीज पर्वत श्रेशियां ३३५२' मीटर ऊंची (ग्र) उत्तर की हैं। बिस्के की खाड़ी से यह श्रेणी भूमध्यसागर तक फैली है। यह श्रेणी स्पेन ग्रौर फांस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इनमें बहुत कम दरें हैं। इस भाग में कैंटाब्रियन के १८२८ मीटर ऊंचे पर्वत हैं। ये पर्वत उत्तर-पश्चिम की स्रोर तट के सहारे फैले हैं। तंग तटीय पेटी रसा है। पूरव की ग्रोर कैटाब्रियन की ऊंचाई कम है। यहां बास्क प्रान्त है। कैटाब्रियन के पश्चिम की स्रोर गेलिसिया प्राचीन चुने की शैल का बना भाग है। (ब) इस भाग में ग्रानाडा ग्रीर मासिया के उच्च भाग हैं। सबसे ऊंची चोटी मलहासेन ३४५१.१२ मीटर ऊंची है। पर्वत श्रीणियों के बीच ऊंची घाटियां वेजास (Vagas) स्थित हैं। (३) मैदानी भाग में उत्तर की ग्रोर ग्रारागोम का निचला मैदान है ग्रीर दक्षिए। की ग्रोर ग्रण्डालुसियन का निचला मैदान है।

स्पेन के उत्तरी भाग में पश्चिमी यूरोपियन जलवायु पाई जाती है। वहां सारे साल वर्षा होती है। जलवायु सम है। पूरव-दक्षिण भौर दक्षिण-पूरव की भ्रोर भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। मध्यवर्ती पठार में महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। यहां वर्षा केवल ४३'१ से० मी० होती है।

ग्रार्थिक विकास---

कृषि—पठारी भाग होने के कारण कृषि केवल घाटियों में होती है। रासा के मैदान में पशुपालन, फल लगाना और गेहूँ और जौ की खेती होती है। पिरेनीज पर भेड़-बकरिया चराने का काम होता है। पठार में अल्फाफा और एस्पोटों घास उगाई जाती है। वल्लाडेलिड के चारों और ओल्ड कास्टीले और लीओन में गेहूँ और जौ की विस्तृत खेती की जाती है। यहाँ शुष्क खेती की जाती है। जुझरों घाटी में अंगूर और टागस घाटी में जैतून उगाये जाते हैं। अण्डालुसियन मैदान में जैतून और शंतरे का काफी उत्पादन होता है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में गेहूँ, अंगूर और फलों का उत्पादन होता है।

वन-व्यवसाय---

इस व्यवसाय में कार्क, तारपीन और प्लाईवुड प्राप्त होता है। खनिज सम्पत्ति—

ख़िनज उद्योग में करीब एक लाख मजदूर काम करते हैं। श्रोवीडो के पास लोहा, कोयला, मैंगनीज श्रीर कोबाल्ट, सेन्टान्डेर श्रीर बिलबोग्ना के पास लोहा ग्रीर जस्ता सियर मोरेना क्षेत्र में बेल्मेज के पास कीयला, लिनोरस के पास मीसा, अलमाडेन के पास पारा और रायो टिन्टो तथा थारासिसे के पास तांबा और टिन आप्त किया जाता है। स्पेन संसार का ४० प्रतिशत पारा उत्पन्न करता है।

### उद्योग-धन्धे---

बिल्बाग्रों में लोहा स्पात के कारखाने हैं। मध्य पूरवी और दक्षिएी ग्रमेरिका को निर्यात करने के लिये हल्के उद्योग के सामान बनाये जाते हैं। ग्रस्त्र-शस्त्र कटलरी, यन्त्र, खेती की मशीनें, कपड़ें की मशीनें, साइकिल ग्रीर मोटरकार के पुत्रें बनाये जाते हैं। केटेलोनिया प्रान्त में सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े, काणज, इंजीनियरिंग, चमड़े भीर कार्क के सामान बनाने के कारखाने हैं। जैतून का तेल, सुखाये हुये फल डिब्बों में सब्जी ग्रीर फल बन्द करना फलों का रस निकालना, विनिगर, (सिरका) तेल और कई प्रकार की शराब बनाने के कारखाने चालू हैं। रासायनिक कारखानों के कई पदार्थ निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्पेन संसार का सबसे ग्राधक केसरी रंग (Saffron) प्रदान करने वाला देश है। स्पेन में २५ जूट की मिलें हैं।

#### यातायात--

स्पेन के सारे रेल-मार्ग मेड्रिड में केन्द्रीकृत हो जाते हैं। मेड्रिड सभी तटीय नगरों से रेल-मार्गों के द्वारा जुड़ा हैं।

#### नगर-

मेड्रिड इस देश की राजधानी श्रौर मुख्य नगर है। श्रन्य मुख्य नगर व बन्दरगाह पठार की सीमा पर स्थित हैं। बार्सीलोना स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा नगर है।

### व्यापार-

स्पेन संसार का सबसे अधिक शंतरा निर्यात करने वाला देश है। कृषि उपज, खनिज घातुयें, फल और फल के सामान, कार्क, ऊन और एस्पार्टी घास मुख्य निर्यात पदार्थ हैं। स्पेन ब्रिटेन को लोहा भेजता है और उस देश से काफी लोहा आप्त करता है।

# पुर्तगाल

पुर्तगाल की कुल ग्राबादी ५६ लाख है। ग्राबादी का घनत्व २४१ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इसका क्षेत्रफल ६१६७१ वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी जिस्बन है।

## प्राकृतिक परिस्थितियां-

यह देश स्पेन के मेसेटा पठार के पश्चिम की और साइवेरिया प्रायद्वीप का ही पश्चिमी भाग है। केवल कोएम्बा और लिस्बन के मैदानों को छोड़कर शेव सारा भाग उच्च प्रदेश में है। पूरब -पिश्चम दिशा में फैली कई स्पष्ट श्रेणियां हैं।
ये श्रेणियां सियराडी एस्ट्रेला श्रौर सियराडी मोनिकक मेसेटा पठार के ही पिश्चमी
भाग हैं। इस देश में डुग्ररो, टागस श्रौर गुग्राडियान निदयों की निचली घाटियां
भी शामिल हैं। ये निदयां यातायात के योग्य हैं। वास्तव में इस देश का विस्तार
पूरव की श्रोर इन निदयों के यातायात की सीमा तक है। पुर्तगाल का दिष्टिकोण
समुद्र से बहुत प्रभावित हुग्रा है। श्रपने देश की प्राकृतिक सम्पत्ति सीमित होने के
कारण यहां के निवासी समुद्र का सहारा लेते हैं। बहुत प्राचीन समय से ही
पुर्तगाल के निवासी संसार प्रसिद्ध नाविक रहे हैं। संसार के सुदूर देशों की खोज
श्रौर ग्राविष्कार का श्रेय वास्तव में पुर्तगाली नाविकों को ही है। समुद्र के सहारे इस
छोटे से देश के श्रौपनिवेशिक साम्राज्य का क्षेत्रफल म्लाख वर्ग मील हो सका है।

जलवायु-

टागस नदी की उत्तरी घाटी और दक्षिए के भाग में जलवायु का विशेष अन्तर है। इसके उत्तरी भाग में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु और दक्षिणी भाग में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर की और सारे साल घनी वर्षा होती है। जाड़े में हिम वर्षा भी होती है। दक्षिणी भाग में वर्षा केवल जाड़े में होती है। समुद्री प्रभाव से प्रत्येक भाग में जलवायु सम रहती है।

प्राकृतिक वनस्पति-

उत्तरी पुर्तगाली पर्वतीय श्रीर पठारी भाग में घनी वर्षा के कारए। उस भाग में चौड़ी पत्ती वाले सघन वन पाये जाते हैं। लेकिन दक्षिए। भाग में केवल फोड़ियां श्रीर छालदार पेड़ पाये जाते हैं, जिनमें कार्क, श्रोक मुख्य पेड़ हैं। कार्क, प्लाईब्रुष्ठ सारपीन श्रीर कोलोफोना का काफी निर्यात किया जाता है।

खनिज सम्पत्ति-

बुमरी घाटी में टंगस्टन प्रदान करने वाली घातु वोल्फाम निकाली जाती है। अन्य पहाड़ी भागों में ताँबा, टिन, सीसा और वोल्फाम धातुयें प्राप्त की जाती हैं। कोयले के अभाव से इन धातुओं का उचित शोषरा नहीं हो पा रहा है। यहां यूरोप में वोल्फाम की सबसे बड़ी सुरक्षित सम्पत्ति है।

ग्राथिक विकास-

यह देश स्पेन से ग्रधिक कृषि में उन्नत है। हुमरो घाटी में विशाल ग्रंगूर के बाग स्थित हैं। इस घाटी में शंतरे, ग्रंगूर ग्रीर सेव उगाये जाते हैं। हुमरो के दक्षिण में कोएम्बा घाटी में गेहूँ, मक्का, जौ, जई, ग्रंगूर ग्रीर जैतून उगाये जाते हैं। उत्तरी पुर्तगाल में गेहूँ ग्रीर जौ मुख्य फसलें हैं। उच्च भागों में भेड़ ग्रीर बकरी चराई जाती हैं।

उद्योग-धन्धे---

कारलाना उच्चोगों में कपड़ा मुख्य है। सूती श्रीर ऊनी दोनों प्रकार के कपहें यहां बनाये जाते हैं। दोनों के लिये ऊन श्रीर कपास का श्रायात करना पड़ता है। कपड़ा उद्योग में करीब ४० हजार व्यक्ति लगे हैं श्रौर देश कपड़ा उत्पादन में श्रात्म-निर्भर है। लिस्बन से १६'०६ किलोमीटर दक्षिण को सेट्रबाल सारडाइन मछली टिन करने का बड़ा केन्द्र है। चीनी मिट्टी, खपरेल श्रौर चादर बनाने का उद्योग काफी प्राचीन श्रौर उन्नत है। इन टाइलों का प्रयोग घरों के श्रन्दर श्रौर बाहर सौंदर्य बढ़ाने के लिये होता है। इसका मुख्य केन्द्र साकाभेग है। चीनी के बर्तन कोएम्बा में भी बनाये जाते हैं।

#### पसिद्ध नगर-

पुर्तगाल की अधिकतर आबादी उत्तरी भाग में बसी है। इसलिय इस भाग में बड़े केन्द्र भी पाये जाते हैं। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी और मुख्य नगर है। इसका पोताश्रय संसार में सबसे उत्तम माना जाता है। यह टागस नदी की एस्चुएरी पर बसा है। कोएम्बा में प्राचीन विश्वविद्यालय है। अपेपोटो से 'पोटं' शराब भेजी जाती है।

#### व्यापार-

इस देश से शराब, मछली, कार्क, फल, सूती कपड़ा ग्रौर जैतून का तेल निर्यात किया जाता है। लोहा, इस्पात, कोयला, कच्ची कपास, पैट्रोल ग्रौर उष्ण प्रदेशीय माल ग्रायात किये जाते हैं।

#### टर्की

टकीं छोटे पैमाने पर एक महाद्वीप की तरह है। तीनों स्रोर यह देश समुद्रों से घिरा हुस्रा है। इसके मध्य में पहाड़ियां स्रोर पठार हैं। टर्की का क्षेत्रफल ७६७११६ वर्ग किलोमीटर है। यहां की कुल स्राबादी २ करोड़ ६४ लाख है। टर्की की स्थिति ऐसी महत्वपूर्ण है कि एशिया और यूरोप को मिलाने वाली सारी सड़कें यहां होकर गुजरती हैं। इसीलिये टर्की को एशिया-यूरोप का पुल भी कहते हैं।

#### घरातलीय वनावट-

धरातलीय बनावट का विचार करते हुये यह कहा गया है कि एशिया माइनर एक ऐसा हैट है, जिसके मध्य की चोटी में गड्ढा है। इसके किनारे कटे-फटे और बहुत संकरे हैं। एशिया माइनर एक पठार है, जिसके बीच में 'पूज गोल' नामक

सारी भील है। पठार
की ग्रौसतन ऊँचाई ७६०
पींटर है। पूरव की
ग्रोर ग्रारमीनियन गांठ
(Armenian knot) की
ऊँची पहाड़ियां हैं। पठार
के उत्तर की ग्रोर पौंटिक
पर्वत है, जिसकी श्रीएायां



टकों की प्राकृतिक भ्रवस्था

पूरव पिक्चम दिशा में समान्तर फैली हुई हैं। ये श्रे शियां समुद्र-तट की ग्रोर सीढ़ीनुमा ढाल बनाती हैं। समुद्र-तट तक ये श्रे शियां ग्रा जाती हैं। किंजिल नदी का बाफरा मैदान ग्रीर कालिकड नदी का चारशेम्बी मैदान उल्लेखनीय हैं। पठार की दक्षिणी सीमा पर टौरस पर्वत श्रेशी है, जिसकी ऊँचाई ३३४४२ ५० मीटर है। अहालियाग्रिलिया और सिसली के मैदान प्रसिद्ध ग्रीर उल्लेखनीय हैं। सिसली के मैदान के पठार को जाने के लिये 'सिसली द्वार' (Cicili Gate) नामक दर्रा पार करना पड़ता है। पूरब की ग्रोर टौरस पर्वत ग्रीर पौटिक पर्वत मिलकर ग्रारमीनियन गांठ बनाते हैं। इसकी सबसे ऊँची चोटी ग्रराराट है। यहां गर्म सोते भी पाये जाते हैं। गांठ की लम्बाई १५२४ मीटर से ग्रधिक है। यहां वेन भील है। पिक्चम की ग्रोर पर्वतीय श्रे शियां समुद्र तक चली गई हैं, जिनके बीच की नदी की घाटियां बहुत उपजाऊ हैं। टर्की के पांच प्राकृतिक खण्ड हैं—(१) मारमोस का निचला मैदान, (२) कृषक सागर तटीय पेटी, (३) भूमध्य सागर तटीय पेटी, (४) ग्रनातोलिया का पठार ग्रीर (५) ग्रारमीनियन उच्च भाग।

जलवायु-

समुद्र तटीय भागों पर भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। यहां की सम जलवायु में गर्मी का श्रीसत तापमान २७°C श्रीर जाड़े का श्रीसत तापमान २४°C है। कभी-कभी पठार के मिस्त्राल की तरह ठण्डी हवायें नीचे को श्रा जाती हैं। वर्षा ७६ २ सेण्टीमीटर तक जाड़े की ऋतु में होती है। पठारी भागों में स्टेप प्रदेशीय जलवायु पाई जाती है। जाड़े में ०° फ० तक का तापमान गिर जाता है श्रीर गर्मी की ऋतु में तापमान श्रिषक रहता है। वर्षा २५ ४ सेण्टीमीटर से श्रिषक नहीं होती। श्रारमीनिया के पठार में श्रिषक जाड़ा पड़ने के कारण इसे 'टर्की का साइबेरिया' कहते हैं। यहां चार-पांच महीने तक बर्फ जमी रहती है।

### वनस्पति---

यहां की प्राकृतिक वनस्पति ऊँचाई के अनुसार बदलती है। भूमध्य सागरीय तट पर क्रमशः विलो, नोकदार पेड़, पत्रभड़, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ और सदाबहार वन मिलते हैं। टौरस क्षेत्र मटंल, भ्रोलिएण्डर ग्रौर कांटेदार भाड़ियां ग्रधिकाधिक पाई जाती हैं। ग्रंगूर और ग्रोक भी पाये जाते हैं। ग्रनातोलिया पठार में स्टेपीय घास के मैदान पाये जाते हैं। जाड़े में इन मैदानों पर इस तरह के फूल खिलते हैं।

## कृषि-

खेती और पशुचारए। इस देश के खास धन्धे हैं। खेती में गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल है। बोई हुई भूमि के ४५ प्रतिशत भाग पर इसकी खेती होती है। आधी. भूमि पर जो की खेती होती है। राई, जई, कपास और ग्रंगूर की भी कोनिया में खेती होती है। जैतून के पेड़ व ग्रंजीर पश्चिमी भागों में उगाये जाते हैं। खेती सरकारी देख-रेख में होती है। गेहूँ की फसल भीर पैदावार इतनी भच्छी होती है कि दुक्ती

गेहँ श्रायात करने वाले देश से निर्यात करने वाला देश बन गया है। अच्छे किस्म की तम्बाकू भी जगाई जाती है जिससे टर्किश सिगार बनाये जाते हैं। टर्की का मुल्ताना श्रंगूर नामी है। यह देश सारे संसार में फिलबर्ट नट का सबसे बड़ा उत्पादक है। टर्की संसार का बड़ा श्रंजीर निर्यात करने वाला देश है।

## पशुपालन--

पशुपालन ग्रीर पशुचारण का काम प्रायः टर्की के प्रत्येक भाग में होता है। फिर भी इसका विशेष क्षेत्र ग्रनातोलिया का पठार है। ग्रंगोरा बकरी से मोटी जन प्राप्त की जाती है, जो सारे संसार में प्रसिद्ध है। यहां लगभग दो करोड़ भेड़ें ग्रीर १ करोड़ बकरियां पाली जाती हैं। इनसे हर साल ३ करोड़ किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। उत्तरी ग्रीर पश्चिमी भाग में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं।

### खनिज सम्पत्ति-

टकीं में विस्तृत खनिज सम्पत्ति हैं। लेकिन उसका विकास धीरे-धीरे हो रहा है। काला सागर तट के निकट जंगलड़क खान से हर साल ३० लाख टन कोयला प्राप्त किया जाता है। दक्षिणी पूरवी पठारी भाग में अरघना मादेन में संसार की सबसे बड़ी तांबे की खानें हैं। टोरस और ट्रेबिजर्ड में भी ताँबा निकाला जाता है। बरसा और कुटैया में कोम धातु पाई जाती है। बुलगार मादेन में सरकारी चांदी की खानें हैं, बानिकसींर में सोना, चांदी और जस्ता पाया जाता है। लोहा, पारा, एन्टीमनी, जस्ता और मैंगनीज धातु भी पाई जाती हैं। बोराक्स भी काफी मात्रा में मिलता है। मीरशाम पत्थर के उत्पादन में इसको एकाधिकार प्राप्त है।

## उद्योग-धन्धे-

टर्की में छोटे-छोटे ७० हजार कारखाने हैं, जिनमें ढाई लाख व्यक्ति काम करते हैं। यहाँ चार चीनी के, सात ऊन के, एक कागज का, एक शीशे का, एक धी-दूध का और कोयला साफ करने का कारखाना है। कालीन बनाने का धन्धा स्पार्टी में, इत्र बनाने का घन्धा डीरडीम और स्पार्टी में घरेलू प्रणाली पर चलाया जा रहा है। फलों का सुखाना, शराब बनाना और सिगार बनाना घरेलू उद्योग-धन्धे हैं। काराबुक में लोहा-इस्पात का बड़ा कारखाना है।

### प्रसिद्ध नगर-

ग्रंकारा इस देश की राजधानी भीर सबसे बड़ा नगर है। यह एक ज्वाला-मुखीय प्लेट पर स्थित है। स्थिति की सुविधा से यह यातायात मार्गों को नियन्त्रित करता है। इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस्तम्बोल ग्रंब इस देश का सबसे बड़ा नगर हो गया है। यहां गोल्डन खाड़ी पर एक उत्तम बन्दरगाह है। यहां की भग्नवादी ६ लाख के लगभग है। ग्रंपनी स्थिति के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण नगर बन गया है। ग्रंकारा का बन्दरगाह ईरीगली है।

### सीरिया

स्थिति-

यह ३३ से ३६° उत्तरी ब्रक्षांतर में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में रूप-सागर, दक्षिएा में जोर्डन, पूरव में ईराक ब्रौर उत्तर में टर्की स्थित है।

## प्राकृतिक परिस्थितियां-

सीरिया की प्राकृतिक परिस्थितियां बड़ी मनोरंजक हैं। यह कुछ पहाड़ी ब निम्न भूमि को क्रमिक पहाड़ियों से मिलाकर बना है। यह पहाड़ियां उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं और परस्पर समान्तर हैं। पश्चिम में एक बड़ी संकरी तृटीय पट्टी है। इसके पास पूरब में एक पर्वत श्रेणी स्थित है। समुद्र से देखने पर पतली पट्टी तो दिखाई भी नहीं पड़ती। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र से ही सीधे पर्वत उठ खड़े हुये हैं। यह पर्वत श्रेणी उत्तर में श्रमानस, मध्य में जेबुल एवं नुसूरिया और दक्षिण में पर्वत श्रेणी लेबनान के पर्वतों में जा मिलती है। इस श्रेणी के पूरब में एक निम्न भूमि स्थित है। इसमें श्रोरंटस नदी बहती है, परन्तु दक्षिण की श्रोर लिटानी नदी बहती है। इस निम्न भूमि के पूरब में पठार का उत्तर व दक्षिणी किनारा है, जो पूरबी पर्वतीय श्रेणी कहलाता है। मानडाट हरमन सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई ३०४६ मीटर है। इस श्रेणी के पूरब में पठार व रेगिस्तान की एक श्रव्यवस्थित पट्टी हैं, जो कई जगह लोप हो जाती है। दक्षिण में ह्यू शन श्रीर जेबेल एलड़म के पठार स्थित है।

### जलवायु-

इस देश की जलवायु पर पर्वत और समुद्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। पश्चिम से आने वाली पवनें तट पर वर्षा करती हैं और जैसे-जैसे पूरव की और बढ़ती हैं, वैसे-वैसे सूखती जाती हैं। यतः पश्चिम से पूरव की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तट पर वर्षा १०० ६ सेन्टीमीटर है। परन्तु दक्षिरा-पश्चिम की ओर वर्षा का औसत १० १ सेन्टीमीटर-२४ ४ सेन्टीमीटर तक है। वर्षा उत्तर से दक्षिरा की ओर भी घटती जाती है।

# प्राकृतिक वनस्पति-

वर्षा की कमी के कारण घास ही प्रमुख वनस्पति है। यहाँ वर्षा यथेष्ट होती है। यहां शीतोष्ट्ण सदाबहार वन पाये जाते हैं। इनमें ग्रोक, मिंटल, पायलर ग्रादि प्रमुख हैं। शुष्क भागों में कटीली माड़ियां व घास उगती हैं। वनों के विकास के लिये सरकार वनोत्सव मना रही है। इससे सीरिया में वन लग जायेंगे। इस देश में जहां साधारण वर्षा होती है वहां शीतोष्ट्ण सदाबहार वन (Temperate Evergreen Forests) पाये जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष, जूनीपर, मिंटल, पापलर ग्रादि हैं। शुष्क मागों में कंटीली माड़ियां ग्रीर घास पाई जाती हैं। देश में वनों के प्रसार के लिए यहां की सरकार बड़ी प्रयत्नशील है। वन महोत्सव सरकारी तौर पर

मनाया जाता है। माजकल यहां ४ लाख हैक्टेयर भूमि पर वन लगे हुये हैं। सरकार इनको दुगना करने का विचार कर रही है।

## कृषि---

सीरिया एक कृषि-प्रधान देश है। यहां कृषि केवल उन घाटियों में होती है, जहां समतल भूमि पाई जाती है। अतः विभिन्न स्थानों पर कृषि फसलें भी विभिन्न हैं। वर्षा की कभी को सिचाई द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सिचित भूमि का क्षेत्रफल बड़ी तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। सीरिया में कृषि-कार्य में दूैक्टरों की सहायता ली जा रही है। कृषि का विस्तार करने के लिये अनेक प्रायोजनायें (Projects) बनाई जा रही हैं। इनमें होम्स हामा प्रायोजनायें रवाबूर प्रायोजना; आदि प्रमुख है।

खाद्यान्न — शुष्कता के कारण सीरिया में गेहूँ, जौ तथा मक्का की कृषि का ही अधिक प्रचलन है। जहां कहीं पानी मिल जाता है, वहां चावल की कृषि होने लगती है। इसी कारण चावल फरात नदी की घाटी और रूमसागर पर स्थित लटाकिया की घाटी में उगाया जाता है। जौ को अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है और यह कम तापमान भी सह सकता है। अतः अनुपयुक्त भूमि पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके क्षेत्र फरात के मैदान, जेजरा अलप्पा और होरा में स्थित है।

फल रूमसागरीय जलवायु के कारण सीरिया में फल उगाये जाते हैं। अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य फसल अंजीर, नाशपाती, जैतून और सेब हैं। करीब २- शेल सीट्रिक अंगूर प्रतिवर्ष उत्पन्न होते हैं। अंजीर और सेब का वार्षिक उत्पादन क्रमशः ५६ हजार मीट्रिक टन और १० हजार मीट्रिक टन होता है।

कपास—सीरिया में पहले कपास की कृषि बहुत सीमित थी। अब इसका अचार बढ़ा है। यहां कपास का वार्षिक उत्पादन २३ लाख मीट्रिक टन हैं। प्रायः आधी से कुछ कम कपास का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है। सारी कपास का दो तिहाई अलप्यो और हामा के समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होता है।

## पशुपालन-

वर्षा की कमी होने के कारण यहां बहुत-सी भूमि ऐसी है, जहां कृषि प्रायः सम्मव नहीं होती। ऐसे स्थानों पर ही घास पर चरवाहे ग्रपने पशु चराते हैं। सौरिया की लगभग एक तिहाई भूमि पशुपालन कार्य में लगी हुई है। वास्तव में पशुचारण यहां का प्राचीन पेशा है। आजकल यहां ४० लाख नेड़ें, १० लाख किरियां, एक-एक लाख ऊंट और घोड़े पाले जाते हैं। गाय से दूध व मक्खन प्राप्त किया जाता है।

### विकास योजनायें-

सीरिया में खनिज पदार्थों की बड़ी कमी है। केवल पैट्रोल का उत्पादन उल्लेखनीय है। चैकोस्लोवाकिया की एक कम्पनी ने सीरिया के तेल उद्योग का ठेका लिया। होम्स नगर में तेल का एक बड़ा कारखाना स्थापित हो गया है, जहाँ १० लाख मीट्रिक टन पैट्रोल की सफाई सम्भव हो सकेगी। चिक्त जल-विद्युत से भी प्राप्त की जाती है। ग्रनेक नदी घाटी योजनायें भी बनाई गई हैं। इनमें ग्रोरोटेस नदी पर सीरिया का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। होम्सहामा ग्रोर घाव प्रयोजना द्वारा इस नदी पर ४ बांघ लगाये गये हैं। युसुफपाशा योजना में ३० मीटर ऊंचा एक बांध लगाया गया है, जिससे ६० हजार किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जाती है ग्रीर ४ लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सम्भव हो सकी है।

### उद्योग-धन्धे---

दितीय महायुद्ध के बाद यहाँ उद्योगों की प्रगति ग्रारम्भ हो गई है। बढ़े-बड़े नगरों में कारखाने स्थापित हो गये हैं। ये उद्योग भारी नहीं हैं, बिल्क कृषि पर निर्भर हैं। कपास का देश में उपयोग करने के लिये कपड़े के कारखाने स्थापित हो गये हैं। देश में पौने दो हजार से कुछ ग्रधिक कपास ग्रोटने के कारखाने स्थित हैं। बुनाई व कताई के केन्द्रों की संख्या ५६६ है। इन कार्यों में ७० हजार से भी ग्रधिक लोग लगे हुये हैं। ग्राजकल तो देश की मांग पूरी करके विदेशों को भी निर्यात किया जाने लगा है, ग्रलप्पो, हामा, होम्स, हैसचे, लटाकिया, दिमश्क नगरों में सुती कपड़े के केन्द्र हैं।

चीनी उद्योग चुकन्दर पर निर्भर है। १६४६ में सीरिया का पहला चीनी बनाने का कारखाना स्थापित हुआ था। श्रब तो कई कारखाने हैं। आजकल ५० मीद्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है।

सीरिया का सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट बनाना है। यहां सीमेंट के दो कारखाने स्थित हैं। दोनों कारखानों से लगभग ३३ लाख मीट्रिक टन सीमेंट तैयार होता है। श्रव सीमेंट तैयार करने के कई नवीन कारखाने खोलने की योजना बनाई गई है।

सीरिया में कांच उद्योग बड़ा प्राचीन है। फोनीसिया सम्यता के दिनों में भी यहां कांच तैयार होता था। पहले एक कुटीर उद्योग के रूप में था परन्तु भाजकल तो यहां कांच के कई कारखाने खुल गये हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद दिमिश्क में सर्वप्रथम कांच का बड़ा कारखाना खोला गया, जिसमें २० हजार टन कांच का सामान तैयार होता है।

सीरिया के लोग हस्तकला में बड़े कुशल हैं। जरी का काम, पीतल का काम, लकड़ी का काम, कम्बल बनाना, दरी बनाना ग्रादि उल्लेखनीय हैं।

#### यातायात---

दितीय महायुद्ध से पहले सीरिया में सड़कों की दशा अच्छी नहीं थी। अब इस देश में सड़कों का बहुत विकास हुआ है। १६३६ की अपेक्षा अब सीरिया में ६ गुनी अधिक सड़कों हैं। आजकल यहां ६,००० किलोमीटर लम्बी सड़कों हैं, जिनमें से एक-तिहाई सड़कों कोलतार की हैं। आजकल तो बड़े-बड़े गांव तक को पक्की सड़कों की सुविधा प्राप्त है। बड़े-बड़े नगर सड़कों द्वारा मिले हुये हैं। रेल-मार्ग भी काफी विकसित हो गये हैं। रेल-मार्ग अधिकतर पिश्चम की ओर ही बनाये गये हैं। बीच की घाटी में होकर अलप्यो, हामा, होम्स को मिलाती हुई सीरिया की प्रधान रेल शाखा जाती है। पिश्चम की ओर तट के स्थानों की ओर खपशाखायें निकाली गई हैं। त्रिपोली बेस्त सेदा आदि रेल-मार्ग द्वारा जुड़े हुये हैं। दिमिश्क और डेरा को भी यह रेल-मार्ग चला गया है। आजकल वायु-मार्गों की सुविधा भी सीरिया को प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय वायु-मार्गों का दिमक एक प्रधान अड़डा बन गया है।

## जनसँख्या-

सीरिया की जनसंख्या केवल ४० लाख है। इसमें ५५ प्रतिशत मुस्लिम, १४ प्रतिशत ईसाई थौर १ प्रतिशत यहूदी हैं। जनसंख्या का घनत्व २० मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या का घनत्व शहरों में ही प्रधिक है। लगभग एक तिहाई लोग शहरों में रहते हैं। १२ प्रतिशत खोग इघर-उघर घूमते हैं। उद्योगों की जैसे-जैसे उन्नति होती जा रही है, वैसे-वैसे ये घूमक्कड़ लोग स्थायी रूप से बसते जा रहे हैं।

### इजराइल

### स्थित-

यहूदी संसार में एक ऐसी जाति है जिसका कोई देश नहीं था। प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन के प्रधान-मन्त्री बालफोर की घोषणा से यह निश्चित हो गया कि यहूदियों को रहने के लिये एक देश मिल जायेगा। इसका विरोध धरब राज्यों ने किया। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल के विभाजन को स्वीकार कर लिया, परन्तु इससे धरब क्षेत्र में ब्रिटेन के विरुद्ध एक कड़ा द्वेष उत्पन्न हो स्था। इस देश को ध्रब 'इजराइल' कहते हैं।

इजराइल के उत्तर में लेबनान और सीरिया राज्य स्थित हैं। पिक्चम की खोर भूमध्यसागर तथा दक्षिण में मिश्र, सूएज और अकावा की खाड़ियां स्थित हैं। पूरव में जोड़िन राज्य है, जो जोड़िन नदी की खड़्ड घाटी द्वारा इजराइल से पृथक् हो स्था है।

# माकृतिक दशा-

इजराइल को अप्रलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

(क) तटवर्ती मैदान—यह भूमध्य मागर के तट पर स्थित है। दक्षिए। में यह चौड़ा है, परन्तु उत्तर में संकरा होता चला जाता है। करमाल पर्वत की श्रेग़ी तट की श्रो: बढ़कर इमे हैका के निकट समाप्त कर देनी है। हैका के उत्तर में श्रकारा का एक छोटा मैदान स्थित है। इप प्रकार तटवर्ती मैदान के तीन प्रमुख भाग हैं—(१) किलिस्तीन का नैदान—यह दक्षिग़ में स्थित है श्रीर उत्तर की श्रोर संकरा होता चला गया है। (२) कोरों का मैदान—यह मैदान उत्तर की श्रोर माउण्ट मारमैल पर समाप्त हो जाता है। (३) श्रंकारा का मैदान—यह माउण्ट मारमैल के उत्तर में स्थित है। सारे मैदान लगभग समतल हैं, परन्तु उनमें घाटियां स्थित हैं श्रीर कुछ पहाड़ियां भी दिखाई पड़ती हैं।

यहां तापमान साधारएातया १५ °C से १५°C के लगभग रहता है। गर्मियों ग्रौर सर्दियों के तापमान में ५°C से ग्रधिक ग्रन्तर नहीं होता। दक्षिएा में वर्षा १२.७ से० मी० होती है। परन्तु उत्तर की ग्रीर बढ़ती चली जाती है। हैफा में वर्षा ७.६२ से० मी० के लगभग होती है। वर्षा सर्दियों में होती है। वर्फ कभी नहीं गिरती।

इस भूमि पर बिंदया मिट्टी श्रौर उचित वर्षा हो जाने से कृषि-कार्य बड़ी उन्नति कर गया है। यह प्राचीन काल से ही उपजाऊ भूमि रही है।

(ख) पर्वतीय प्रदेश—यह ४० २३ किलो मीटर से ६४ ३७ किलो मीटर चौड़ी पट्टी है। इसकी एक शाखा तट की श्रोर माउण्ट मारमैल के रूप में बढ़ी चली गई है। जेजरील (एसड्रेलौन) का मैदान इस पर्वतीय भाग के दो भाग कर देता है। जेजरील का मैदान श्रकरा श्रीर हैफा को जोर्डन से मिला देता है। श्रतः इस पर्वतीय भाग के कई भाग हैं—(१) गेलिली—यह जेजरील के उत्तर में स्थित है। (२) नजारेथ—यह जेजरील के दक्षिण में स्थित है। (३) समारा श्रीर (४) जूड़ा—यह दोनों नजारेथ के दक्षिण में स्थित हैं। यह पर्वत नरम चाक श्रीर कठोर चूने के पत्थर से बने हैं। गेलिली में भारी बेसाल्ट मिलता है।

यहां तट की अपेक्षा अधिक तापमानान्तर है और वर्षा ऊंची चोटियों पर अधिक होती है। वर्षा का औसत ६३.५ से० मी० तथा ७६.२ से० मी० के लगभग होता है। यहां के वन भूमध्य सागरीय थे। परन्तु अन्धापुन्ध कटाई हो जाने के कारण अब नष्टप्रायः हो गये हैं। अब प्रायः कुछ भाड़िया दिखाई पड़ती हैं। वन लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जैतून के वृक्ष गेलिली समारा में दिखाई पड़ते हैं। प्रसिद्ध नगर प्राचीन धार्मिक स्थान हैं, जैसे नजारेथ वैथहीलम, हैं के न, जेरसलम आदि।

(ग) जोर्डन खडु घाटी—जोर्डन की खडु घाटी संसार की प्रसिद्ध खडु घाटियों में से एक है। इसमें जोर्डन नदी बहती है। इसकी चौड़ाई १६'०६-२४'१४ किलो मीटर है। इसके दोनों सिरे नदी की ग्रोर तीत्र ढाल वाले हैं। परन्तु इसका तल लगभग समतल है। यह पहले डूला भील में पहुँचती है, जहां से ग्रागे गेनिज़ी

के समुद्र में होकर यह ११२.६५ किलोमीटर चलकर मृत सागर (Dead Sea) में गिरती है। इसका तल समुद्र से लगभग ३९६.२४ मीटर है। जेहसलम से मृत सागर के तल की गहराई १२८० मीटर है।

यह सारी घाटी सूखी है क्योंकि यहां समुद्र की पवनें नहीं पहुँचती भीर यदि पहुँचती भी हैं तो वह नीचे उतरते समय गर्म हो जाती हैं। कुछ स्थानों पर जैसे गेलिली सागर और जेजरील के मैदान में जहाँ भूमध्यसागरीय वायु पहुँच जाती है, वहां कुछ वर्षा हो जाती है। दिक्षरा में तो वनस्पित बिल्कुल मरुस्थलीय है। नमकीन मिट्टी के काररा कुषि-कार्य कठिन हो गया है। उंचे वायु-भार और तापमान के काररा जलवायु बड़ी कठोर हो गई है। परन्तु यदि सिंचाई हो जाये तो कई स्थानों पर कृषि अच्छी हो सकती है। कटनवर्ग योजना के अनुसार कई बहुमुखी विद्युत और सिंचाई कार्य सम्पादित हो सकेंगे।

## जलवायु-

यहां तापमान का ग्रन्तर (वार्षिक) श्रिधिक नहीं है। वर्षा उत्तर से दक्षिण की ग्रोर घटती है। सर्दियों में कभी-कभी वर्फ भी पड़ जाती है। वर्षा सर्दियों में होती है ग्रोर पछुवा पवनों द्वारा ही होती है।

## प्राकृतिक वनस्पति-

यहां की जलवायु भूमध्यसागरीय है, जिससे यहां भूमध्यसागरीय वन पाये जाते थे, परन्तु निर्दयतापूर्वक काट दिये जाने के कारण श्राजकल पश्चिमी ढालों के कुछ स्थानों को छोड़कर श्रीर कहीं वन नहीं पाये जाते। 'वन लगाश्रो' श्रान्दोलन पर बहुत जोर दिया जा रहा है।

# कृषि-

यहां की कृषि के विषय में दो बातें मुख्य हैं—(१) कृषि योग्य भूमि बहुत धोड़ी है क्योंकि अधिक मार्ग पर्वतीय और मरुस्थलीत हैं। (२) यहूदी लोग बड़े परिश्रमी और बुद्धिमान हैं। उन्होंने अपने प्रिय धार्मिक देश की उन्नति करने का हद निश्चय कर लिया है। अतः नवीन योजनाओं और परिश्रम से वह यह चाहते हैं कि अधिक भूमि पर कृषि की जाये।

यहां की फसलों को तीन भागों में विभाजित करते हैं— (१) गेहूं, जौ, मक्का ग्रादि—यह नेजीब ग्रौर जोर्डन की घाटी में उगाये जाते हैं। (२) शंतरा, जैतून ग्रौर ग्रन्य फल—यह एफरेम की पहाड़ियों. तेल ग्रबीब ग्रौर जैसा में उत्पन्न किये जाते हैं। प्रायः निचले तटीय मैदान में इनका उत्पादन बहुत बढ़ गया है। हैफा में सारे देश से ग्रधिक शंतरे उगाये जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त, इन स्थानों पर ग्रनन्नास ग्रौर ग्रंजीर भी उगाये जाते हैं। केला भी ग्रधिक उगाया जाने लगा है। शंतरा तो सारे देश की कुल निर्यात का २/५ भाग है।

### खनिज पदार्थ-

केवल जोर्डन की घाटी से कुछ नमक, गन्धक ग्रौर पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ग्रन्य स्थानों पर कोई खनिज पदार्थ नहीं मिलते। जोर्डन घाटी की तीव्र जल-धारा से जल-विद्युत के उत्पादन की पूरी भाशा है।

#### उद्योग---

यहूदी लोग अपनी धर्म-भूमि की उन्नित की स्रोर विशेष रूप से जागरूक हैं। उन्होंने यहां के प्राकृतिक साधनों से जितने उद्योग स्थापित हो सकते हैं, उतने कर लिये हैं। प्रमुख उद्योग (क) शंतरों को डिब्बों में भरना, (ख) रसायन उद्योग, (ग) सीमेंट उद्योग, (घ) सूती कपड़े का उद्योग (ङ) चमड़े का उद्योग आदि उन्नित कर गये हैं।

#### व्यापार-

यहां का ग्राधा निर्यात व्यापार ब्रिटेन ग्रौर ग्रमेरिका से होता है। निर्यात वस्तुग्रों में ग्रनाज, फल, शराबु ग्रौर रसायन की वस्तुग्रें हैं। ग्रायात की जाने वाली वस्तुग्रों में ग्रधिक मात्रा में भारी व हल्की मशीनें, तेल व मोटर गाड़ियां हैं। तेल ग्रबीब यहां की राजधानी है।

#### जनसंख्या---

यहां की जनसंख्या १६ लाख है, जिसमें १५ लाख यहूदी हैं ग्रीर बाकी ग्ररब हैं। ग्ररब लोग इस यहूदी राज्य के सदैव विरद्ध रहे हैं। धार्मिक ग्रीर जातीय भगड़े देश ग्रीर देश के पड़ौसियों से सदैव होते रहते हैं। यहूदी बड़े धनी लोग होते हैं, जिससे इस देश को रुपये की कभी कमी नहीं पड़ती।

#### प्रसिद्ध नगर-

तेल श्रबीब इजराइल की श्राघुनिक राजधानी है। जाफा के समीप यह एक बन्दरगाह है। जाफा एक पुराना नगर है, तेल श्रबीब श्राधुनिक है। तेल श्रबीब की जनसंख्या चार लाख है।

तेल अबीब से तटीय व्यापार और जेरुसलम के साथ व्यापार करने में बड़ी सुविधा मिलती है। यहां आजकल बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और रेल मार्ग पर स्थित हैं।

# चीन तुल्य प्रदेश

### स्थित-

यह प्रदेश उन्हीं श्रक्षांतरों, जिनमें कि रूमसागरीय प्रदेश स्थित हैं, में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ड में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर स्थित हैं। ये प्रदेश विभिन्न महाद्वीपों पर इस प्रकार स्थित हैं। (क) एशिया में—मध्य रवं उत्तरी चीन, कोरिया का पश्चिमी माग और जापान के दक्षिणी द्वीप (ख) श्रास्ट्रेलिया में—टस्मानिया द्वीप के उत्तर में श्रास्ट्रेलिया का दक्षिणी-पूर्वी तटवर्ती प्रदेश।

(ग) स्रफ्रोका में इस महाद्वीप का दक्षिणी पूरवी तटीय प्रदेश जिसमें दक्षिणी श्रफ्रीका के केप प्रान्त (Cape Province) का पूरवी भाग और नेटाल (Netal) सम्मिलित हैं। (घ) उत्तरी श्रमेरिका में संयुक्तराज्य अमेरिका का दक्षिणी-पूरवी भाग (इ) दक्षिणी श्रमेरिका में जाजील का दक्षिणी-पूरवी भाग और यूक्वे (Uruguay)।

प्राकृतिक परिस्थतियां-

जलवायु—इस द्रदेश को शीतोषण मानसूनी प्रदेश (Temperate Monsoon Type) भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में नम हवायें समुद्र से कम भार वाले भीतरी भागों में ग्राती हैं ग्रीर शरद ऋतु में पवन-प्रवाह उच्च भीतरी भागों में समुद्र की ग्रीर को रहता है। यह जलवायु मानसून जलवायु से बहुत कुछ मिलती है। ग्रन्तर इतना है कि यहां शरद ऋतु मानसूनी प्रदेश से बहुत ग्रधिक ठण्डी रहती है।

गर्मी का स्रोसत तापमान २६ ७° С स्रोर जाड़े का स्रोसत तापमान १३° С हैं। गर्मी की ऋतु में ऊंचे तापमान स्रोर स्राद्वंतापूर्ण वायुमण्डल के कारण वातावरण स्महनीय हो जाता है। वार्षिक तापमानान्तर वैसे तो कम ही होता है, परन्तु महाद्वीपों के स्राधार स्रोर स्रक्षांतरीय स्थिति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी गोलार्द्ध में समुद्री प्रभाव के कारण शीतकालीन तापमान उत्तरी गोलार्द्ध के तापमान से स्रधिक रहता है। उत्तरी गोलार्द्ध में शंघाई का तापमान शरद ऋतु में—१° С स्रोर दक्षिणी गोलार्द्ध में व्यूनस एयर्स (Buenos Aires) का १०° С स्रोर सिडनी (Sydney) का ११° С रहता है। इसके विपरीत वार्षिक तापमानान्तर उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिणी गोलार्द्ध की स्रपेक्षा स्रधिक रहता है तथा ब्यूनस एयर्स में १२° С, सिडनी में १०° С, शंघाई में २४° С वार्षिक तापमानान्तर रहता है। पूरवी एशिया में साइबेरिया

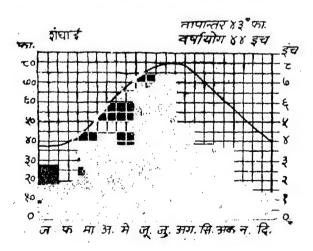

से भ्राने वाली डण्डी हवाभ्रों के कारणा भी तापमान शरद ऋतु में बहुत नीचा गिर जाता है। पूरवी संयुक्त राज्य का शीतकालीन पाला अपनी भीषणता के लिये जगत प्रसिद्ध है।

यहां प्रचुर मात्रा में श्रर्थात् ७६.२ से० मी० से १६४.१ से० मी० तक वर्षा होती है जिसके वितरए। पर स्थिति श्रीर धरातल की भिन्नता का पूर्ण प्रभाव रहता है। भींतरी भागों में समुद्री तटीय भागों की श्रपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। वर्षा सारे सांल होती है, परन्तु गर्मी की ऋतु में इसका श्रिषक जोर रहता है। चीन में ग्रीष्मकालीन वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा तथा इस प्रदेश के श्रन्य सभी क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों (Trade Winds) द्वारा होती है। ग्रीष्म-ऋतु में प्रायः वाहनिक वर्षा बिजली की चमक श्रीर बादलों की गरज के साथ होती है तथा कुछ वर्षा दुवंल चक्रवातों से भी प्राप्त होती है। संयुक्तराज्य के इस प्रदेश में वर्ष भर विद्युतीय ग्रांधियां (Electrical Storms) चलती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में मैं किसको की खाड़ी से ग्राने वाली श्राद्रतापूर्वक व्यापारिक पवनों द्वारा भारी वर्षा होती है।

स्रमेरिका में इन भीषरा द्रांधियों को टॉरनेडो (Tornedo) स्रौर चीन सागर में टाइफून (Typhoon) कहते हैं। इस प्रकार के तूफान तथा स्रांधियां ग्रीष्म ऋतु के प्रन्तिम तथा शरद ऋतु के प्रारम्भिक दिनों में स्राते हैं। शरद ऋतु में केवल चक्रवात द्वारा ही वर्षा होती है। दक्षिरा गोलाढ़ के इन भागों में चक्रवातों से तो वर्षा होती ही है, साथ ही कुछ वर्षा दक्षिरा-पूरवी व्यापारिक पवनों द्वारा भी होती है। चक्रवातीय वर्षा होने के काररा प्राकाश स्रधिक समय तक बादलों में ढका रहता है। इन भू-भागों के पास गर्म धारायें भी चलती हैं, जिनके काररा गर्मी की ऋतु में काफी वर्षा हो जाती है। चीन की जलवायु वैसे तो मानसूनी ही है, परन्तु शीत ऋतु में इन प्रदेशों में बहुत स्रधिक जाड़ा पड़ने के काररा इस क्षेत्र को मानसूनी प्रदेशों में सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तरी चीन की सारी नदियां ही जम जाती हैं सौर मैदान बर्फ से ढक जाते हैं।

प्राकृतिक वनस्पति-

वर्ष भर वर्षा होने तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त वर्षा होने के कारण यहां प्राकृतिक वनस्पति प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होती है। यहां चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाये जाते हैं जिनमें वालनट, श्रोक बीच, मेगनोलिया, कपूर ितनकोना, शहतूत, सीडर, बांस, ताड़ इत्यादि वृक्षों की भरमार रहती है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी ग्राबश्यक है कि ये वन भूमध्यवर्ती वनों के समान सघन नहीं होते। ये वन खुले होते हैं ग्रीर वृक्षों के नीचे छोटी-छोटी माड़ियां भी उगी रहती हैं। यहां की भूमि उर्वरा श्रीर जलवायु कृषि के अनुकुल होने के कारण इस प्रदेश के बहुत से भागों में बनों को काटकर भूमि साफ कर ली गई है ग्रीर उसमें ईख, कपास, चावल, तम्बाकू, मक्का ग्रादि की खेती की जाती है। चीन श्रीर जापान

में चाय की खेती खूब की जाती है और रेशम के कीड़े पालने के लिये शहतूत के वृक्ष बहुतायत से लगाये जाते हैं। दक्षिणी अभेरिका के पेरागुवे (Paraguay) देश में स्थित इन वनों में एक प्रकार का वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसकी पत्तियों को वहां के लोग चाय की मांति काम में लाते हैं। इस प्रदेश के ऊंचे पठारी भागों पर जैसे दिक्षणी अप्लेशियन, दक्षिणी ब्राजील, आस्ट्रेलिया के ब्लू पर्वत (Blue Mountains) और दिक्षणी अप्लेशिय के ब्रू केन्सबर्ग (Drakensberg) पर्वत के ढालों पर देवदार चीड़ इत्यादि के जंगल (Pine Forests) बहुतायात से उगे हुये हैं।

# चीन के दांघाई नगर की वर्षा, ग्रीर ताप का ग्राफ

| नगर            | ऊंचाई<br>(मीटर में) | जनवरी का<br>तापमान<br>(°C) | जुलाई का<br>तापमान<br>(°C) | वार्षिक वर्षा<br>(से० मी० में) | ्वर्षां का<br>समय |
|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| शंघाई          | १०.० ४              | 8 ;                        | २८                         | 888.0                          | वर्ष भर           |
| न्युग्रालियन्स | १६.१४               | १२                         | २८                         | १४१-२२                         | वर्ष भर           |
| सिंडनी         | १६•६३               | <b>१</b> २                 | १२                         | १२१.४८                         | वर्ष भर           |
| ब्यूनम एयर्स   | ३४.६६               | २३                         | ११                         | <b>५४.</b> ४६                  | वर्ष भर           |

### म्रायिक विकास-

उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु होने के कारए। यहां पर्याप्त उन्नति हो चूकी है। इसलिये इस प्रदेश की गएाना विश्व के प्रमुख कृषि-प्रधान भागों में की नाती है। ईख, मक्का, कपास, चावल, तम्बाकू, चाय, ज्वार, बाजरा, सन, नील, अफीम, सोयाबीन श्रौर कहवा इस प्रदेश के विभिन्न भागों में बहुतायत के साथ उत्पन्न किये जाते हैं। इस प्रदेश के जिन भागों में वन काटकर कृषि की जाने लगी है, वहां के निवासियों का श्रार्थिक विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका है। वे लोग गाय, बैल, भैंस तथा भेड़-बकरियां पालते हैं श्रीर विभिन्न प्रकार के उपयोगी श्रनाजों की खेती करते हैं। कृषि श्रौर पशुपालन ही उनके प्रमुख व्यवसाय हैं। विश्व भर में कपास उत्पन्न करने का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी अमरीका के संयुक्तराज्य में स्थित इसी प्रदेश का एक भाग है, जिसमें कपास के अतिरिक्त तम्बाकू, चावल. ईख भीर मक्का बहुतायत से उत्पन्न की जाती है। मक्का खिलाकर यहां के निवासी सुअरों को खूब मोटा कर लेते हैं और तब उन्हें कटवाने के लिये कसाइखानों में भेज दिया जाता है। संसार भर में मांस की सबसे बड़ी मण्डी (शिकागी) अमरीका के इसी प्रदेश में है। यहां इसी से सम्बन्धित अन्य उद्योग-धन्धे भी पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, जैसे वस्त्र व्यवसाय, मांस व्यवसाय भ्रौर सुभ्रर के बालों से बनाये जाने वाले ब शों (Brushes) का व्यवसाय । विश्व में सबसे श्रधिक चाय और चावल उत्पन्न करने और सर्वोत्तम रेशम तैयार करने वाला चीन का क्षेत्र भी इसी प्रदेश में स्थित है। यहां इनके श्रतिरिक्त चमकीले एवं हढ रेशे वाली

कपास, सोयाबीन, गेहूँ ग्रौर ज्वार तथा ग्रन्य मोटे ग्रनाज भी खूब उत्पन्न किये जाते हैं।

संसार में सबसे अधिक कहवा उत्पन्न करने वाला क्षेत्र ब्राजील देश का दक्षिणी-पूरवी भाग भी इसी प्रदेश का एक भाग है। संसार भर में सबसे अधिक ऊन उत्पन्न करने वाला आस्ट्रे लिया क्षेत्र इसी प्रदेश के अन्तर्गत है। दक्षिणी-पूरवी आस्ट्रे लिया, ब्राजील, युरुग्वे (Uruguay) में कृषि के साथ-साथ पशुपालन का धन्धा भी यथेष्ट मात्रा में विकसित हो घुका है। जापान के तटीय क्षेत्रों के निवासी मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे हुये हैं और उन्होंने इस धन्धे को पर्याप्त मात्रा में विकसित कर लिया है।

खनिज सम्पत्ति के हिष्टिकोए से भी यह प्रदेश सौभाग्यशाली है। जापान के दक्षिणी भाग में लोहे श्रौर कोयले की विस्तृत खानें हैं जिनके कारण इस देश का श्रौद्योगीकरण हो गया है श्रौर दुनिया के बाजार जापान के इसी क्षेत्र की बनी हुई सस्ती वस्तुश्रों से भरे हैं। उत्तरी श्रमेरिका के



न्यूयाकं की एक गगनचुम्बी इमारत

संयुक्तराज्य के इस प्रदेश में कोयले की विशाल खानें ग्रौर मिट्टी के तेल के कुयें पाये जाते हैं, जिनके कारंए। यहां विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाने के बड़े कारखानों की भरमार है ग्रौर ग्रमेरिका का यह क्षेत्र संसार भर में सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दक्षिणी ग्रफीका के नेटाल प्रान्त में ग्रौर ग्रास्ट्रे लिया में सिडनी (Sydney) के समीप कोयले ग्रौर चीन में लोहे की खानें हैं।

उपर्युक्त कांरणों से इस प्रदेश का ग्रार्थिक विकास चरम सीमा को पहुँच गया है ग्रौर इस प्रदेश में संसार भर में सबसे ग्रधिक मनुष्य बसे हुये हैं। न्यूयाकं, टोकियो जैसे बड़े नगर इसी में स्थित हैं।

## तूरान तुल्य प्रदेश

### स्थित---

सभी महाद्वीपों के भीतरी भागों में शीतोष्णा कटिबन्ध में स्थित कुछ गर्म क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र एशिया महाद्वीरा में तूरान (Turan) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी नाम के आधार पर अन्य महाद्वीपों में स्थित इस प्रकार के क्षेत्रों को 'तूरान तुल्य प्रदेश' कहा जाता है। ये भाग विभिन्न महाद्वीपों में अलग-अलग नामों से प्रसिद्ध हैं।

(१) यूरेशिया में—एशिया महाद्वीपों की मध्यवर्ती पर्वत श्रेिस्यियों के पश्चिम की ग्रोर कैस्पियन सागर के चर्तिक फैला हुआ एक विस्तृत मैदान यूरोप में काले सागर के उत्तरी-पूर्वी भाग श्रजीव सागर (Sea of Azov) तक फैला हुआ है। यह 'स्टैपीज' (Steppes) कहलाता है। (२) उत्तरी श्रमेरिका में—यह प्रदेश राकी पर्वत (Rockey Mts) के पूर्वी ढालों में स्थित है श्रीर प्रेरीज (Prairies) के नाम से प्रसिद्ध है। (३) दक्षिणी श्रमेरिका में— यहां श्रजैन्टाइना श्रीर वोलीविया देशों



तूरान तुल्य प्रवेश

में एण्डीज पर्वत तथा पूरव पैरेगुवे नदी के पिश्चम की ग्रीर एक विस्तृत मैदान उत्तर-दक्षिए। की ग्रीर फैला हुआ है, जो पम्पास (Pampas) कहलाता है ग्रीर इसका ग्राधिकांश ग्रजेंन्टाइना में स्थित है। (४) ग्रास्ट्रेलिया में—यह प्रदेश मरे (Muray) ग्रौर डालिङ्ग (Darling) नदियों के बेसिन में स्थित है। इन मैदानों को 'डालिङ्ग डाउन्स' (Darling Downs) कहते हैं। (५) ग्रफीका में—दक्षिए। ग्रफीका का यह प्रदेश वेल्ड (Welds) कहलाता है।

प्राकृतिक परिस्थितियां

जलवायु — इस प्रदेश की जलवायु विषम है। उत्तरी गोलार्ड में स्थित इस प्रदेश की जलवायु दक्षिणी गोलार्ड में स्थित प्रदेशों से ग्रधिक विषम है। केवल दक्षिणी ग्रमेरिका में पेटागोनिया की जलवायु समुद्री प्रभाव के कारण कुछ सम सी रहती है। इस विषमता का प्रमुख कारण इन प्रदेशों का महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित होना है, जिससे यह समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित हैं। यहां की जलवायु अत्यन्त शुष्क एवं कड़ी (Extreme) है। वार्षिक तापान्तर बहुत ग्रधिक है। यहां ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम लगभग २७° С रहता है, परन्तु ग्रधिक गर्मी पड़ने पर कहीं-कहीं तापमान ४३° С तक हो जाता है। यहां की गर्मी सहारा की तरह है।

ताशकन्द का तापमान २ 9°C श्रीर लुकचुम का ३३°C है। शरद् श्रीत पड़ता है श्रीर तापमान हिमांक से भी कम हो जाता है, जैसे काशगर में ५°६°C व लुकचुम में १०°C। यह ध्यान देने योग्य वात है कि पहाड़ी ढालों के ऊपरी भागों में जाड़े के दिनों



में तापमान ऊंचा रहता है, क्योंकि वहां की ठण्डी हवा नीचे क मैदानों पर खिसक जाती है। जाड़े की ऋतु की लम्बाई उत्तर की ग्रोर बढ़ती जाती है। बसन्त ऋतु में दैनिक तापमानान्तर ग्रन्य ऋतुश्रों की श्रपेक्षा ग्रधिक रहता है।

| नगर                 | अंत्राई<br>से० मी०                          | जनवरी का<br>तापमान °C | जुलाई का<br>तापमान °C | वार्षिक वर्षा<br>(से० भी०) | वर्षा का<br>समय |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>ग्रस्त</b> राखान | 18500.00                                    | is                    | २४.६                  | 84.58 [                    | गर्मी में       |
| ताशकन्द             | 8026.8                                      | 8                     | २७                    | ₹७.०≈                      | गर्मी           |
| निकोलस              | 8885.0                                      | 3-                    | २४                    | 35.80                      | गर्मी           |
| उर्गा               | 8 5 7 8 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 |                       | १७                    | ७१.१२                      | गर्मी           |

महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में होने के कारण यहां वर्षा बहुत कम होती है। समुद्र से अधिक दूर होने, अन्तपर्वतीय और शरद्कालीन प्रतिचक्रवातों के कारण यहां वर्षा बहुत कम होती है। यह प्रदेश समुद्र से इतनी दूर है कि गर्मी में यहां तक पहुँचते-पहुँचते बिल्कुल शुष्क हो जाती है और वर्षा नहीं कर पातीं। यहां प्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है और जाड़े की ऋतु में प्रतिचक्रवातीय भवस्था के कारण पवन-प्रवाह समुद्र की ओर बहता है अतः वर्षा नहीं होती। जाड़े की ऋतु में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित प्रदेश में चक्रवाती वर्षा भी हो बाती है और कुछ हिमपात भी होता है, संयुक्त राज्य के ग्रेट बेसिन में सारे साब ही वर्षा होती है, परन्तु बसन्त ऋतु में उसकी मात्रा अधिक रहती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के इन मूखण्डों में ६३ ५ से० मी० तक वर्षा हो जाती है, क्योंकि इन भागों में समुद्र की ओर से आने वाली जलभरी पवनों के मार्ग में पर्वतों द्वारा कोई बाधा नहीं पड़ती जबकि एशिया भीर आस्ट्रे लिया के इन भू-मार्गों में

पर्वतों के कारण ग्राईतापूर्ण हवायें रक जाती हैं ग्रीर ये भाग वृष्टिछाया प्रदेश में ग्रा जाते हैं, जिससे वहां वर्ष भर में होने वाली वर्ष का मध्यमान (Average) केवल १७ ७ से मिं ही रह जाता है। तारिम (Tarim) ग्रीर सीक्यांग निदयों के वेसिनों में गर्मी की ऋतु में उत्तरी-पूर्वी गर्म पवनें चलती हैं, जो काराबुरान (Karaburan) कहलाती हैं। ये पवनें बहुत शक्तिशाली ग्रीर द्रुतगामी होती हैं। संयुक्तराज्य के ग्रेट वेसिन में सूखी गर्म हवा, जिन्हें 'चिनूक' (Chinock) कहते हैं चला करती हैं। ये दक्षिण पश्चिम की ग्रोर से ग्राती हैं ग्रीर इनसे जाड़े ग्रीर वसन्त में ग्रचानक तापमान १०°C से २०°C तक बढ़ जाता है।

# प्राकृतिक वनस्पति-

इस प्रदेश में ग्रल्प वर्षा ग्रीर कम तापमान होने के कारण केवल धास उत्पन्न होती है। यहां वृक्ष उत्पन्न नहीं हो पाते। जहां तक दृष्टि जाती है, केवल धास ही दिखाई पड़ती है। यहां कंटीली भाड़ियां भी उगती हैं। पानी के स्थानों के समीप विली, पोपलर श्रीर एडलर के पौधे उग ग्राते हैं। यहां की धास छोटी जड़ों वाली, सख्त भूरी ग्रीर बिना गूदे की होती है तथा छोटी धास (Short Grass) ग्रीर गुच्छा धास (Bunch Grass) दोनों ही पाई जाती हैं। बसन्त के समय इन मैदानों में हरी धास श्रीर बीच-बीच में उने हुए रंग-बिरंगे पुग्पों का कोमल गलीचा सा विद्य जाता है। ऋतु-परिवर्तन के साथ-साथ वहां का दृश्य भी बदलता रहता है।

## ग्रार्थिक विकास-

यहां वर्षा की भारी कमी के कारण कृषि केवल सिंचाई के बल पर ही की जाती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका स्थित इस प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई का उत्तम प्रवन्ध करके तथा चरागाहों की घास साफ करके गेहूँ, मक्का की खेती मशीनों द्वारा की जाने लगी है, जिससे पर्याप्त मात्रा में वहां आर्थिक विकास हो गया है। ख्रिसी स्ट्रैंप में भी सोवियत सरकार के प्रयत्नों से कृषि का अभुतपूर्व विकास हुआ है और वहां पर अब मशीनों द्वारा खेती-बाड़ी का काम किया जाने लगा है। भास्ट्रे लिया की मरे तथा डालिङ्ग निवयों के बेसिन में मेहूँ की पैदावार बहुत अधिक है और वहां से गेहूँ भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। मध्य एशिया में सर और आमू निवयों के बेसिन में जो एशियाई स्ट्रैंप का ही एक भाग है सिचाई का प्रबन्ध करके गेहूँ, तम्बाकू, कपास, मक्का इत्यादि की खेती की जाती है। पशुपालन भी इस प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों का एक प्रधान उद्योग है। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में यह उद्योग आधुनिक ढंगों से पशुआं के बाढ़े (Ranches) बनाकर किया जाता है, परन्तु एशियाई स्ट्रैंप में यह धन्धा अभी पुराने ढंग से ही किया जाता है। प्रेरीज और पैम्पास में माय, बैल, सुअर, घोड़े इत्यादि पशु लाखों की संख्या में

पाले जाते हैं। दक्षिग़ी रूस ग्रीर ग्रास्ट्रेलिया में ग्रसंख्य भेड़ें पाली जाती हैं ग्रीर उनका ऊन ३ वर्ष में दो बार उतारा जाता है।

यहां कारखाना उद्योग भी बड़ा विकसित हो रहा है। ग्रधिवतर उद्योग खेती से सम्बन्धित है। उत्तरी स्रमेरिका में डेरी-उद्योग स्रीर मांस-उद्योग बहुत विकसित हैं। शिकागो संसार का सबसे बड़ा मांस केन्द्र है और मिनियापोलिस (Minneapolis) म्राटा पीसने का केन्द्र है। मक्खन, पनीर, मांस ग्रौर दूध डिब्बों में बन्द करके विदेशों को भेजा जाता है। पैम्पास में मांस और ऊन का उद्योग अधिक उन्नतिशील है भौर प्रथम महायुद्ध के उपरान्त यहां से दूध, मक्खन भौर पनीर भी विदेशों को निर्यात किया जाने लगा है। ब्यूनस भ्रायर्स (Buenos Aires) विश्व में सबसे बड़ा चमड़े का केन्द्र है। पैम्पास के घोड़े संसार भर में प्रसिद्ध हैं। पैम्पास की इतनी अधिक उन्नित होने का कारएा ही यह कहा जाता है कि पैम्पास ही ग्रजेंन्टाइना है। यहां हड्डी ग्रीर सींग का सामान भी बनाया जाता है। रूस ग्रीर उत्तरी ग्रमेरिका स्थित इस देश में मिट्टी का तेल निकाला जाता है। रूस का प्रसिद्ध काकेशस तेल क्षेत्र इसी भाग में है, जहां बाकू और बादूम तेल के प्रसिद्ध केन्द्र हैं। उत्तरी श्रमेरिका के इस प्रदेश में कीयले की और श्रास्ट्रे लिया में सीने की खानें हैं। उपर्युक्त विवरण के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यह प्रदेश भी मानसूनी प्रदेश के समान ही विकासशील है और भविष्य में इस प्रदेश के विभिन्न महाद्वीपों में स्थित क्षेत्रों की ग्रौर भी ग्रधिक उन्नति होगी।

मानव-जीवन-

यहाँ की मूल जातियों में तीन सबसे प्रमुख हैं-(१) स्टैप के खिरगीज (Khirgiz), (२) पैम्पास के ग्वाको (Guacho) ग्रौर (३) ग्रेट बेसिन के रैड इण्डियन (Red Indians) । इन तीनों के जीवन में घास का सर्वाधिक महत्व है । श्रौर घास ही इनकी जीविका का एकमात्र श्राधार है। इसलिये इनके रहन-सहन, खान-पान, सम्यता, ब्राबादी और जीवन की सभी बातों पर घास के विस्तृत मैदानों, खूली हवा, चिलचिलाती धूप ग्रीर यहां की विषम जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रारम्भ में खिरगीज ध्यानशान (Thienshan) पर्वत के समीप रहते थे ग्रीर वही इनका देश है। ये लोग ऐसी जगह रहते हैं, जो समुद्र और सम्य देशों से बहुत दूर है। फलस्वरूप खिरगीज के जीवन की पहली विशेषता अकेलापन (Isolation) है। इस प्रदेश में घास पाई जाती है इसलिये इनका मूख्य उद्यम पशुपालन भौर पशुचारण है। यह प्रायः भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट ग्रीर बैल पालते हैं। एक स्थान की घास समाप्त होने के पश्चात् घास और पानी की खोज में अन्यत्र चले जाते हैं। ऋत्-सम्बन्धी स्थानान्तर (Seasonal Migration) भी करते हैं । गर्मी की ऋत् में यह पठारी भागों में और जाड़े की ऋतु में निचली घाटियों में रहते हैं। शरद ऋत और भयंकर शीत से स्वयं बचने तथा अपने पशुओं की रक्षा करने के लिये इन्हें निचली घाटियों में मकान बनाकर रहना पड़ता है।

ये लोग खानाबदोश होने के कारण हल्का सामान ग्राँर हल्के डेरे बनाते हैं। उनके डेरे ग्रासानी से गाड़े ग्रीर उखाड़े जा सकते हैं ग्रीर दूसरी जगह ले जाये जा मकते हैं। ये स्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करते। इनके डेरे गोलाभ होते हैं। निदयों के दलदलों में उगने वाले पौधों (Willow) की शाखाग्रों से डेरे के ढांचे बनाये जाते हैं। इन ढांचों पर खाल ग्रथवा ऊन का कम्बल (Felt) चढ़ाया जाना है। कई डेरे गोलाभ क्रम में लगाये जाते हैं, ताकि बीच की खाली जगह



पैम्पास प्रदेश का ग्वाको चरवाहा गाम चराते हुए

में पशुस्रों को रखा जा सके। डेरों में बहुत सुन्दर सुसज्जित कालीन स्रौर दिखां बिछी रहती हैं। इन डेरों को Yurt कहते हैं। घर का सामान बहुत हल्का श्रौर चमड़े का बना होता है। लकड़ी की बड़ी कटोरियों में दूध, मांस इत्यादि रखा

बाता हैं। यह लोग उन्हें की का के कपड़े श्रीर भेड़ के चमड़े के कोट, जाकट इत्यादि पहनते हैं। सिर पर भेड़ के चमड़े की टोपी लगाते हैं श्रीर पैरों में लम्बे-लम्बे बूट पहनते हैं। इनकी खुराक खट्टा दूध, पनीर, कुमिस श्रीर मोटी रोटियां हैं। यह लोग माँस बहुत कम खाते हैं। खिरगीज बड़े बहादुर व अच्छे घुड़सवार होते हैं। इनकी श्रीरतें घर का सब काम (दूध दुहने से लेकर



खिरगीज का एक तम्बू

तम्बू सगाने तक का) करती हैं ग्रोर पुरुष घुड़सवारी करके जानवरों की रखवाली करते हैं। यह किसी नियम व शासन को नहीं मानते।

दक्षिणी अमेरिका के पैम्पास में रहने वाली खानाबदीश जाति ग्वाको (Guacho) कहलाती है। पालतू पशुओं का अभाव होने के कारण यह लोग पहले. पशुपालन नहीं करते थे। परन्तु अब इन्होंने पशुओं का पालन करना आरम्भ कर दिया है। यह लोग बड़े प्रवीण घुड़सवार होते हैं और दौड़ते हुए घोड़ों की पीठ पर खड़े-खड़े मीलों चले जाते हैं। यह लोग भेड़, बकरियां, गाय, बैंन और घोड़े पालते हैं। मांस, ऊन और खाल का व्यापार करते हैं। अपने घोड़ों की पीठ पर खड़े होकर कुत्तों की सहायता से पैम्पास की पांच-छः फीट ऊंची घास के मैदानों में यह अपने पशुओं को चराते और घेरते हुए दिखाई दिया करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रैड इण्डियन पाये जाते हैं। ये लोग पालतू पशु पालते हैं। पहले यह बिसन (Bison) का शिकार करते थे। यह बहुत ही असम्य और जंगली हैं।

# रूसी तुकिस्तान

यह प्रदेश एशिया की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी के पीछे स्थित है। इसलिये यहां बहुत कम वर्षा हो पाती है। यहां उपजाऊ मिट्टी मिलती है। लेकिन पानी की कमी के कारण वनस्पित बहुत कम उग पाती हैं। यहां प्रायः घास उगती है। लेकिन वह बड़ी स्वादिष्ट व रसीली होती है। इस प्रदेश का मुख्य उश्रम पशुचारण है। यहां के खिरगीज चरवाहे श्रपने गाय, बैल, घोड़े, ऊंट, भेड़ श्रीर बकरियों को लिये हुए धूमा करते हैं। वे इन पशुशों का दूध पीते श्रीर मांस खाते हैं। इनकी खाल से डेरे बनाते हैं। उंटों के बालों से पहनने के कपड़े श्रीर कम्बल बनाते हैं। श्रव इस प्रदेश में काफी विकास हो चला है। सोवियत सरकार ने यहां श्राधुनिक डेरी फामं स्थापित किये हैं। नदी घाटियों में खेती को उन्नत किया गया है। सिचाई के लिये नइरें घौर नल कूप बनाकर यहां कपास का उत्पादन बढ़ाया गया है। गेहूँ, जो, जई, राई, मक्का, श्रीर तम्बाकू भी पैदा किये जाते हैं। सूती कपड़े के कारखाने खोले गये हैं। यहां के मुख्य नगर बुखारा, ताशकन्द, समरकन्द इत्यादि हैं।

# दक्षिरगी-पूरवी रूस

सोवियत रूप का वह भाग जो काकेशस पर्वत के उत्तर की मोर काला सागर भीर कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, तूरान तुल्य प्रदेश है। यहां वर्षा वहुत कम होती है। जलवायु शुष्क होने के अलाबा कड़ी भी हैं। यहां घास और छोटी-छोटी भाड़ियाँ पैदा होती हैं। इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय पशुचारण रहा है। लेकिन अब यहां अन्य पेशों में भी प्रगति हुई है। साम्यवादी सरकार ने यहां सिचाई की सुविघायें पैदा करके खेती का विकास किया है और यहाँ गेहूँ, कपास, तथा तम्बाकू पैदा किये जाते हैं। खनिज तेल इस प्रदेश की प्रधान प्राकृतिक सम्पदा है, जिसके घोषण से यहाँ के आधिक विकास में बड़ी मदद मिली हैं। इस प्रदेश के

प्रधान पैट्रोल क्षेत्र, बाक्, प्राजती और मेकाक हैं। यहाँ सूती कपड़ा, सिगरेट, चीनी और चाय की फैक्टरियाँ हैं। चाय काकेशस पर्वत के पहाड़ी ढालों पर पैदा होती है।

# मिसीसिपी बेसिन

संयुक्त राज्य अमरीका में मिसीसिपी बेसिन के मध्य भाग पर तूरान जैसी जलवायु मिलती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्योंकि यह राकी पर्वत श्रेणी के पीछे स्थित है। यह राकी प्रदेश से संलग्न एक सीढ़ीदार मैदानी भाग है। घास यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इस प्रदेश में पहले रैंड इण्डियन जाति के लोग बसते थे, जो शिकार करके पेट पालते थे। अब यहाँ पशुचारण की अच्छी व्यवस्था की गई है। घास के बहुत बड़े बाड़े हैं, जिनके इर्द-गिर्द तार खींच दिये गये हैं। इनमें मवेशियों को चराया जाता है। यहाँ रक्खे जाने वाले मवेशी मुख्यत गोशत के लिये पाले जाते हैं। जब मवेशी मोटे हो जाते हैं तो उन्हें पास के नगरों में स्थित कसाई-खानों में काटा जाता है। कन्सास सिटी और ओकलाहामा इस प्रदेश की प्रधान गोशत मण्डियाँ हैं।

# म्रजॅन्टाइना के 'पैम्पास'

दक्षिणी अमेरिका में अर्जेन्टाइना देश का मध्य भाग तूरान तुल्य जलवायु का प्रदेश है। इसे पैम्पास कहते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क और कड़ी है। यहाँ घास बहुत उगती है। इसिलये पशुचारण यहाँ का मुख्य पेशा है। यहाँ के ग्वाको चरवाहे अपने मवेशियों को चराते हुए विचरणशील जीवन बिताते हैं। अब यहाँ की सरकार ने इस प्रदेश में पशुपालन की अच्छी व्यवस्था कर दी है। गायों को दूध और गोश्त के लिये पाला जाता है। भेड़ों से ऊन और गोश्त प्राप्त करते हैं। सिचाई की व्यवस्था करके खेती का विकास किया गया है और गेहें, गन्ना तथा मक्का पैदा किये जाते हैं। मक्खन और पनीर तथा चीनी बनाने की फैक्ट्रियाँ चालू हैं। कार्डोबा (Cardoba) इस प्रदेश का मुख्य नगर है।

# श्रास्ट्रेलिया का मरे-डालिङ्ग बेसिन

श्रास्ट्रेलिया महाद्वीप पर मरे और डालिङ्ग निदयों का बेसिन तूरान तुल्य जलवायु का प्रदेश है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पीछे स्थित होने के कारए। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ऐसी शुष्क जलवायु में यहाँ घास ही उत्पन्न हो पाती है। शितोष्णा घास के इस प्रदेश को डालिङ्ग डॉन्स (Darling Dawns) कहते हैं। पशुचारण इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय रहा है। यहाँ, गाय, बैल और भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ श्रब उत्तम नस्ल के मवेशी और भेड़ें रखी गई हैं। मेरीनो भेड़ के लिये यह प्रदेश बहुत अनुकूल सिद्ध हुआ है। इसमें बहुत बढ़िया ऊन मिलता है। मबेशियों से दूध और गोश्त प्राप्त किया जाता है। पशु फार्मों पर ही मक्खन व

पनीर बनाने की फैक्ट्रियाँ चालू हैं। इस प्रदेश में खेती भी काफी होती है और मुख्यतः गेहूँ पैदा किया जाता है। यहाँ कुछ खनिज भी मिलते हैं जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। इस प्रदेश की उपजें एडिलेड बन्दरगाह से बाहर भेजी जाती हैं। यहाँ के मुख्य निर्यात गोक्त, मक्खन, पनीर, ऊन, चांदी ख्रीर तांबा है।

## ईरान तुल्य प्रदेश

## स्थित-

यह प्रदेश उत्तरी अमेरिका, अफीका और एशिया महाद्वीप के भीतरी भागों में समुद्र से दूर स्थित पठारी भाग है, जो चतुर्दिक ऊंचे अन्तपर्वतीय हैं। (१) उत्तरी अमेरिका—संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी-पश्चिमी भागों में स्थित ऊंचा पठार और मध्य मैक्सिको का पठारी भाग इस देश में सम्मिलित हैं। (२) अफीका में—दक्षिणी अफीका का भीतरी उच्च प्रदेश, जो वेल्ड का पठार कहलाता है। (३) एशिया में—एशिया माइनर, आरमीनिया, खुदिस्तान, ईरान, बिलोचिस्तान, अफगानिस्तात, तारिम बेसिन और मंगोलिया का पठार ऐसे पठारी भाग हैं, जो चारों और से ऊंचे पर्वतों से घरे हुए हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित इस प्रदेश के मुख्य भाग हैं।

# प्राकृतिक परिस्थितियां—

जलवायु-यह प्रदेश समुद्र से दूर तथा महाद्वीपों के अंचे-अंचे पर्वतों से घिरा होने के कारण समुद्री प्रभाव से बाहर है। ग्रतः यहाँ भी तूरान तुल्य प्रदेश की भांति



बहुत ही कम वर्षा श्रीर तेज गर्मी पड़ती है। इन प्रदेशों का तापमान ग्रीष्म ऋतु में प्रायः २४°C से ३०°C तक रहता है, परन्तु कहीं-कहीं पर ३८°C फ० से भी ऊपर पहुँच जाता है। दिन-रात का तापमानान्तर बहुत रहता है। ग्रीष्म श्रीर शरद ऋतुग्रीं का तापमानान्तर कहीं-कहीं २८°C से भी अधिक हो जाता है। सर्दियों में कठोर भीत पड़ता है और तापमान हिमाँक तक पहुँच जाता है। इस प्रदेश में वर्षा



बहुत कम प्रयात् २५.४ सेन्टीमीटर ग्रीर ७६.२ सेन्टीमीटर के बीच होती है। वर्षा प्रायः गिंमयों में ही होती है, परन्तु ईरान ग्रीर तुर्किस्ताग में वर्ष रूम-सागरीय प्रदेश के समीप होने के कारण शरद ऋतु में होती हैं। मध्य ग्रीर दक्षिणी ग्रफीका स्थित क्षेत्रों में वर्षा ग्रन्य क्षेत्रों की ग्रपेक्षा कुछ ग्रधिक होती है। यह बात बीचे की तालिका से स्पष्ट है। यहाँ की जलवायु ग्रत्यन्त विषम है ग्रीर गिंमयों में पर्मी ग्रीर सर्दियों में सर्दी ग्रधिक पड़ती है।

| वगर                  | कंचाई<br>मीटर   | जनवरी का<br>तापमान (°C) | जृलाई का<br>तापमान (°C) | वार्षिक वर्षा<br>से० मी० | वर्षा की<br>ऋतु    |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| बेहरान<br>चौहेन्सवगं | <b>११</b> ५८-२४ | १<br>२०                 | <b>₹</b> ¥              | 94.8<br>54.8             | शीत कास<br>शीत कास |
| में विसको<br>सिटी    | 2225.00         | १२                      | १्ष                     | ६६७२६                    | वीत काच            |

# प्राकृतिक वनस्पति-

वर्षा की कमी और तापमान की अधिकता के कारण इस प्रदेश में मरुभूमिशों स्था अर्द मरुस्थलों की भरमार है, जिनमें केवल कंटीली भाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। जिन सेतों में कुछ वर्षा हो जाती है वहाँ घास के मैदान कुछ समय के लिये दिसाई सेने लयते हैं। एशिया, माइनर, मैक्सिको, तारिम बेसिन और गोबी का पठार अत्यन्त कुष्क प्रदेश हैं, जिनमें कहीं-कहीं कांटेदार माड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। ईराम के पठार के सत्तरी भाग में कैस्पियन सागर के तटवर्ती बास पर यथेष्ट मात्रा में वर्षा

दूध-चूर्ण बनाकर तथा दूध से मक्खन, पनीर इत्यादि बनाकर श्रौर डिब्बों में बन्द करके विदेशों को भेजा जाता है। सुगन्धित पुष्पों से तरह-तरह के इत्र ग्रौर सत्व तैयार किये जाते हैं। जापान में भी कृषि का कार्य बहुत उन्नति पर है। वहां चावल की खेती बहुतायत से की जाती है। गेहूँ भ्रौर जौ भी पैदा किया जाता है। जापानी किसान प्रपने खेतों में शहतूत के वृक्ष भी बहुतायत से लगाते हैं ग्रौर उनकी पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालते हैं। ग्रतः जापान में रेशमी तथा सूती वस्त्रों का व्यापार खब उन्नति पर है। जापान के ज्वालामुखी पर्वतों से गन्धक, पर्वतीय ढालों पर उगे हुए चीड़ के वृक्षों की लकड़ी ग्रीर मछिलियों से फोसफोरस प्राप्त होता है, जिससे वहाँ दियासलाई बनाने के कारखाने भारी संख्या में चालू हो गये हैं ग्रीर सहस्रों व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। जापान निवासी कला-कौशल ग्रौर खेल-खिलौने बनाने में बड़े प्रवीगा हैं। ग्रतः वहाँ का हरएक गांव उद्योग का केन्द्र तथा प्रत्येक घर एक छोटा सा कारखाना बना हुम्रा है जिसके कारए। दुनिया के बाजार जापान की बनी हुई सस्ती एवं सून्दर वस्तुत्रों से पटे रहते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी यह भाग बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ लोहा, कोयला, तांबा ग्रीर पैट्रोल पाया जाता है। पहाड़ी फरनों से सस्ती बिजली प्राप्त हो जाती है। ग्रतः जापान की गराना विश्व के प्रमुख ग्रौद्योगिक देशों में हो गई है। उत्तरी ग्रमेरिका के इस प्रदेश में महान् भीलों के समूह के निकट कोयला, तांबा, सोना ग्रौर मिट्टी का तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नोवास्कोशिया में कोयला ग्रौर ग्रपलेशियन पर्वत के उत्तरी भाग में लोहा, कोयला एवं अन्य कई खनिज पदार्थों की खानें हैं। अतः उत्तरी अमेरिका के इन भागों में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो गये हैं, जिनमें लाखों मनुष्य काम करते हैं। इन्हीं कारएों से इस प्रदेश का आर्थिक विकास बहुत अधिक हो गया है। दक्षिएगी अमेरिका के इस प्रदेश अर्थात् अर्जेन्टायना प्रजातन्त्र के दक्षिएगी भाग में जहाँ कुछ वर्षा हो जाती है, घास पैदा हो जाती है। स्रतः वहाँ के निवासी भेड़ें पालते हैं। वहाँ के प्रत्येक निवासी के पास भ्रौसतन चार सौ भेड़ें रहती हैं। ये लोग भेड़ों का मांस बर्फ में दबाकर विदेशों को भेजते हैं ग्रीर ऊन की भारी मारी मात्रा में विदेशों को निर्यात करते हैं। यहाँ दिक्षिणी भाग में सोने की खानें हैं, जिनसे सहस्रों मनुष्य उन खानों से सोना खोदने के काम में लगे हुए हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित इस प्रदेश में विशेष उन्नति नहीं हुई है ग्रीर वहाँ प्राचीन काल से ही वनों से लकड़ी काटने, पशु पालने और आमूर नदी की घाटी में खेती करने का काम किया जाता है, परन्तु कोयले की विस्तृत खानों के कारए। मंनुरिया का भविष्य उज्ज्वल हैं।

# प्रेयरी तुल्य प्रदेश

## स्थित-

ये प्रदेश महाद्वीप के मध्य में शीतोष्ण कटिबन्ध में पाये जाते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में इन ग्रक्षाँतरों में कोई भू-भाग नहीं है। ग्रतः ये प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्द्ध में ४५° से ६०° उत्तरी श्रक्षान्तर तक पाये जाते हैं। विभिन्न महाद्वीपों में इनकी स्थिति इस प्रकार है—उत्तरी श्रमेरिका में—संयुक्त राज्य के प्रेयरी प्रदेश का उत्तरी भाग और कनाडा में मेनीटोबा, सस्केनवान और अलबर्टा के दक्षिणी भाग मिम्मिलित हैं। यूरेशिया में—हंगरी का मैदान, पौलैंड, रूमानिया, रूस का काली मिट्टी का प्रदेश, स्टेप्स, साइबेरिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मंचूको की सुङ्गरी और लिखानो निदयों की घाटियाँ इमी प्रदेश का ग्रंग हैं।

#### प्राकृतिक परिस्थितियां-

जलवायु महाद्वीपों के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु समुद्री प्रभाव से वंचित है। ग्रतः ग्रत्यन्त विषम है। शरद् ऋतु में यहाँ भयंकर शीत पड़ता है ग्रीर भूमि वर्फ से ढक जाती है। किसी-किसी स्थान पर तो तापमान हिमांक (Freezing Point) से भी कम हो जाता है। इस ऋतु में यह प्रदेश ग्रधिक भार (High Pressure) केन्द्र बन जाता है ग्रीर वहाँ से पवन बाहर की श्रीर को चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में यह प्रदेश बहुत ग्रधिक गर्म हो जाता है ग्रीर विभिन्न क्षेत्रों में तापमान १७° ते से १६° तक रहता है। वार्षिक तापमानान्तर इस प्रदेश में बहुत ग्रधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का ग्रीसत इस प्रदेश में सर्वत्र २५ से० मी० से कम रहता है। कुछ स्थानों पर तो वर्षा केवल २५ ४ –३० ४ द सेन्टीमीटर



ही होती है। फिर भी इस प्रदेश के उत्तरी अमेरिका काले क्षेत्रों में यूरेशिया के क्षेत्रों से अधिक वर्षा होती है। पृष्ठ २४१ पर दी गई तालिका में इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ नगरों का शरद एवं ग्रीष्मकालीन द्वापमान तथा वार्षिक वर्षा दी गई है।

निम्नांकित तालिका द्वारा इस प्रदेश की विषम जलवायु, कम वर्षा और अत्यधिक तापमानान्तर पर स्वष्ट प्रकाश पड़ता है।

| नगर             | समुद्र तल से जनवरी क<br>कंचाई मीटर में तापमान | जुलाई का<br>तापमान | वर्षा<br>से० मी० में | वर्षा की<br>ऋतु |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| शिकागो          | २५० - ५ मीटर - ५                              | २३                 | हर ७६ से० मी०        | गर्मी           |
| बारनील          | १४२.४ मीटर -१६                                | 38                 | २३ ५७ से० मी०        | ,,              |
| <u>श्रोडेसा</u> | ६४ ०० मीटर — ४                                | २२                 | ४० ६४ से० मी०        |                 |
| बुडापेस्ट       | १११ ६४ मीटर — इ                               | २१                 | ४४'८८ से० मी०        | ,,              |

प्राकृतिक वनस्पति-

महाद्वीपों के भीतरी भाग में स्थित होने के कारए। यहाँ शरद और ग्रीष्म ऋतुयें प्रचण्ड होती हैं और इन दिनों वर्षा कम होती है। ग्रतः इस मैदान के विभिन्न महाद्वीपीय क्षेत्रों में वृक्षों का सर्वत्र ग्रभाव है। दूर-दूर तक केवल घास के क्षेत्र ही दृष्टिगोचर होते हैं। घास गूदेदार ग्रौर लम्बी जड़ों वाली होती है। घास के बीच में यत्र-तत्र फूलों के रंग-विरंगें पौधे ग्रपनी छटा दिखाने रहते हैं। शरद् ऋतु के पहचात् बसन्त ग्रौर ग्रीष्म में इन क्षेत्रों का दृश्य एक ऐसे बहुमूल्य मखमली गलीचे के समान हो जाता है जिस पर रंग-विरंगें बेल-बूटे कढ़े हुए हो। ये घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज (Prairies) ग्रौर यूरेशिया में स्टैप्स (Steppes) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन मैदानों में घास खाकर जीवित रहने वाले पशु जिनमें जंगली गर्ध



श्रीर घोड़े मुख्य ह, बहुतायत के साथ पाये जाते हैं श्रीर उन पर निर्भंर करने वाले मांसाहारी पशु भी खूब मिलते हैं। जंगली गर्ध श्रीर घोड़े श्रपने प्राणों की रक्षा करने श्रीर शिकारी पशुश्रों से बचने के लिये मागते हैं तो उनकी चाल ५५ मील से ६५ मील प्रति घण्टे तक हो जाती है।

ग्रार्थिक विकास-

इस प्रदेश में विस्तृत घास के मैदान होने के कारण पशुचारण का काम पहले खूब होता था। मनुष्य अपने गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरियाँ आदि पालत पशु लिये हुए इन मैदानों में इघर-उघर खानाबदोशों की भांति फिरा करते थे। पहले ये लोग दूध, मक्खन, पनीर, ऊन व खालों का व्यापार करते थे। साइबेरिया के भीतर तक पहुँचे हुए इस प्रदेश के मैदान और यूरेशिया के स्टैप्स में अब भी बहुत से लोग इसी प्रकार का बद्दू जीवन व्यतीत करते और अपने पशुओं से दूध, मक्खन, पनीर, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। उनी गलीचे, थैले, नम्दे, कम्बल इत्यादि बनाकर व्यापारियों को दे देते हैं और बदले में अपने काम की वस्तुयें ले लेते हैं।

ग्राजकल इस प्रदेश में कृषि की बहुत उन्नित हो गई है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है ग्रथवा सिंचाई का प्रबन्ध हो गया है, वहाँ गेहूँ, जो, जई, राई, चुकन्दर, सन ग्रौर दालें उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रदेश में यद्यपि खेती का काम कुछ ही वर्षों से ग्रारम्भ हुग्रा है, परन्तु दिन की लम्बाई ग्रधिक होने के कारण वहाँ खेती को पकने के लिये यथेण्ट मात्रा में सूर्य की किरणों द्वारा गर्मी प्राप्त हो जाती है। ग्रतः इन भागों में खेती की ग्राश्चर्यजनक उन्नित हुई, जिससे ये प्रदेश संसार के ग्रन्न भण्डार (Grainaries of the World) कहलाने लगे हैं, कनाडा ग्रौर रूस का स्थान गेहूँ के निर्यात में प्रथम है। उत्तरी ग्रमेरिका के इन क्षेत्रों में खेती वैधानिक ढंगों से मशीनों द्वारा की जाती है। यहाँ इस प्रकार के गेहूँ की खेती की जाती है, जो बहुत थोड़े दिनों में पक जाता है। ग्रब गेहूँ को ६०० उत्तरी ग्रक्षान्तर तक बोया जाता है। रूस में साम्यवादी सरकार ने सामूहिक खेत (Collecting Farming) ग्रारम्भ की है जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश जई, जौ, सन, चुकन्दर ग्रौर कपास के उत्पादन में सबसे ग्रागे हो गया है।

हंगरी के मैदान में तथा मंचूको में सुङ्गरी और लिग्राग्नो की नदियों की घाटियों में भी खेती की अच्छी फसलें उत्पन्न की जाती हैं। हंगरी के मैदान में गेहूँ, राई, जई, जौ, मक्का और चुकन्दर खूब उत्पन्न किये जाते हैं, जिससे वहां के मुख्य उद्यम—ग्राटा पीसना, चुकन्दर की चीनी (Sugar) बनाना और चरागाहों में घोड़े, गायें और सुग्ररों को चराने तथा उनसे दूघ, मक्खन, पनीर, मांस और चमड़े की वस्तुयें बनाना है। मंचूको में उपयुक्त दोनों नदियों की घाटियों से चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ और सोयाबीन की ग्रच्छी फसलें हो जाती हैं। इस प्रदेश में खनिज सम्पत्ति भी खूब उपलब्ध है। उत्तरी अमेरिका के इस भू-भाग में लोहा, कोयला, जिंगनाइट और प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं, जिससे यहाँ अनेक कल-कारखाने चालू हो गये हैं। इसी प्रदेश में डोनेट्ज घाटी में लोहे ग्रीर कोयले की विशाल खानें हैं, जिससे खारकोब और ग्रजीव सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में फौलाद बनाने के बड़े-बड़े

कारखाने स्थापित हो गये हैं। ग्रौद्योगिक विकास को द्रुतगित प्रदान करने के लिये रूसी सरकार ने यहां नीप्रोपेट्रोवस्क स्थान पर नीपर नदी के प्रवाह से जल-विद्युत विशाल पैमाने पर तैयार करनी ग्रारम्भ कर दी है। साइबेरिया स्थित इस प्रदेश में लोहा, कोयला, सोना, चाँदी, मैंगनीज इत्यादि खनिज पदार्थों की खानें पाई जाती है, जिससे इस प्रदेश का भविष्य भी उज्ज्वल होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है।

#### कनाडा का प्रेयरी प्रदेश

प्रेयरी प्रदेश में मेनीटोबा, सस्केचवान श्रौर श्रलबर्टी तीन प्रान्त शामील हैं। इन प्रान्तों के दक्षिग्गी सीमावर्ती भागों में भूमि जंगलों से स्राच्छादित नहीं है। दूसरी जगह उत्तर की ग्रोर टैगा के वन पाये जाते हैं। इन प्रान्तों के केवल दक्षिसी भागों में ही खेती होती है। यहीं पर सबसे अधिक आबादी भी बसी है। मेनीटोबा प्रान्त के उत्तरी ग्रौर पूर्वी भागों में लारेनसियन शील्ड का काफी बड़ा भाग है। वैसे ये सारे भाग काफी मोटी ग्लेशियर ड्रिफ्ट तहों के द्वारा ढके हैं। ग्रलबर्टा में प्रशान्त महासागरीय श्रेणी का भी थोड़ा सा भाग ऋा जाता है। प्रेयरी के हर भाग में शैलें क्षैतिज हैं ग्रौर धरातलीय परिवर्तनों से ग्रभावित दशा में पड़ी हैं। रेड नदी की घाटी प्रेयरी प्रदेश के तीन सीढ़ीनुमा भागों से होकर राकी की तलहटी की पहाडियों तक उठता है। पतली सीढ़ी को मेनीटोबा का निचला भाग (Manitoba Law lands) कहते हैं। इसकी ऊंचाई २४३ पिटर है। इस भाग में रेड नदी की घाटी है ग्रौर पटी हुई ग्रगासिज भील का भाग भी शामिल है, जिसकी मिट्टी बहत उपजाऊ है। दूसरी सीढ़ी मेनीटोबा के पश्चिम में सस्केचवान तक फैली है. जहां पश्चिम की ग्रोर इसकी ऊंचाई ४७७ ३८ मीटर हो जाती है। तीसरी सीढी अलबर्टी में राकी की तलहरी पहाड़ियों तक फैली है, जहां इसकी ऊंचाई ६१४ भीटर फीट हो जाती है। सारे प्रेयरी प्रदेश का ढाल कनाडियन शील्ड की स्रोर पूरव स्रौर उत्तर-पूर्व की स्रोर है। उत्तर-पश्चिम की स्रोर मेकेन्जी श्रौर ग्रथाबास्का नदियाँ बहुती हैं । सस्केचवान श्रौर रेड नदियां विनिपेग भील में गिरती हैं। प्रेयरी प्रान्त में ये निदयां चौड़ी और गहरी घाटियों में से होकर बहती हैं। निदयों से सिचाई होती है ग्रौर जल-विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। विनिपेग नदी पर सात जल-विद्युत उत्पादन-गृह हैं।

प्रेयरी प्रान्त का आर्थिक विकास पिछले ४० वर्षों में हुआ है। सारे कनाडा का दो तिहाई गेहूँ का उत्पादन इन्हीं प्रान्तों में होता है। संसार में सबसे अधिक गेहूँ का निर्यात भी प्रेयरी प्रान्त करते हैं। प्रेयरी में लगभग ४ करोड़ एकड़ भूमि पर गेहूँ की खेती होती है, जबिक गेहूँ की खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल २० करोड़ एकड़ है। इससे पता चलता है कि यहां खेती के विकास की काफी सम्भावनायें हैं। प्रेयरी की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ काली मिट्टी है। ह्यूमस (Humus) की मात्रा काफी है। शीतकालीन हिम से भूमि नम रहती है। वर्षा पर्याप्त होती है और धूप

भी काफी रहती है। समतल भूमि पर मशीनों द्वारा विस्तृत खती की जाती है। इसिलये रेलमार्ग भी स्नासानी से बनाये गये हैं। इन्हीं सब कारगों से प्रेयरी प्रान्त संसार में सबसे स्निक गेहूँ उत्पन्न करने वाला भाग बन गया है। सस्केचवान स्नौर सलबर्टी की मुख्य फसल गेहूँ है। मेनीटोबा में जौ स्नौर जई की खेती पशुपालन के साथ ही की जाती है। इस भाग में मिथित खेती का प्रचार है। चिनूक हवा बहने



ट्रैक्टर द्वारा खेती

वाले क्षेत्र दक्षिग्गी-पश्चिमी
प्रलबर्टा में भी शीतकालीन
गेहूँ की खेती होती है। प्रन्यत्र
सब जगह बसन्तकालीन गेहूँ
की खेती होती है। गेहूँ एलीवेटरों से संचित किया जाता
है। उनमें से गाड़ियों में भरा
जाता है। गेहूँ प्रशान्स
महासागरीय बन्दरगाहों, बड़ी
भीलों के मार्गों से ग्रौर
हडसन की खाड़ी के मार्गों
से भेजा जाता है। उत्तरी

सस्केचवान में घोड़ा, डेरी पशु, मांस पशु पाले जाते हैं, खेतिहर श्राबादी सबसे पहले विनिपेग के पास रेल मार्गों के दोनों श्रोर १२ १८ किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ही बमी है। सबसे श्राधक विकास उस भाग में हुश्रा है, जिसका श्राकार एक त्रिकोण की बरह है श्रीर जिसके तीन कोण बिन्दुश्रों पर विनिपेग, एडमन्टन श्रीर कार्सटोन नगर हैं। इसी त्रिकोणाकार भाग में सबसे घना रेलमार्ग का जाल भी है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे की अपनी सिंचाई योजनायें भी सस्केचवान श्रीर पश्चिमी श्रलवर्टा में चालू हैं। ये दोनों योजनायें कनाडा देश की सबसे बड़ी योजनायें हैं। गेहूँ एक भारी श्रीर सस्ती फसल है। प्रेयरी प्रान्त संसार के बड़े मांग क्षेत्रों से बहुत दूर भी हैं। इसिलये कनाडियन पैसिफिक श्रीर कनाडियन नेशनल रेलमार्गों का महत्व इस आग में गेहूँ की खेती के विकास में बहुत श्रिषक है।

प्रेयरी प्रान्तों के कई स्थानों पर खनिज सम्पत्ति भी प्राप्त होती है।

मैनीटोबा प्रान्त फिलन फूलोन खान से तांबा, जस्ता और सोना निकाला जाता है।

उत्तरी सस्केचवान के शील्ड क्षेत्र से सोना निकाला जाता है। विनिपेग भील से

३२:१८ किलोमीटर पूरव की और मनिगटागन घाटी से काफी सोना निकाला

जाता है। प्रेयरी प्रदेश में संसार की सबसे बड़ी कोयला सम्पत्ति सुरक्षित है।

सन् १६३६ में प्रेयरी प्रान्तों से कनाडा का आधा कोयला प्राप्त हुआ था। प्रेयरी

प्रान्त में ३४१ कोयले की खानें हैं, जिनकी खुदाई ग्रधिकतर जाड़े में होती है।

सार फनाडा में प्रेयरी प्रान्त से ग्रधिक जातीय विविधता और किसी भाग में नहीं है। केवल विनिषेग में २२ श्रखबार २२ विदेशी भाषाओं में छपते हैं। श्रलवर्टी नवीनतम विकासीन्मुख प्रान्त हैं। इसकी ७, ३०,००० श्राबादी में ५५,००० ध्यक्ति यूक्रेन (रूस) के ग्रादिम निवासी हैं, जो प्रेयरी प्रदेश की जलवायु को यूक्रेन की जलवायु के सामान पाकर यहां ग्राक्षित हुये। श्रसंख्य गांवों में केवल एक जाति के निवासी ही रहते हैं। जर्मन, फोंच ग्रीर पौलैंड के निवासी ग्रधिक हैं। श्रधिकतर श्राबादी एक दूसरे से पृथक् चार पांच घरों के गांवों (Homestead) से खेतों के बीच रहते हैं। रेलवे स्टेशन के पास फसल इकट्ठा करने वाले छोटे गांव स्थित हैं। मकान लकड़ी के बने होते हैं। टेलीफोन ग्रौर रेडियो द्वारा एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। रेलवे के बन जाने से खेती के विस्तार के साथ ग्राबादी का विस्तार ग्रौर भ्राबादी की वृद्धि भी हुई है।

वि। नपेग मुख्य नगर है। यह मोनीटोबा की राजधानी ग्रीर कनाडा का चौथा सबसे बड़ा नगर है। यह संसार की सबसे बड़ी श्रनाज-मण्डी है। यहां कृषि, मशीनरी, मांस ग्रीर श्राटे के कई कारखाने हैं। एडमन्टन एक प्रमुख जंकशन है। यहां एक प्रसिद्ध समूर मण्डी है। यहां भी मांस पैक करने ग्रीर श्राटा पीसने के कई कारखाने हैं, जो कालगारी बो ग्रीर एलबो नदियों के संगम पर स्थित हैं। यहां पैट्रोल साफ करने, माँस पैक करने ग्रीर श्राटा पीसने के कई कारखाने हैं। चमढ़े के सामान बनाने ग्रीर जीन बनाने के भी कई प्रमुख कारखाने यहां चालू हैं।

श्राधुनिक समय में पीस नदी कृषि योजना काफी प्रसिद्ध हो गई है। यह नदी राकी पर्वत से निकलती है। इस नदी के दोनों श्रोर काफी ग्रच्छी कृषि भूमि प्राप्त हैं। वर्षा कृषि के लिये पर्याप्त है श्रोर चिनूक गर्म हवाश्रों के प्रभाव से तापमान भी कृषि के लिये श्रनुकूल हो जाता है। यह श्रनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में १ करोड़ एकड़ भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की फसल शीतकालीन होती है। मिश्रित खेती ही महत्वपूर्ण है। यातायात की कमी के कारण विकास रुका है।

# संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेयरी प्रदेश

यह वास्तव में एक नीचा पठारी भाग है जिसकी ऊंचाई पश्चिम की धोर १५२४ मीटर हो जाती है। मध्यवर्ती निचले मैदान ग्रौर ग्रेट प्लेन की सीमा ५०' में के मी० वाली रेखा द्वारा निर्घारित होती है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में मिसूरी का पठार, मध्य में ब्लैक पहाड़ी, बैडलैण्ड्स, पाइन, रिजसेंड पहाड़ी ग्रौर दक्षिण की ग्रोर मैदान हैं।

#### जलवायु-

यहां की जलवायु शीतोष्ण और शुष्क है। इसके पूर्व की भ्रोर भीसत वर्षा ४० में से० भी० भीर पश्चिम की भ्रोर केवल २४ से० मी० होती है। भ्रधिकांश वर्षा ग्रीष्म भ्रोर बसन्त में होती है। उत्तर की भ्रोर की जलवायु दक्षिणी भाग की जलवायु की तुलना में ग्रधिक नम है। जाड़े में उत्तरी भाग का तापमान शून्य से ५° सेन्टीग्रेड नीचे गिर जाता है। इसी समय श्रत्यन्त ठण्डी हवा 'नोर्दरन' चला करती है, टोरनाडो चक्रवात भी चला करते हैं।

#### पशु पालन--

इस क्षेत्र का विशेष महत्व पशुपालन के लिए है। मवेशी तो प्राय: हरएक भाग में पाये जाते हैं। लेकिन भेड़ों के विशेष क्षेत्र मोन्टाना, योमिंग ग्रौर दक्षिणी पश्चिमी टैक्सास रियासतें हैं। टैक्सास रियासत में ग्रंगोरा बकरी भी पाली जाती है। यहां के पशुबाड़े ४० हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के हैं।

#### खनिज सम्पत्ति-

यहाँ सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा ग्रौर टिन के क्षेत्र हैं। इस देश की सबसे ग्रिधिक सोना उत्पन्न करने वाली पट्टी साउथ डाकोटा के लेड शहर में है। टैक्सास, ग्रौक्लाहामा, वायोमिंग, मोन्टाना ग्रौर कन्सास राज्यों से पैट्रोल प्राप्त किया जाता है। इन्हीं रियासतों में बिटुमिनस कोयले की विशाल सुरक्षित सम्पत्ति पाई जाती है। न्यू मैक्सिको की पोटाश सम्पत्ति संसार में सबसे बड़ी है।

#### उद्योग-धन्धे —

इस क्षेत्र के उद्योग-धन्धे कृषि उपजों श्रौर पशु पदार्थी पर निर्भर हैं, जैसे श्राटा पीसना, मक्खन-पनीर बनाना, गोश्त पैक करना श्रादि।

#### नगर-

इस क्षेत्र में ग्रधिकांश नगर रियासतों की राजधानियां हैं। कुछ दूरिस्ट केन्द्र भी हैं।



स्थित-

यह प्रदेश केवल एशिया और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। एशिया में तिब्बत तथा पामीर पठार और दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया और पीरू के पठार इस पर्वत में सम्मिलित हैं। ये पठार उष्ण कटिबन्ध में स्थित होते हुए भी १२,००० फीट से अधिक ऊँचाई होने के कारण शीतल शीतोष्ण प्रदेश में गिने जाते हैं।

प्राकृतिक परिस्थितियाँ-

जलवायु—यह प्रदेश समुद्र तल से ३६५७ ६ मीटर (१२००० फीट) से ग्राधक ऊँचाई पर स्थित होने नथा चारों ग्रोर से विश्व के सर्वोच्च पर्वतों से मिरे

होने के कारण तापमान की विषमता से परिपूर्ण है। तिब्बत और पामीर के पठार पर गर्मी की ऋत् बहत छोटी परन्तु गर्म होती है। दिन में घुप वाले स्थानों पर ताप-मान ३५°C से ५४°C तक हो जाता है और उसी समय छाया में ताप-मान हिम बन्दू (Freezing Point) से भी नीचे पहुँच जाता है। रात ग्रीर दिन के तापमानों में भी महान भन्तर रहता है। शरद ऋत लम्बी .श्रीर कठोर होती है। . उस समय बहाँ वर्फीली तेज ग्रांधियां चला करती हैं भीर तापमान १०°C से भी नीचे रहता है।



पाला वर्ष भर प्रतिदिन पड़ता रहता है। जलवायु की यह विषमता महाद्वीप के मध्य भाग में समुद्र-तल से प्रधिक केंचाई तथा विषुवत रेखा से प्रधिक दूर होने के कारण है। परन्तु दक्षिणी धमेरिका में स्थित इस प्रदेश की जलवायु इतनी विषम नहीं है, क्योंकि बोलिविया भीर पीस्क के पठार समुद्र से दूर नहीं है। मतः वहाँ का दिन-रात तथा सर्दी-गर्मी का तापान्तर भी विक्वत के समान प्रधिक नहीं होता।

तिब्बत के पुठार के दक्षिणी पूरवी भाग में मानसून पवनों से ग्रीटम ऋतु में प्रायः १० ६ से० मी० (४०') तक वर्षा हो जाती है श्रीर शरद् ऋतु में पश्चिमी भाग में चक्रवातों द्वारा साधारण वर्षा हो जाती है। पीरू श्रीर बोलिविया के पठारों पर तिब्बत की तुलना में ग्रीधक वर्षा ग्रीटम ऋतु में होती है, जो मध्यवर्ती प्रदेशों की भौति वाहनिक वर्षा है।

# प्राकृतिक वनस्पति-

इस प्रदेश में एक तो निदर्य बहुत कम हैं श्रीर जो कुछ हैं भी, वे श्रन्तर प्रवाही हैं। उनका पानी किसी समुद्र में न जाकर उसी प्रदेश में सूख जाता है।

| नगर          | समुद्र-तल से ऊँचाई       | जनवरी का   | जुलाई का   | वार्षिक वर्षा | वर्षा की       |
|--------------|--------------------------|------------|------------|---------------|----------------|
|              | (मीटर में)               | तापमान °C  | तापमान °C  | (से०मो० में)  | ऋतु            |
| लेह<br>लापाज | ३५०५ <b>.</b><br>३७१८.४६ | <b>? ?</b> | <b>१</b> ८ | 73.22<br>2.53 | गर्मी<br>गर्मी |

इसके फलस्वरूप वहाँ की भूमि में नमक का ग्रंश श्रधिक हो गया है, जो वनस्पति के सिए हानिकारक है। वर्षा भी इस देश में बहुत कम होती है। इसलिए इस प्रदेश

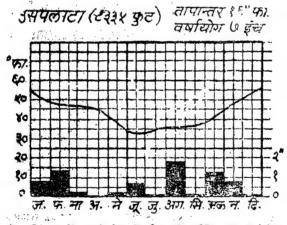

में वृक्षों का सर्वथा अभाव है। केवल घास ही यत्र-तत्र पाई जाती है। तिब्बत तथा पामीर के पठारों में अनेक स्थानों पर यनस्पति का नाम भी नहीं है।

ग्राधिक विकास— तिब्बत ग्रीर पामीर के पठारों के निवासी भेड़, बंकरियाँ चराते

हैं। तिब्बत में हमारे देश के बैल की मौति एक पशु होता है, जिसे 'याक' (Yak) कहते हैं। यही पशु अपनी पीठ पर भारी बोम लादकर दुर्गम दरों को पार करता है। यहाँ सापू नदी की घाटी में रहने वाले लोग खेती भी कर लेते हैं। आहू, खुबानी इत्यादि फल भी खूब पैदा होते हैं। बोलिविया तथा पीरू के पठारों पर भेड़, बकरियाँ इत्यादि चराई जाती हैं। तिब्बत में याक के समान यहाँ लामा पशु बोम ढोने का काम करता है। यहाँ अल्पाका नामक पशु जिसकी छन अपनी कोमलता और गरमाई के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, पाया जाता है।

यहाँ के निवासी घाटियों में स्थित छोटे-छोटे खेतों में श्रालू की खेती करते हैं श्रीर भेड़-बकरियों का दूध तथा मौस ही इनका मुख्य भोजन है। खनिज पदार्थों की

हिंदि से भी दक्षिणी
श्रमेरिका का यह पठार
बहुत प्रसिद्ध है। परन्तु
खान खोदने के लिए
मजदूरों की कमी श्रीर
यातायात के साधनों की
कमी के कारण इन खानों
से जितना लाभ उठाया
जाना चाहिए, उतना नहीं
उठाया जा रहा है। पीक्



में ताँबे की खानें हैं। बोलिविया के पठार पर पोटोसी (Potosi) में चाँदी की खानें अपनी विशालता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। संसार भर में जितना टिन खानों से निकाला जाता है, उसका लगभग २५ प्रतिशत यहाँ की खानों से प्राप्त होता है।

# म्रल्ताई-तुल्य प्रदेश

#### स्थिति-

इस प्रदेश में संसार भर के शीतोष्ण कटिबन्धीय उच्च पर्वतीय प्रदेश, जो मध्य एशिया, मध्य यूरोप तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाये जाते हैं, सिम्मिलित हैं।

#### प्राकृतिक परिस्थितियां—

जलवायु—यह प्रदेश महाद्वीपों के मध्य में समुद्र तल से बहुत प्रधिक कँचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत नीचा रहता है। वार्षिक ग्रीर दैनिक तापान्तर इस प्रदेश के विभिन्न भागों में उनकी कँचाई के भ्रानुसार प्रलग-प्रलग पाया जाता है। शरद् ऋतु में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। तापमान (Temperature) एकदम नीचा गिर जाता है, जिससे यहाँ घ्रुव प्रदेशों की भाँति या उससे कुछ ही कम ठण्डक पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण सी गर्मी पड़ती है। सूर्य के सामने वाले पवंतीय ढाल सूर्य की किरणों द्वारा दिन में यथे इक मात्रा में तप जाते हैं, रात्रि में वे शीघ्र ही ठण्डे होकर सर्वत्र शीत ऋतु जैसा मौसम कर देते हैं। ग्रतः दिन ग्रीर रात के तापमानों में भारी ग्रन्तर रहता है। मध्य एशिया स्थित इस प्रदेश में तापांतर ग्रन्य महाद्वीपों में स्थित इस प्रदेश के भूनभागों की ग्रपेक्षा ग्रधिक रहता है। उच्च पवंतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ की वायु उत्तर को उठकर ग्रापनी नमी को वर्षा के रूप में बदलने का प्रयस्त करती है,

जिससे प्रति उच्च भागों में केवल हिमपात होता है, परन्तु पर्वतीय ढालों, जो ग्राद्रंतापूर्ण हवाग्रों के मार्ग में पड़ते हैं, पर श्रच्छी वर्षा हो जाती है। ग्रस्ताई ग्रीर द्रांस बेकाल पर्वतों के उत्तरी ढालों पर श्रीर उत्तरी ग्रमेरिका स्थित इस प्रदेश के



पश्चिमी ढालों पर, जो प्रशान्त महासागर के समीप हैं, यथेक्ट वर्षा होती है। मध्य यूरोष स्थित भ्रारूप (Alps) पर्वतों के दक्षिणी ढाल पर भी भ्रच्छी वर्षा हो जाती है, परन्तु इस प्रदेश के पर्वतों के उन ढालों पर, जो इन हवाभ्रों के रुख के सामने नहीं पड़ते हैं, वर्षा बिस्कुल नहीं होती।

| नगर                          | ऊँचाई        | जनवरी का   | जुलाई का  | वॉविक वर्षा             | वर्षा का       |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|
|                              | (मीटर में)   | तापमान °C  | सापमान °C | (से० मी० में)           | समय            |
| इंकुंटस्क<br>सोन <i>ि</i> लक | १४०२<br>३०७७ | <b>१ १</b> | 8.E. X    | ३५.५६<br>१६५.५ <b>८</b> | मर्मी<br>गर्मी |

#### प्राकृतिक वनस्पति-

यह प्रदेश ठण्डे प्रसांतरों में स्थित है। यत: यहां थोड़ी वर्षा से भी वने वन उत्पन्न हो जाते हैं। मध्य एशिया के पबंतीय प्रदेश के उत्तरी ढालों पर प्रयेरिका स्थित इस प्रदेश के पिवचमी ढालों तथा मध्य यूरोप में भ्राल्म के दिलागी ढाल पर बन उमे हुए हैं। भ्रमेरिका के प्रदेश में पिवचमी ढालों पर डगगम, फर, मेपिल और सीडर (Cedar) वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं। मध्य एशिया के पवंतों के उत्तरी ढालों पर आस्पेन, बचं, पापलर भ्रादि वृक्ष मिलते हैं। इन वनों से ऊँचे मार्गों में धीरे-धीरे वनस्पति कम होती जाती है भीर बहुत ऊँचाई पर सबंध

हिम-मंडित शिखर ही रह। जाते हैं। इन पर्वतों के ढालों पर ऊँचाई के मनुसार वनस्पति में उसी प्रकार परिवर्तन होता है, जिस प्रकार भूमध्यवर्ती प्रदेश से

घुव प्रदेश तक स्थित विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में वंनस्पति बदलती चली जाती है। नीचे प्रदेशों में उपजाऊ भूमि पर खेती भी की जाती है। इन पर्वतीय प्रदेशों की तलहटी में चौड़ी पसी वाल पत्रभड़ के वन, उसके पश्चात् कोराधारी वन, फिर



छोटी-छोटी फाड़ियाँ और उसके पश्चात् सर्वत्र हिम ही हिम हिस्टिगोचर होता है।

#### - ग्राधिक विकास-

उच्च पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनस्व बहुत कम है। पहाड़ी ढालों पर वन उगे रहने के कारण यहाँ के प्रधिकांश निवासी सकड़ी काटने भीर चीरने का घन्मा करते हैं। जिन स्थानों पर वन साफ करके भूमि प्राप्त करली

गई है शौर सिचाई का अबन्ध हो गया है, वहाँ जी, आजू इत्यादि की लेती कर जी जाती है। कुछ जोग भेड़, बकरियाँ, गाय इत्यादि भी पालते हैं, जिन्हें वे शीतकाल में घाटियों में ले धाते शौर ग्रीष्म ऋतु में उन्हें पहाड़ी ढालों पर उगी हुई बास चराने के लिए ले जाते हैं। रमग्रीक



स्विटजरलैंड में एक पशु-पालक की भौंपड़ी

पर्वतीय भागों में जहाँ मनुष्य सैर के लिए जाते रहते हैं, कुछ लोग होटल का धन्धा करते हैं। यह प्रदेश खनिज सम्पत्ति से भरपूर है। श्रन्ताई पर्वतीय भाग पर सोना, चौदी, लीबा, रोगा भौर जस्ते की खानें हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में स्थित इस

पर्वतीय प्रदेश में सोने और कोशले की बड़ी-बड़ी खानें हैं। मध्य यूरोप तो खनिजों का केन्द्र ही है। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य स्थित प्रदेश में कोयले की विस्तृत खानें हैं। दुर्गम पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ के निवासियों को पेट भरने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, जिससे वे सबल, स्वस्थ और परिश्रमी बन गये हैं। यातायात के साधन बहुत कम भीर दुरूह हैं। प्रतः इस प्रदेश की भाषिक उन्नति अधिक नहीं हो पाई है।

#### देगा ग्रथवा उत्तरी शीत वन प्रदेश

स्थित-

यह प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ड में पाये जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ड में इन प्रक्षांतरों में भूमि न होने के कारण इस प्रदेश का विस्तार नहीं है। यह ६०° से ६५° उत्तर प्रक्षांतर तक यूरेशिया तथा उत्तरी प्रमेरिका में एक चौड़ी पट्टी की भाँति पूरव-पिक्चम फैला हुआ है। यूरेशिया में इस प्रदेश की चौड़ाई उत्तरी प्रमेरिका से प्रधिक है। उत्तरी प्रमेरिका में इस प्रदेश की प्रधिकतम चौड़ाई २०० मील है, जबिक एशिया में यह चौड़ाई १५०० मील तक है। यह प्रदेश निम्नलिखित महाद्वीपों में फैला हुआ है—



एशिया में — साइबेरिया के उत्तरी भाग में इस शीत वन प्रदेश में की एांघारी वन फैले हुए हैं। यूरोप में — नार्वे, स्वीडन, फिनलेंड और रूस के उत्तरी भाग में यह वन प्रदेश स्थित हैं। ग्रमरीका में — ग्रलास्का और कनाडा का पर्वतीय भाग इन वनों से ग्राच्छादित है।

प्राकृतिक परिस्थितियाँ—

जलवायु पह प्रदेश भूमध्य रेखा से बहुत दूर उत्तरी गोलार्ड के महाद्वीपों के उत्तरी तट पर स्थित होने के कारण बहुत ही ठण्डे क्षेत्र हैं। यहाँ शरद ऋतु बहुत लम्बी श्रीर श्रात्यिक शीतल होती है। श्रीष्म ऋतु बहुत छोटी (केवल ढाई-तीन महीने की) होती है श्रीर उसमें दिन की लम्बाई १८-२० घण्टे की होते हुए भी तापमान १६°C के श्रास-पास ही रहता है। शीतकाल में श्रीसत तापमान सदा हिमांक से नीचे रहता है। उत्तरी साइबेरिया में तो इस ऋतु में तापमान -५०°C तक गिर जाता है। साइबेरिया के श्रान्तरिक क्षेत्र बहुत ठण्डे हैं। उत्तरी-पूरवी साइबेरिया में बरखोयान्सक का जनवरी तापमान -५१°C है। यह पृथ्वी का

सबसे प्रधिक ठण्डा स्थान है। यहाँ जाड़ा श्रधिक पड़ने के कारण वार्षिक तापान्तर श्रधिक हता है श्रीर कभी-कभी ५५°C तक मिलता है, जो संसार के सभी भागों के वार्षिक तापां-तर से श्रधिक है। शीत ऋतु में हिम वर्षा होती है। वसन्त ऋतु में बफं

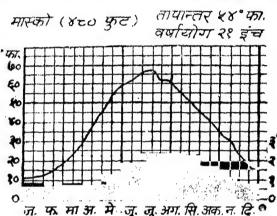

पिघलने से पेड़-पौघों भ्रौर कनस्पति को पानी मिल जाता है। यहाँ किनारे पर चक्र-नातीय वर्षा वर्ष भर होती रहती है, परन्तु भ्रान्तरिक भागों में वाहनिक वर्षा होती है। यद्यपि वर्षा वर्ष भर होती रहती है, ग्रीष्म ऋतु में इसकी मात्रा भ्रधिक रहती है। यहाँ वार्षिक वर्षा ५० द से० मी० (२०") से ७६ २ से० मी० (३०") तक होती है।

प्राकृतिक वनस्पति-

जैसा कि इसके नाम से विदित है, इस प्रदेश की प्राकृतिक बनस्पित में कोणधारी वृक्षों के सदाबहार वन हैं। जिनके बीच कहीं कहीं चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी पाये जाते हैं। इन वनों को उत्तरी अमेरिका में कोणधारी वन और प्ररोप तथा एशिया में 'टैगा' कहते हैं। इन वृक्षों में सिडार (Cedar), पाइन (Pine), स्प्रूम, लाज, फर इत्यादि वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं। इनमें बीच बर्च, मेपिल इत्यादि वाले वृक्ष भी कहीं-कहीं उमें होते हैं। इन वनों के वृक्षों तथा प्रसियों की आकृति यहाँ की बर्फीली शीत ऋतु का सामना करने के लिए नुकीली होती है, जिससे उन पर बर्फ न जम सके और दुलक कर नीचे गिर जाए। प्रतिया मोटी और चिकनी होती हैं, तार्कि उनसे नमी अधिक मात्रा में बाहर न निकल सके। इन वृक्षों की आयु दो सौ से ढाई सौ वर्ष तक की होती है, परन्तु इन वनों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके स्थान पर एक ही प्रकार के वृक्ष दूर-दूर तक उगे रहते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी उपयोगी, मुलायम और हल्की होनी है।

जीव-जन्तु-

यहाँ जीव-जन्तुग्रों के शरीर पर रंग-बिरंगा समूरदार चमड़ा होता है। ग्रनेक प्रकार के जीव-जन्तु, जिनमें भालू, गिलहरी, लोमड़ी, ग्ररमिन, सेबिल, त्रीबर, चिंचला, खरगोश, मार्टिन ग्रीर मिक मुख्य हैं। ये वनों में घूमते-फिरते हैं। इनका समूर बहुमूल्य होता है ग्रीर उसी के लिए इनका शिकार किया जाता है। ग्रीथिक विकास—

यहाँ के निवासियों का मुख्य धन्या लकड़ी काटना है। शिकार करने का उद्यम भी यहाँ काफी प्रचलित है। संसार में सबसे ग्रधिक मुलायम लकड़ी वहीं पाई जाती है। ग्रनः इन देशों में लकड़ी काटने के उद्योग की बड़ी उन्नित हुई है। शरद् ऋतु में नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से लकड़ी काटकर बर्फ पर फिसला कर जमी हुई नदी पर लाई जाती है। वसन्त ऋतु में बर्फ पिघलने पर लकड़ियाँ तैरती हुई चली जाती हैं। यहाँ जन्हें भरनों की बाधा के नदी तट पर बने हुए कारखानों तक पहुँच जाती हैं। वहाँ उन्हें भरनों की शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा चीरा जाता है। लकड़ियों को चीरकर प्लाईबुड बनाई जाती है। इन वनों के समीप दियासलाई, तारपीन के तेल, बिरोजा, एलकोहल, कागज ग्रोर नकली रेशम के कारखाने स्थापित हैं, जिनके लिए कच्या माल इन वनों से मिलता है। कनाडा का ग्रोटाका नगर इस प्रकार के कल-कारखानों का केन्द्र बन गया है।

इस प्रदेश के निवासी मुलायम समूर प्राप्त करने के लिए इन वनों में समूर वाले जानवरों का शिकार करते हैं। यहाँ के मूल निवासी इन जानवरों का शिकार करके उनका माँस भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और सुन्दर खाल बांहर से श्राये



हुए व्यापारियों को देकर बदले में उनसे चाय, बंदूक, बंदूक की गोलियां, भोजन-सामग्री, दिया-सनाई, तम्बाकू, भौर धन्य मावश्यक पदार्थं प्राप्त करते हैं। यूरोप भीर श्रमरीका की स्त्रियां धपने कोटों के कालरों तथा धास्तीवों पर इन जन्तुओं का समूर लग-वाती हैं। धतः समूर की

टैगा प्रदेश में लकड़ी के लट्ठों से बना एक घर वाती हैं। घतः समूर की माँग और मूल्य दोनों बढ़ गये हैं। यह घन्धा साइबेरिया धौर कना<del>डा</del> में बहुत उन्नत हो गया है। कनाडा के उत्तरी भाग में दोर साइबेरिया के उत्तरी-पूरवी भाग में इन

पशुग्रों का शिकार करना ही मुख्य उद्यम हो गया है। कनाडा चिंतल ग्रीर पोर्ट नेल्सन इस व्यवसाय के प्रमुख केन्द्र हैं। वहाँ ग्रन्य स्थानों पर भी इसकी व्यापारिक मण्डियाँ (Trading Outpost) खोली गई हैं।

कनाडा में साइबेरिया की अपेक्षा अधिक उन्नित हुई है। कनाडा में पूरब-पिक्ष्म यातायात के लिए सेंट लारंस नदी और बड़ी भीलों का समूह एक मुन्दर मार्ग है। इस मार्ग द्वारा लकड़ी श्रासानी से ग्रंघ महासागरीय बन्दरगाहों तक और वहाँ से विक्ष्य के बड़े-बड़े बाजारों तक पहुँचा दी जाती है। साइबेरिया में कनाडा की तरह रेलों की उन्नित नहीं हो सकी है। कनाडा के जंगलों की उन्नित पिक्ष्मी यूरोप के प्रगतिशील निवासियों द्वारा हुई है, जो अपने साथ पूँजी, कार्यकुशलता और व्यापारिक संगठन की एक उच्च प्रगाली लेकर यहाँ श्राये थे। कनाडा में दिक्षण की श्रोर स्थित वन प्रदेश साफ करके वहाँ गेहूँ की खेती की जाती है। जौ, जई और राई भी पैदा होते हैं। यहाँ सोना, चाँदी, तांबा, जस्ता और लोहा पाया जाता है। परन्तु यातायात की सुविधा न होने के कारण खान खुदाई की उन्नित नहीं हुई है। लकड़ी काटना एक ऐसा धन्धा है, जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए लकड़ी काटने वालों के मकान लकड़ी (Log huts) के बने होते हैं। प्रायः लकड़ी की भोंपड़ियाँ निदयों के पास पाई जाती हैं, जिनमें यहाँ के मूल निवासी रहते हैं। इनका जीवन-स्तर बहुत नीचा है।



# दुण्ड्रा प्रदेश

स्थित-

यह प्रदेश श्राकंटिक महासागर के किनारे कोणधारी वनों के उत्तर में तथा हिमाच्छादित प्रदेश के दक्षिए। में एशिया, सूरोप झौर उत्तरी झमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तट पर फैला हुम्रा है। दक्षिणी गोलाई में इन ग्रक्षान्तरों में भूमि न होने के कारण वह प्रदेश वहाँ नहीं पाया जाता।

प्राकृतिक वनस्पति-

जलवायु — विषुवत् रेखा से बहुत दूर तथा उत्तरी घ्रुव के ग्रत्यन्त निकट होने के कारण यहाँ की शरद ऋतु बड़ी भयानक होती है। लगभग ग्राठ महीने तक सर्वत्र बर्फ जमी रहती है ग्रीर बर्फीली ग्रांधियाँ चलती रहती हैं। सूर्य का प्रकाश केवल नाममात्र को रहता है, जिससे दिन निकला हुग्रा प्रतीत होता है। ग्रत्यन्त ठण्डी पुर्गा (Purga) ग्रीर ब्र्रान (Buran) नामक हवायें हिम-कर्णो की बौछार करती हुई चलती रहती हैं। तापमान प्रायः हिमाक (Freezing Point) से नीचे रहता है ग्रीर कहीं-कहीं तो यह — २६० तक नीचे गिर जाता है। ग्रीष्म ऋतु केवल चार महीनों की होती है, जिसमें बराबर कई सप्ताह तक सूर्य क्षितिज पर चकर लगाता रहता है। इस ऋतु के सबसे गर्म महीने (जुलाई) में भी तापमान १०० से ग्रीष्टक नहीं होने पाता, जिससे वायुमण्डल में केवल इतनी उष्णाता



माती है कि बफं पिघल कर कीचड़ सी बन जाय। इस ऋतु में चारों भोर कोहरा छाया रहता है। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में चक्रवातों द्वारा होती है भीर उसकी मात्रा २५-३० से० मी० से भ्राधिक नहीं होने पाती। शरद ऋतु में जो थोड़ी सी वर्षा होती है, वह हिम के रूप में होती है।

प्राकृतिक वनस्पति-

यहाँ की वनस्पित को ऐसे वातावरण का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक लम्बी अविध तक वनस्पित की जीवन-क्रिया बन्द रहती है और फिर अचानक दो या तीन महीने में ही उसे सारी जीवन-क्रिया पूरी करनी पड़ती है। यहाँ के पौधों में फूल होते हैं, फल नहीं होते। नमी तो इस प्रदेश में बहुत रहती है परन्तु ऐसे रूप में नहीं होती कि उसका प्रयोग जड़ें कर सकें। गर्मी की ऋतु में जब थोड़ा मा पानी मिलता है तो तेज हवा और क्षारीय पानी के कारण जड़ों को कोई लाभ नहीं हो पाता। इसलिए प्रायः काई, स्फागम, लिचेन और सेज उत्पन्न होती हैं। इन पौधों की जड़ें ऊपरी तहों में फैली रहती हैं जहाँ पानी का निकास होता है और ठण्डी हवाओं से कुछ रक्षा हो जाती है, वहाँ विलों, वर्क और एल्डर पौधे उग

म्राते हैं। इन पौधों की ऊँचाई लगभग एक मीटर होती है। दक्षिणी ढालों पर जहाँ सूर्य की रोशनी काफी पड़ती है, वहाँ बसन्त ऋतु में हजारों प्रकार के फूलों वाले पौषे उग म्राते हैं जिससे यहाँ का दृश्य एक रंग-बिरंगे कालीन की तरह हो जाता है। इसे कलियों का बिछीना (Bloom Mat) कहते हैं।

| नगर        | ऊँचाई<br>(मीटर) | जनवरी का<br>तापमान<br>°C | जौलाई का<br>तापमान<br>°C | वाषिक वर्षा<br>(से० मी०) | वर्षा की<br>ऋतु |
|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| कोला       | १०°०५           | -१२                      | # # B                    | १६ <b>·७३</b>            | गर्मी           |
| उपरनिविक   | १६°५१           | -२२                      |                          | २४·११                    | गर्मी           |
| बेरोपायन्ट | ६°०६            | -२=                      |                          | १४·२२                    | गर्मी           |

#### जीव-जन्तू-

यह प्रदेश छोटे-बड़े जलीय एवं थलीय जीवों से भरा पड़ा है। यहाँ के थलीय जीवों में रेनडियर, केरीबो, घ्रुव प्रदेशीय रीछ, भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी भीर कस्तूरी बैल (Musk Ox) मुख्य हैं। इन थलीय जीवों में रेनडियर एशियाई क्षेत्रों में भ्रीर केरीबो उत्तरी भ्रमरीका स्थित भू-भाग में पाया जाता है। यहाँ के समुद्र तरह-तरह की छोटी-बड़ी मछलियों से भरे पड़े हैं जिनमें सील तथा वालरस इत्यादि मुख्य हैं। गर्मियों में यहाँ कई प्रकार की रंग-बिरंगी चिड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। भनेक प्रकार की विषेती मिक्खा भीर मच्छर भी पाये जाते हैं। थल



#### दुण्ड्रा के डिगी कुत्ते

पर पाये जाने वाले जानवरों का रंग बर्फ जैसा सफेद होता है, जिससे उनके शत्रु उन्हें न पहचान सकें। इस प्रकार के रंग को रक्षक रंग (Protective colour) कहते हैं। एशियाई दुण्ड्रा में रेनडियर ही वहाँ के निवासियों का जीवनाधार है। वे इसका दूष पीते, मौस खाते और खाल को वस्त्र की तरह काम में लाते हैं। यह बोक्ता ढोने के काम आता है। इसकी हिंड्डियों और सींगों से बतंन, हिथयार और बेपहिये की स्लेज गाड़ी बनाई जाती है। सील की हिंड्डियों से ये लोग हिथयार बना लेते हैं।

#### ग्राधिक विकास—

अत्यधिक शीतल होने के कारण इस प्रदेश में मनुष्यों की आबादी बहुत ही कम है। जो कुछ मूल निवासी यहाँ रहते हैं, वे भी छोटे-छोटे भुण्डों में बँटे हुए

भोजन की खोज में इधर-उघर घूमते रहते हैं। यूरेशिया में स्थित इस प्रदेश के निवासियों का जीवन बहुत कुछ वहाँ पाये जाने वाले बारहर्सिगों (Reindeers) पर निर्मर है। वे इनका दूध पीते, माँस खाते, खाल पहिनते, उनकी नसों से रस्सी का काम लेते और सींगों तथा हड़िड्यों से अपने हथियार और औजार बनाते हैं। ये इन पशुओं को बर्फ पर फिसलने वाली बिना पहियों की गाड़ी (स्लेज) में जोतते और इसकी पीठ पर अपना सामान लादकर ले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के इस प्रदेश में ये सभी काम वहाँ पाये जाने वाले केरिबो और कस्तूरी बैल से लिए जाते हैं। अब यहाँ यूरेशिया से बारहिंगों भी लाये गये हैं। ये लोग अपनी स्लेज गाड़ी इन बारहिंसगों अथवा वहाँ पाये जाने वाले डिंगी कुत्तों से खिचवाते हैं।

इस प्रदेश के निवासियों का जीवन खानाबदोशों (Nomads) के समान है।
पूरेशियन दुण्ड्रा के पिश्चमी तटवर्ती क्षेत्र में निकिल, नार्वे के उत्तर में ५०° उत्तरी
श्रक्षान्तर के समीप स्टि्सबर्जेन द्वीप में कोयला श्रीर उत्तरी श्रमेरिका के दुण्ड्रा प्रदेश
के पश्चिमी भाग में श्रलास्का में श्रीर मैं केंजी नदी की घाटी में तेल के कुएँ तथा
पूकान में सोने की खानें पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में बहुत से मनुष्य खान खोदने का



नेप्स लोगों के तम्बू देखिये, इनकी गाड़ी को रेनडियर खींचते हैं।

काम करते हैं। कनाडा के
दुण्ड्रा प्रदेश के एस्कीमो
सील, वालरस, श्वेत मालू
भीर परदार पशु-पक्षियों
का शिकार करते हैं।
एशियाई दुण्ड्रा के निवासी
मछिलयाँ पकड़ते हैं भीर
स्टिसबर्जेन द्वीप के
निवासी कोयले की खानों
में काम करते तथा ह्ले ल
मछिली का शिकार करते
हैं। समूर भीर खाल

प्राप्त करना तथा उन्हें व्यापारियों को देकर उनसे ग्रपनी ग्रायश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए उपयोगी वस्तुयें बदले में लेना यहाँ के निवासियों का प्रमुख उद्यम है।

यहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर बहुत निम्न श्रेणी का है भीर उन्हें अपना पेट भरने के लिए दिन-रात कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इस प्रदेश को 'कष्टपूर्ण प्रदेश' कहते हैं। यहाँ की कष्टपूर्ण परिस्थितियों के कारण ही यहाँ विकास का कोई कम दृष्टिगोचर नहीं होता। परन्तु विज्ञान की उन्नित से अब यह ग्राशा हो चली है कि शायद भविष्य में यहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर कुछ ऊँचा हो जाय।

मानव जीवन

यूरेशिया के दुन्डा में लैंप्स, समीयड श्रीर फिस जातियों के व्यक्ति पाये जाते हैं। इन लोगों की ब्रार्थिक प्रगाली में रेनडियर जन्तु मुद्रा के समान हैं। यह पशु यहाँ का धन माना जाता है। इनका मूख्य उद्यम शिकार करना, मछली पकडना श्रीर जानवर रखना (Herding) है। इनका खाना अधिकतर कच्चाया सडा मांस, रेनडियर का दूध, मछली ग्रौर रसभरी हैं। कभी-कभी ये लोग चाय, तम्बाक भीर कहवा भी लेते हैं। यहाँ गर्म कपड़े रेनडियर के चमड़े से बनाये जाते हैं। समुरदार वस्त्र पहनना जाडे से बचने के लिए बहुत भ्रावश्यक है। ये भ्रधिकतर भौंपडियों में रहते हैं। लकड़ी के गोलाकार ढाँचे पर चमड़ा चढ़ाकर ये अपनी भौंपड़ी बनाते हैं, जो 'चूम' (Choom) कहलाती हैं । सूखी काई फर्श पर बिछाई जाती है भौर इनके घर का सामान बहत हल्का होता है। बिछौने के लिए रेनिडियर का एक बड़ा चमड़ा, एक उबालने का बर्तन, सील के तेल से जलने वाली बत्ती भीर शिकार के लिए कुल्हाड़ी, धनुष, तीर भीर बन्दूक ही इनका कुल सामान है। श्रावागमन का साधन विना पहिये की गाड़ियाँ (Sledges) हैं, जिन्हें रेनडियर श्रीर ध्रवीय कृत्ते खींचते हैं। कनाडा के एस्कीमो शिकार करते हैं श्रीर मछली पकड़ते हैं। ये कैरिबो (Caribou) का शिकार करते हैं। इनके यहाँ कोई जानवर नहीं पाला जाता । प्राय: एस्कीमो का मुख्य धन्धा मछली पकड़ना है, इसलिए इनके रहने की जगह समुद्र के पास होती है। ये वालरस, ह्वेल ग्रीर सील का शिकार करते हैं। ये मछली ग्रीर उसकी चरबी खाते हैं। रीछ ग्रीर सील का चमड़ा वस्त्र के रूप में पहनते हैं। जाड़े में बर्फ के गोलाकार घर (Igloos) बनाकर रहते हैं, जो भाषी फुटबाल के समान होते हैं। इनका भावागमन Kayaks and Umiyaks द्वारा होता है। स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाती है। इनकी संख्या दिनों-दिन घटती जारही है।

# हिमाच्छादित प्रदेश

स्थित-

ये प्रदेश उत्तरी धौर दक्षिणी ध्रुव के पास वाले भागों में मिलते हैं। इनमें कनाडा का उत्तरी भाग, एन्टाकंटिक महाद्वीप धौर ग्रीनलेंड का टापू धौर पास के छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलत हैं। सभ्य मानवों को इनकी जानकारी बहुत कम है। ध्रमन्दसेन, स्काट, पियरी, नानसेन इत्यादि ने उत्तरी ध्रुव का धौर वेलिग्सहोसेन रोस, हमबोल्ट, गरलाची, नारडेनशोल्ड इत्यादि ने दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान अपने माहसपूर्ण ध्रन्वेषणों द्वारा विश्व को कराया है।

प्राकृतिक परिस्थितियाँ-

यहाँ का श्रोसत वार्षिक तापमान २६° फ० रहता है। शरद ऋतु में एण्टार्कटिक वृत्त का तापमान पृथ्वी पर सबसे कम - ५०° रहता है। सारे साल बर्फ जमी रहती है। यहाँ ६ महीने का दिन श्रोर ६ महीने की रात होती है। दैनिक सापांतर बहुत कम होता है। वर्षा बहुत थोड़ी, चक्रवातीय श्रोर बर्फ के रूप में होती

है। यहाँ वनस्पति का सर्वथा श्रभाव है, क्योंकि यहाँ महाशीत रहता है श्रीर बीज श्रंकुरित ही नहीं हो सकते। दक्षिणी घ्रुव के पास पेंगुडन श्रीर पेलीकन चिड़िया तथा सील श्रीर ह्वेल मछलियाँ पाई जाती हैं।

ग्रार्थिक विकास-

यह प्रदेश जनशून्य है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ लोग जहाजों पर बैठकर ह्वे ल का शिकार करने यहाँ ग्राते हैं। जनशून्य होने के कारण यहाँ ग्राधिक विकास सर्वेथा ग्रसम्भव है।

#### परीक्षा-प्रक्त

- (१) मानसूनी प्रदेश की जलवायु, वनस्पति तथा मानव जीवन की विशेषताश्चों का विकास लिखिये।
- (२) मूमध्यवर्ती ग्रथवा रूमसागरीय जलवायु व वनस्पति की विशेषताश्चों का विवरण वीजिये।
- (३) उष्ण मरुस्थल के निवासियों के जीवन व रहन-सहन का संक्षिप्त विवरण लिखिये।
- (४) मूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेशों के नाम बताश्रो श्रीर उनमें से किसी एक का सविस्तार वर्णन करो।
- (५) भूमध्यसागरीय प्रदेश की जलवायु का वर्णन करी स्रौर यह मी स्पष्ट करो कि वहाँ की जलवायु का प्रभाव उपजों पर क्या है?
- (६) शीतोष्ण घास के मैदान संसार में कहां- कहां पाये जाते हैं। इनके सम्बन्ध में जो जानते हो लिखो।
- (७) सूमध्यसागरीय प्रथवा सूमध्वर्ती जलवायु वाले प्रदेशों का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों में कीजिये—(ग्र) ज्वालामुखी विशेषता, (ग्रा) प्राकृतिक वनस्पति, (इ) वितरण (ई) उद्यम।
- (म) मूमण्डल के किन प्राकृतिक विभागों में ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कि मानव जीवन वहाँ (ग्र) कठिन या (ग्रा) सरल हो जाता है। उत्तर के कारण भी वो।
- (६) "प्रेयरी म्रथवा सवाना" म्रथवा दुन्ड्रा भ्रौर सहारा के मानव जीवन की मिन्नता को स्पष्ट कीजिये।
- (१०) मानसूनी जलवायु क्या होती है ? उसके विशेष लक्षण लिखो । वहां की मुख्य उपजें क्या हैं ? यह जलवायु कहां-कहां पाई जाती है ?
- (११) 'जो देश एक ही ग्रक्षांतरों में परन्तु किसी महाद्वीप के पूरव ग्रीर पिश्चम की ग्रीर स्थित हों, वह बहुधा ग्रपनी जलवायु में भिन्न होते हैं।' इस वाक्य की उत्तरीय शीतोष्ण कटिबन्ध से उदाहरण देकर पुष्टि करो ग्रीर भली-मांति समभाग्री ग्रीर इसके साथ ही यह भी बताग्री कि ग्रन्तर का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

# ११ पशु-पदार्थ ANIMAL PRODUCTS

मनुष्य के ग्राधिक जीवन में पशु-पक्षियों का एक महस्वपूर्ण स्थान है। ग्राधिक विकास के इतिहास का श्रद्ध्ययन करने से ज्ञातं होता है कि श्रादिकालीन मनुष्य ने प्रगति-पथ पर पग बढ़ाते ही पशुश्रों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में मनुष्य पशुश्रों का शिकार करता था, किन्तु उनका संहार करने की प्रकृति का यथाशक्ति दमन करने के बाद ही मनुष्य उन्हें पालने लगा। पशु हमारी ग्रसंख्य ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करते हैं। उनसे हमें दूध, घी, मक्खन, माँस, चमड़ा, सींग ग्रीर बालों की प्राप्ति होती है। यह सभी वस्तुयें हमारे लिए उपयोगी हैं। दूध, घी, मक्खन ग्रीर मांस हमारे लिए भोजन का काम देते हैं। उनके चमड़े, सींग ग्रीर बालों से सहस्रों प्रकार की ग्रावश्यक एवं उपयोगी वस्तुयें बनाई जाती हैं। पशुग्रों का गोबर ग्रीर मूत्र खेतों की उर्वरा-शक्ति में वृद्धि करता है। ऊँट, घोड़ा, हाथी, बँल, कुत्ते, रेण्डियर, याक इत्यादि पशु विश्व के विभिन्न भागों में बोभा ढोने, गाड़ियाँ खींचने ग्रीर सवारी के काम ग्राते हैं।

पशुसों के प्रति बदला हुन्ना हिंदिको ग्या—सम्यता की उत्तरोत्तर प्रगित के साथ मावश्यकताम्नों की पूर्ति निश्चित रूप से करने के लिए मनुष्य पशुम्रों को मारने के बदले पालने लगा, जिससे पशुम्रों से उपज प्राप्त करने का हर समय भवसर प्राप्त हो भीर यह धन्धा उसका एक प्रमुख व्यवसाय बन गया। निश्चय ही यह व्यवसाय ऐसे स्थानों पर ग्रारम्भ किया गया था, जहाँ पशुचारण के लिए विस्तृत चरागाह थे। ग्राज भी संसार के कुछ भू-भागों में प्राकृतिक परिस्थितियाँ पशुपालन श्रीर पशुचारण के सिवाय भीर किसी व्यवसाय के अनुकूल नहीं हैं इसीलिए ऐसे स्थानों में पशुपालन एक प्रमुख उद्योग बन गया है। इस व्यवसाय के विकास पर सबसे भव्छा प्रभाव शीत भण्डार प्रणाली (Cold Storage and Refrigeration) का पड़ा है। इसके फलस्वरूप भव पशुग्नों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखकर दूर देशों में भेजा जा सकता है। विदेशी व्यापार में भी पशु-उपज का महत्व बढ़ गया है। कुछ देशों जैसे भर्जेन्टायना भीर डेनमार्क के ब्यापार में तो पशु-उपजों को प्रश्म स्थान प्राप्त है।

वदोश पशुचाररा—

यूरेशिया व प्रफ्रीका में पहले खानाबदोश पशुपालन (Nomadic Herding) होता था। ये जातियाँ घोड़े, ऊँट, भेड़, वकरी श्रीर रेनडियर पालती थीं। इनसे

1

ये लोग माँस, दूध, ऊन, बाल, खाल श्रीर घरेलू सामान प्राप्त करते थे। यही पशु इनके लिए श्रावागमन के साधन भी थे। इनका जीवन खानाबदोश का था, क्यों कि इनको ग्रंपने पशुश्रों के साथ चरागाहों की खोज में घूमते हैं रहना पड़ता था। इस प्रकार का पशुपालन केवल मध्य एशिया श्रीर उत्तरी श्रफीका की जातियाँ ही करती हैं। इससे थोड़ी उन्नत दशा उस पशुपालन की है, जिसमें जातियाँ इकट्ठी होकर रहती हैं ताकि श्रापत्तिकाल में कोई परिवार भूखा न मर जाय। पशु-रोग फैलने पर या श्रनावृष्टि के समय घास न उगने पर श्रसंख्य पशु मर जाते हैं। इनकी देख-रेख केवल व्यवस्थित जातियाँ ही श्रच्छी तरह से कर सकती हैं। संकटकालीन स्थिति से बचने श्रीर जानवरों की संख्या पर्याप्त रखने के लिए ये श्रिषकाधिक संख्या में पशु रखते हैं। इनकी सम्पत्ति पशु ही होते हैं। इनका सामान गिनती में बहुत कम श्रीर हल्का होता है। साइबेरिया के खिरगीज श्रीर पम्पास के न्वाको ऐसी ही जातियाँ हैं—

व्यापारिक पशुपालन-

वर्तमान काल में विज्ञान की सहायता से भ्रनेक मनुष्य एवं देश पशुपालन श्रीर पशुचारण विशाल पैमाने पर व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए व्यक्तिगत रूप से करते हैं। ग्रमेरिका के विस्तृत घास के मैदानों में यह व्यवसाय सबसे ग्रधिक विकसित है। संयुक्तराज्य अमेरिका में इसे बाड़ों में पशुचारएा (Livestock Ranching) कहते हैं । जिस समय से यूरोप के निवासियों ने खेती की सुविधा न होने के कारण पशुपालन का काम अपनाया, तब से इस व्यवसाय ने बड़ी उन्नति की है। इन लोगों ने पशुपालन शुरू किया। लेकिन जीवन खानाबदोश का नहीं श्रपनाया। इन लोगों के स्थायी निवास स्थान होते हैं श्रीर हरएक मनुष्य की बाड़े से घिरी श्रवनी भूमि होती है। इस प्रकार ये लोग भूमि का व्यापारिक उपभोग करते हैं। ग्रपनी रैंच की सारी उपज ये संसार के बड़े बाजारों में भेज देते हैं। इनकी उपज बहत अधिक होती है। इन रैंचों का विस्तार कभी-कभी ५ से ५ हजार वर्ग किलोमीटर तक होता है। उत्तरी श्रास्ट्रेलिया में १३ हजार वर्ग किलोमीटर तक के रैंच पाये जाते हैं। कुछ नम भागों में खेती स्रीर पशुपालन साथ-साथ होता है। इस व्यवसाय को मिश्रित खेती (Mixed Farming) कहते हैं। इनमें कुछ मनाज पश्यों को खिलाने के लिए, कुछ अपने खाने के लिए, कुछ धन प्राप्ति के लिए उगाया जाता है। यह व्यवसाय संयुक्त राज्य में 'काटन बैल्ट' (Cotton Belt) में सबसे श्रधिक छन्नत है। यह व्यापारिक प्रशाली पर चलाया जाता है भीर इसकी भावश्यकता से अतिरिक्त उपज बेच दी जाती है। इसमें जानवर भीर जानवरों की उपजें भी बेची जाती हैं। यहाँ प्राय: सुग्रर, गाय, बैल भीर भेड़ें पाली जाती हैं। पशुपालन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशायें-

(१) मूमि—पशुपालन ग्रीर पशुचारण से सम्बन्धित उद्योग-धन्धे समतल भूमि पर फैले विस्तृत घास के मैदानों में शीघ्र उन्नति कर जाते हैं। ग्रधिक ठण्डे

ग्रीर ग्रधिक गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं ग्रत्यधिक ऊँचे स्थानों में यह घन्धा बहुत कम चल पाता है, क्योंकि वहाँ पशुग्रों के लिये भोजन का ग्रभाव ग्रीर जलवायु प्रतिकूल रहती है। ग्रतः पठारी ग्रथवा मैदानी भागों में जहाँ चारे ग्रीर पानी की बहुलता रहती है, वहीं पशुग्रों से सम्बन्धित धन्धे पनपते हैं।

(२) जलवायु—पशुओं के लिए बहुत ऊँचा अथवा बहुत नीचा तापमान अनुकून नहीं होता। १६° C से ३२° C तक तापमान में सुखपूर्वक रह सकते हैं। अतः विश्व के बड़े-बड़े और प्रसिद्ध चरागाह उन्हीं स्थानों पर स्थित हैं, जहाँ भीसतन इतना तापमान रहता है। बहुत अधिक वर्षा का होना या वर्षा का बिल्कुल न होना दोनों ही बातें पशु-जीवन में बाधक हैं। अतः दलदली, महस्थलीय तथा दुण्ड्रा—जैसे

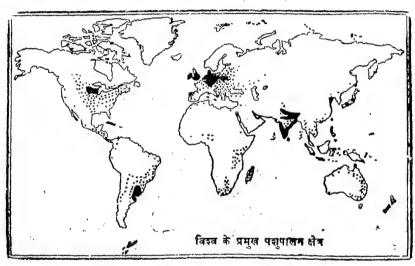

शीतल उजाड़ भागों में बहुत ही कम श्रीर विशिष्ट प्रकार के पशु, जैसे रेनडियर श्रीर उष्ण महस्थलों में ऊँट ही रह पाते हैं। नाना प्रकार के लाभदायक पशु, केवल उन्हीं स्थानों पर भारी संख्या में पाये जाते हैं, जहाँ का तापमान १६° C से ३२° C श्रीर नाषिक वर्षा ४० द से. मी. (२०") से ७६ २ से. मी. (३०") तक हो। स्टैण्स श्रीर कासागरीय जलवायु पशुनारण श्रीर पशुपालन के लिए सर्वोत्तम हैं। श्रतः विश्व के प्रसिद्ध चरागाह इसी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में पाये जाते हैं। इन प्रदेशों में हरी घास श्रीयक मिल सकती है। कम गर्मी के कारणा दूध ज्यादा श्राप्त होता है श्रीर जानवरों के लिए सकानों की श्रावश्यकता नहीं होती। वहाँ जनके लिए विस्तृत चरागाह होते हैं श्रीर बेती में चारे की उपज श्रीयक होती है, जिससे बह सस्ती मिल जाती है। प्रेरीज, पैम्पास, स्टैप, वेल्ड, सवाना, लानोस, कम्पोस श्रीर डाउन्स इसीलिये पशुपालन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। गाय, भेंस इत्यादि जानवर तम चरागाहों तथा भेड़, बकरी, सुश्रर श्रादि जानवर सूखे चरागाहों में पाले जाते हैं।

पशु-धन्धों की सबसे बड़ी ग्रावश्यकता निकटवर्ती विस्तृत बाजार हैं। संयुक्त राज्य की काटन बैल्ट ग्रीर डेनमार्क के पशु उद्योग की कुञ्जी निकटवर्ती श्रीद्योगिक क्षेत्रीं की माँग है।

दुग्ध ग्रोर दुग्ध व्यवसाय

डेरी उद्योग (Dairy Farming) में पशुश्रों को दुग्ध के लिए पाला जाता है। दुग्ध से मनखन, पनीर इत्यादि बनाये जाते हैं। इसमें श्रम श्रीर पूँजी श्रधिक लगती है तथा इसकी उपज का मूल्य मौस से कहीं श्रधिक होता है। डेरी उद्योग सधन ग्राबादी के क्षेत्रों के पास ही पनपता है। डेरी उद्योग का प्रमुख पशु गाय है। इसका दूध भौर दूध से निकाला गया मनखन, क्रीम एवं पनीर ग्रधिक



मशीन द्वारा मक्खन बनाना

दिनों तक नहीं रह पाते हैं। इसलिए इनको फौरन ही पास के बाजारों में बेचना पड़ता है। फलस्वरूप संसार के बड़े-बड़े हेरी क्षेत्र उत्तरी-पूरवी संयुक्तराज्य और उत्तरी-पश्चिमी यूरोप में श्रीद्योगिक क्षेत्रों के पास पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों को निकटवर्ती बाजारों के सजावा नम जलवायु, हरी घास, कानं, जी व जई की खेती और प्रच्छी नस्त्र के जानवरों की सुविधायें प्राप्त हैं। यहां की गायों संसार के अन्य देशों की गायों की तुलना में सबसे श्रीधक दूध देती हैं। इनकी तुलना में हमारे और एशियाई देशों की मेंसें श्रीर गायें बहुत कम दूध देती हैं। भारत की गायों को विदेशों में 'Tea Cup Cows' कहकर पुकारते हैं, वर्योकि ये केवल २ सेर से इ सेर तक ही दूब देती हैं, जबकि डेनमार्क, इंगलैंड श्रीर संयुक्त राज्य की गायों एक मन या इससे भी ग्रिधक दूध प्रतिदिन देती हैं।

पशु-पदार्थ

# संसार में दूध का उत्पादन (सन् १९६०)

| वेश    |                   | उत्पादन (लाख मीद्रिक टन) |  |
|--------|-------------------|--------------------------|--|
| *      | रूस               | ६१७                      |  |
|        | संयुक्त राज्य     | ५५७                      |  |
|        | फ्रांस            | २१२                      |  |
|        | पश्चिमी जर्मनी    | 738                      |  |
|        | ब्रिटेन           | <b>१२१</b>               |  |
|        | पोलेंड            | १२४                      |  |
|        | इटली              | ৩=                       |  |
|        | कनाडा             | 5 <b>3</b> .             |  |
|        | म्रास्ट्रे लिया   | ६६                       |  |
|        | हालेंड            | <b>%</b> F-9             |  |
| •      | पूर्वी जर्मनी     | ५.७                      |  |
|        | डेनमार्क          | : <b>*</b> & ·           |  |
|        | <b>न्यूजीलैंड</b> | પ્રવ                     |  |
|        | भ्रजेन्टाइना      | ×y.                      |  |
| , i. k | स्वीडन            | . 35                     |  |
|        | संसार             | ३४०७                     |  |

# मक्खन का उत्पादन (सन् १६६०)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देश                | उत्पादन (सास मीट्रिक टन) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| The state of the s | संयुक्त राज्य      | <b>{·</b> X              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सोवियत रूस         | 5·X                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पश्चिमी जर्मनी     | ¥-3                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | फांस               | ₹•=                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्यूजीलें <b>ड</b> | २.१                      |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मास्ट्रे लिया      | 7.0                      |  |
| E 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कनाडा              | <b>१.</b> ४              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | डेनमार्क           | <b>१</b> *७              |  |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पूर्वी जर्मनी      | <b>?</b> ••              |  |
| 7. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हालेंड             | 2.0                      |  |
| 4 11, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्वीडन             | 6.2                      |  |
| 17 · 中華中華 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पोलैंड<br>'        | 3.0                      |  |

वितरण — डेरी उद्योग संयुक्त राज्य, कनाडा, ग्रेट-ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी, जर्मनी, न्यूजीलेंड, ग्रास्ट्रेलिया, ग्राजेंन्टाइना, ब्राजील, पराग्वे, यूरुग्वे, भारत, जापान, रूस इत्यादि देशों में होता है। लेकिन कुछ ही देशों के डेरी पदार्थ ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ग्राते हैं। ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड डेनमार्क, स्त्रीइन, नार्वे, संयुक्त राज्य ग्रामेरिका ग्रीर हंगरी से मवखन, सुखाया हुग्रा दूध (Powdered Milk), पनीर, जमाया हुग्रा दूध (Condensed Milk) दूमरे देशों को भेजे जाते हैं। निर्यात करने वाले देशों में डेनमार्क का स्थान प्रथम है। डेरी उद्योग में यह देश काफी उन्नत है। यहाँ में दुग्ध पदार्थ मगाने वाले देशों में इंगलेंड, स्विटजरलेंड, जमनी, बेल्जियम ग्रीर फ्रांस मुख्य हैं। यूरोपियन देशों में डेनमार्क के मक्खन की बड़ी माँग है।

#### मांस

माँस के लिये पिश्चमी देशों में गाय, मैंस, बैल, सुग्रर, भेड़ ग्रादि पाले जाते हैं ग्रीर पूर्वी देशों में श्रिषकतर भेड़-बकरियाँ पाली जाती हैं। गाय, बैल सबसे ग्रिषक भारत में मिलते हैं। लेकिन इनकी नस्ल श्रच्छी न होने के कारए। ये माँस-दार नहीं होते। पूरवी देशों में जमीन की कमी के कारए। श्रिषक जानवर माँस के लिए नहीं पाले जा सकते। इसके ग्रितिरक्त जो जानवर हैं, उनका उपयोग खेती के कामों में बहुत ग्रिषक होता है। धार्मिक भावनायें भी माँस के उपयोग में बाधायें डालती हैं। पश्चिमी देशों में माँस खुराक का खास ग्रंग है। ग्रिषकतर देशों में



इन पशुश्रों को कार्न श्रीर मक्का खिलाकर खूब मोटा श्रीर चर्बीदार बनाया जाता है श्रौर फिर कोटन के लिए जनको कसाईखानों में भेज दिया जाता है। मांस को कई प्रकार से सुखाया जाता है शीर टिनों में भर कर भेजा जाता है। तीजा माँस हिम भण्डार युक्त जहाजों में विदेशों को निर्यात किया जाता है।

# गो माँस--

दक्षिणी श्रमेरिका—मांस के उत्पादन में दक्षिणी श्रमेरिका का संसार में प्रथम स्थान है। ब्राजील, यूरुग्वे श्रीर श्रजेंन्टाइना देशों में पशुग्रों से बहुत मांस प्राप्त किया जाता है। संसार के मांस व्यापार का ७० प्रतिशत भाग श्रजेंन्टाइना प्रजातन्त्र द्वारा प्रदान किया जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा मांस निर्यात करने वाला देश है। पैम्पास के मैदान में घूप में सुखाया हुश्रा मांस जिसे 'टमागो' (Tasago) कहते हैं, दूर-दूर के देशों में भेजा जाता है।

उत्तरी अमेरिका—इस महाद्वीप पर प्रेरीज में माँस का उत्पादन बहुत अधिक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का-पेटी (Corn Belt) में भी माँस के लिए पशु पाले जाते हैं, जिनंसे माँस के अलावा चर्बी से निकाला हुआ तेल भी प्राप्त होता है। ऐसे सुग्ररों को Lord Hog कहते हैं। संसार में सुग्रर के माँस के निर्यात में कार्न बैस्ट का प्रथम स्थान है। जिकागो संसार की सबसे बड़ी माँस की मण्डी है। यहाँ संसार में सबसे प्रधिक जानवर काटे जाते हैं।

श्चास्ट्रेलिया—यहाँ प्रति व्यक्ति मवेशियों की संख्या अधिक है। इसलिए माँस के व्यापार में इसका मुख्य भाग है। इसकी गराना माँस के निर्यात में संसार

में दूसरे स्थान पर की जाती है। यहाँ क्वींसलेंड श्रीर न्यूसाउथवेल्स की सीमा के उत्तर श्रीर दक्षिणा में स्थित तटीय भागों में श्रीधक मवेशी पाल जाते हैं। दक्षिणी विक्टोरिया श्रीर श्रास्ट्रेलिया में भी माँस का उत्पादन यथेष्ट मात्रा में होता है। इसिंगए इन राज्यों से बहुत श्रीधक माँस का निर्यात होता है। न्यूजीलेंड में भेड़ के माँस का उत्पादन श्रीधक होता है।



यूरोप — इस महाद्वीप के मवेशी माँस के लिए संसार में सबसे अच्छे होते हैं। डेनमार्क, हालैंड, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में पर्याप्त संख्या में मवेशी पाले जाते हैं। श्रीद्योगिक क्षेत्रों की ग्राबादी घनी होने के कारण सारा माँस यहीं खप जाता है श्रीर विदेशों को नहीं भेजा जाता। पश्चिमी ब्रिटेन श्रीर श्रायरलैंड मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ भेड़ श्रीर दुम्बे का माँस भी होता है।

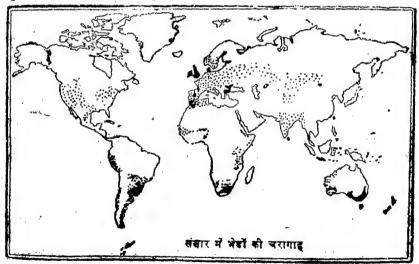

भेड़ का माँस-

भेड़ें तीन प्रकार की होती हैं—(१) ऊन देने वाली भेड़, (२) माँस देने वाली भेड़ और (२) मिश्रित रक्त वाली अर्थात् दोगली (Cross Breed) भेड़ें, जितसे उत्तम श्रेणी का ऊन और पर्याप्त माँस प्राप्त होता है। इन भेड़ों की उत्पत्ति अंग्रेजी तथा मेरिनो भेड़ों की नस्ल के मिश्रण से होती है। भेड़ों के मांस के लिए न्यूजीलेंड संसार भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ घास पौष्टिक, मोटी ग्रीर हरी होती है, जिसे खाकर वहाँ भेड़ें बहुत मोटी हो जाती हैं। ग्रास्ट्रेलिया, ग्रजेंन्टाइना, दक्षिणी ग्रफीका ग्रीर युक्षेव की भेड़ें ऊन तथा माँस दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ की भेड़ें दोगली नस्ल की होती हैं। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका ग्रीर ब्रिटेन में भी भेड़ों का माँस होता है, वहाँ से विदेशों को भी निर्यात (Export) किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ का माँस न्यूजीलेंड से निर्यात किया जाता है।

# सुग्रर का माँस-

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, फांस, रूस और डेनमार्क में सुअर पाले जाते हैं। परन्तु इस घन्ये में संयुक्त राज्य का स्थान प्रथम है। वहाँ सुअरों को प्रेरीज में मक्का खिल। कर और मक्खन निकाला हुआ दूध पिलाकर मोटा किया जाता है। संसार भर में सुअर के मौस का जितना उत्पादन होता है, उसका ५०% यहाँ के सुअर से प्राप्त होता है। ब्राजील में आलू की खेती बहुत होती है। अतः वहाँ सुअरों को आलू खिलाकर हुष्ट-पुष्ट बनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और कनाडा सुअर का मौस निर्यात करते हैं। इंगलेंड, जर्मनी, फांस इत्यादि देशों में सुअर के मौस की बड़ी मौग रहती है। सुअर से मौस के अतिरिक्त और भी लाभदायक पदार्थ प्राप्त होते हैं। उनके बालों से ब्रुश बनाय जाते हैं और चर्बी को गलाकर तेल बनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में सबसे अधिक सुअर का मौस निर्यात करता है। चीन को दूसरा और ब्राजील तथा कनाडा को तीसरा स्थान प्राप्त है।

# माँस उद्योग के गौरण पदार्थ-

गौण पदार्थं उन वस्तुओं को कहते हैं, जो मुख्य वस्तु के निर्माण के पश्चात् बची रहती हैं। श्रव से पूर्व इन्हें प्राय: व्ययं समस्कर फेंक दिया जाता था। इस प्रकार की वस्तुयें केवल विशाल पैमाने के धन्धों में ही उपयोग में लाई जा सकती हैं। इनसे उस व्यवसाय में कुछ बचत हो जाती है। नये उद्योग पनप उठते हैं, जिनसे बहुत से व्यक्तियों को काम मिल जाता है और कोई वस्तु व्ययं नहीं जाती। मांस उद्योग में निम्नलिखित गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं—

- (१) काटेगये पशुक्रों की खाल से अनेक प्रकार की चम**ड़े की यस्तुयें बनाई** जाती हैं।
- (२) हिड्डियों भीर सींगों से बटन, साड़ी के पिन, बानों में लगाने के क्लिप कलम, कंघी इत्यादि का निर्माण किया जाता है।
  - (३) पशुत्रों के रक्त से स्याही श्रीर रंग तैयार किए जाते हैं।
  - ं(४) सुद्धार के बालों से तरह-तरह के ब्रुश तैयार किए जाते हैं।
- (प्र) मृतक पशुद्रों के शरीर के ग्रवशिष्ट भाग खेतों में खाद देने के काम आते हैं।

# चमड़ा श्रीर खालें

चमड़ा और खालें माँस उद्योग की गौरा उपज हैं। इनका उत्पादन पशुसंख्या पर निर्भर है। जिन देशों में पशुश्रों की संख्या श्रिषक है, वे देश चमड़ा और खाल श्रीषक उत्पन्न करते हैं। संख्या की हिष्ट से भारत संसार में सबसे आगे है। हम चमड़ा और खालों के मुख्य उत्पादकों में से हैं। किन्तु इनका उत्पादन पशु संख्या पर ही नहीं निर्भर करता। जहाँ पशुश्रों को गोश्त के लिए श्रिषक पाला जाता है, वहाँ चमड़ा और खालों का उत्पादन श्रीषक होता है। भारत में गोश्त का घन्धा श्रीषक प्रचलित नहीं है। गोश्त के लिए पशु पालने वाले देशों में संयुक्त राज्य श्रमेरिका, श्रजेंन्टाइना, श्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलेंड, सोवियत रूस, ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा इत्यादि देश विशेष उल्लेखनीय हैं। ग्रतः इन देशों में चमड़ा श्रीर खालों का उत्पादन श्रीषक होता है। संयुक्त राज्य श्रमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत रूस श्रादि चमड़े की रंगाई के घन्घे में उन्नत हैं। ग्रतः ये दूसरे देशों से भी चमड़ा श्रीर खालें मेंगा लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलेंड, श्रास्ट्रे लिया, ब्राजील, श्रजेंन्टाइना यूरुग्वे, मैक्सिको इत्यादि देश चमड़ा श्रीर खालें निर्यात करते हैं। चमड़े की वस्तुश्रों के लिए संयुक्त राज्य श्रमेरिका, जर्मनी, कनाडा, रूस, ब्रिटेन, सोवियत रूस, भारत इत्यादि देश उल्लेखनीय हैं।

#### ऊन

शुष्क प्रदेशों में छोटी-छोटी घास वाले मैदानों या पर्वतीय ढालों पर भेड़ें बहुत पाली जाती हैं। ऐसे देशों में जहाँ की जलवायु सम श्रीर वार्षिक वर्षा का श्रीसत लगभग ३० इंच रहता है, मनुष्य भेड़ों को पालने का घन्धा खूब करते हैं। धतः शीतोष्ण कटिबन्धीय घास के मैदान श्रीर भूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेशों

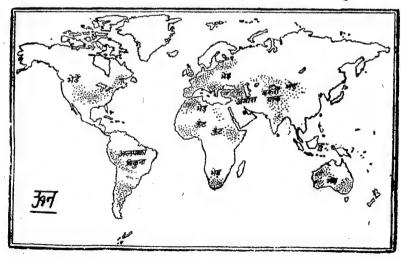

में यह घन्धा बहुत उन्नत हो गया है। पर्वतीय प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में गडरिये अपनी भेड़ों को पर्वतीय ढालों पर चराते हैं और शरद ऋतु आने पर उन्हें लेकर घाटी के गर्म मैदानों में चले जाते हैं। ऋतु के अनुसार इस परिवर्तन को Transhumance कहते हैं। इस कार्य को करने में ग्रीधक आदिमियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाड़े (Ranches) बनाकर केवल दो-चार व्यक्ति ही लाखों भेड़ों की देख-रेख कर लेते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध के वेल्ड, डाउन्स और पैम्पास में लाखों की संख्या में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ आबादी कम और चरागाह बहुत विस्तृत हैं। मध्य रूस में भी आजकल काफी भेड़ें पाली जाती हैं।

भेड़ों का पालन मांस के लिए या ऊन के लिए होता है। ऊन की भेड़ें मांस की भेड़ों से भिन्न जाति की होती हैं। ऊन के लिए सर्वोत्तम भेड़ मेरिनो जाति की हैं, जिनका मूल स्थान ग्रफीका है। वहाँ से भेड़ें स्पेन लाई गईं ग्रौर फिर यूरोप के देशों में इनके पालन का प्रचार हुग्रा। बाद को ये भेड़ें दक्षिणी गोलाई के महाद्वीपों में ले जाई गईं। ससार के ऊन उत्पादन का ४० प्रतिशत ग्रंश मेरिनो भेड़ों से प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार की भेड़ें दोगली भेड़ें हैं। यह मेरिनो ग्रौर ग्रंग्रोजी भेड़ों की नस्लों के मिश्रण से पैदा होती हैं। यह मांस के लिए ग्रच्छी समभी जाती हैं। दोगली भेड़ों का पालन ग्राधिक हिट से ग्रच्छा समभा जाता है, क्योंकि ऊन या मांस में से किसी एक का उत्पादन मांग के श्रनुसार बढ़ा कर ग्रधिक लाभ उठाया जा सकता है।

ऊन मुख्यतया भेड़ों से ही प्राप्त होती है। मेरिनो जाति की भेड़ों की ऊन सर्वोत्तम होती है। संसार की समस्त ऊन का लगभग आधा भाग इस प्रकार की भेड़ों से ही प्राप्त होता है। ऊन देने में दूसरा स्थान दोगली भेड़



मेड़ों के फार्म पर मेड़ों की ऊन उतारी जा रही है

का है, जिससे संसार की ऊन का लगभग चौथाई भाग प्राप्त होता है। ऊँट प्रत्पाका (Alpaca) विकुना (Vicuna), प्रंगोरा बकरी (Angora Goat) ग्रौर काश्मीरी बकरियों (Kashmere Goats) से भी ऊन प्राप्त होती है। ऊँट ग्रफीका, एशिया ग्रौर दक्षिणी प्रमेरिका के शुक्क

रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। इसकी ऊन भूरे रंग की होती है, जिनको भ्रन्य रेशों के साथ मिलाकर उत्तम कोटि का ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। लामा और भ्रत्याका दक्षिणी अमेरिका के एण्डीज पर्वतीय प्रदेश में पाये जाने वाले पशु हैं। यह हिम रेखा के ऊपर उगने वाली इकू घास चरते हैं। इनकी ऊन चमकदार और नर्म होती है। विकूना बोलिविया के पठार पर पाया जाता है। इसकी ऊन संसार भर में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह अचकन का कपड़ा बनाने के काम भ्राती है। हिमालय, तिब्बत और दक्षिणी चीन के पहाड़ी भागों में काश्मीरी जाति की बकरियाँ पाई जाती हैं। इनकी ऊन भी बढ़िया होती है। संसार प्रसिद्ध मोहेर ऊन (Mohair Wool) अगोरा बकरी से मिलती है, जिसका मूल स्थान एशिया माइनर है। दक्षिणी अफीका में भी अब अंगोरा बकरी पाली जाती है। यह ऊन रेशम की तरह चमकदार, लम्बी, मुलायम और लचकीली होती है। संयुक्तराज्य में संसार के मोहेर ऊन का ४५ प्रतिशत, टर्की में ३५ प्रतिशत और दक्षिणी अफीका में १७ प्रतिशत उत्पन्न किया जाता है।

ऊन का विश्व वितरण-

ग्रास्ट्रेलिया—यह प्रदेश ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ १२ करोड़ से ग्रधिक भेड़ें पाली जाती हैं। विश्व भर में उत्पन्न ऊन का लगभग ३०% भाग इसी देश में उत्पन्न होता है। यहाँ का ग्रधिकांश ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है, जो दक्षिण-पूर्व में न्यूसाउथ-वेल्स ग्रीर विक्टोरिया प्रान्त ग्रीर दक्षिणी-पश्चिमी ग्रास्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। न्यूसाउथ-वेल्स में लगभग ५.५ करोड़

भेड़ें पाली जाती हैं।
ऊन के समस्त उत्पादन
का लगभग = ५ प्रतिशत
निर्यात किया जाता है,
जिसका ग्राधा ग्रकेले
ब्रिटेन का भेजा जाता
है ग्रौर शेष फांस,
बेल्जियम, संयुक्तराज्य
ग्रौर जापान को भेजा
जाता है। गिमयों में
निदयाँ सुख जाने के



श्रास्ट्रेलिया का एक भेड़-पालन फार्म

कारए। यहाँ पानी की कभी रहती है। यहाँ भेड़ों में एक प्रकार की 'टिक' नामक बीमारी लग जाती है श्रीर जंगली कुत्ते भी बहुत सी भेड़ों को खा जाते हैं।

सर्जेन्टाइना (Argentina)—इस देश का स्थान ऊन के उत्पादन में चौथा है। यहाँ संसार की कुल ऊन का प्रप्रतिशत भाग उत्पन्न होता है। यहाँ पैम्पास प्रदेश में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ की श्रधिकतर भेड़ें मेरिनो जाति की हैं। उत्तरी शुब्क पठार धौर दक्षिसी श्रद्धं महस्थली भाग में भेड़ें खूब पाली जाती



हैं। यहाँ अंग्रेज भ्रौर स्काटलैंड निवासी भेड़ पालने का धंवा करते हैं। यहाँ से संयुक्त राज्य भ्रौर ब्रिटेन को ऊन भेजा जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका—यहाँ भेड़ पालने का धंधा नया है। अधिकतर भेड़ें पहाड़ी ढालों पर पाली जाती हैं। टेक्साज (Texas) रियासत में भेड़ें काफी पाली जाती हैं। न्यू इंगलैंड रियासत के चट्टानी इलाकों में भी भेड़ें पाली जाने लगी हैं। संसार की समस्त ऊन का ७ प्रतिशत यहाँ उत्पन्न होता। घरेलू मांग अधिक होने

के काररण श्रास्ट्रेलिया, श्रजेंन्टाइना, यूरुग्वे इत्यादि देशों से यहाँ ऊन मंगाई जाती है।

# स्वच्छ ऊन का उत्पादन (सन् १६६०)

| देश                   | उत्पादन (लाख क्विंटल) |
|-----------------------|-----------------------|
| ग्रास्ट्रे लिया       | ४२                    |
| ₹स                    | २१                    |
| न्यूजी <b>लैंड</b>    | 38                    |
| <b>ग्र</b> जेन्टा इना | <b>११</b>             |
| द० ग्रफीका संघ        | ६.४                   |
| संयुक्त राज्य         | Ę• <b>火</b>           |
| पूर्वे<br>ब्रिटेन     | 8.1                   |
| ब्रिटेन               | ३∙६                   |
| तुर्की                | २-६                   |
| तुर्की<br>स्पेन       | 6.8                   |
| भारत                  | <b>२</b> •२           |
| फ्रांस                | <b>१.</b> 0           |
| ब्राजील               | <b>₹•</b> ¥           |
| चिली                  | <b>१:</b> १           |
| समस्त संसार           | \$88.8                |

दक्षिणी श्रफीका संघ — यहाँ वेल्ड के पठार पर करोड़ों की संख्या में भेड़ें पाली जाती हैं। कारू प्रदेश के ऊँचे भाग भी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की भेड़ें ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। किन्तु इन सभी देशों में ऊन का उत्पादन बहुत कम है, जिसके कारण इन्हें अपनी सानश्यकता-पूर्ति के लिए बाहर से ऊन मंगानी पड़ती है।

मेरिनो जाति की हैं। यहाँ श्रंगोरा बकरियाँ भी पाली जाती हैं। मोहेर ऊन के उत्पादन श्रोर निर्यात में इस देश का प्रथम स्थान है। ब्रिटेन यहाँ की ऊन का प्रमुख ग्राहक है। यह देश संसार का ७% ऊन उत्पन्न करता है।

न्यूजीलैण्ड—यहाँ कैन्टरबरी के मैदान में ३ करोड़ से प्रधिक भेड़ें पाली जाती हैं। ऊन के उत्पादन में इसकी गराना विश्व में नृत्तीय स्थान पर की जाती है। उत्तरी टापू के दोनों तटीय भागों और दक्षिशी टापू के तटीय भागों और दिक्षिशी-पश्चिमी भाग में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ एक हजार एकड़ वाले ७,००० रेंच हैं। यहाँ से ऊन के अतिरिक्त भेड़ों का माँस भी ब्रिटेन को भेजा जाता है, जहाँ इसके माँस को बहुत पसन्द किया जाता है। यहाँ संसार की १०% ऊन उत्पन्न की जाती है।

यूरोपीय प्रदेश — यहाँ भेड़ें स्रिधिकतर माँस के लिए पाली जाती हैं सौर प्रायः सभी देशों में यह घन्या थोड़ा बहुत होता है। इंगलैंड, फ्रांस, स्पेन सौर इटली में भेड़ें खूब पाली जाती हैं, परन्तु फिर भी प्रत्येक देश को सास्ट्रेलिया, न्यूबीलैंड, दिक्षिण झफीका और झर्जेन्टाइना से ऊन मंगानी पड़ती है। इंगलैंड का स्थान यूरोप में ऊन सौर माँस के आयात के लिए प्रथम है। स्पेन में २ करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। इंगलैंड की कोट्सवाल्ड (Cotswald), याकशायर (Yorkshire), शेवियट (Cheviot) और डारसेट (Dorset) जाति की भेड़ें प्रसिद्ध हैं। यहाँ प्रायः मेरिनो भेड़ पाली जाती हैं। यहाँ ऊन का इतना स्रिधक न्यापारिक महत्व है कि यहाँ के प्रधान न्यायाधीश ऊन की गठरी पर बैठकर शताब्दियों से न्याय करते चले सा रहे

हैं। इंगलेंड बिढ़िया ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक है। ग्रीस, ग्रालबानिया, यूगोस्लाविया में भी ऊन प्राप्त किया जाता है। रूस का स्थान ऊन के उत्पादन के लिए संसार में दितीय है ग्रीर यूरोप में प्रथम है। संसार के कुल ऊन उत्पादन का १२३% रूस में उत्पन्न होता है। स्टीपी प्रदेश मुख्य क्षेत्र हैं।



मेड़ों का फार्म

एशियाई देश—इस महाद्वीप के प्रायः सभी शुष्क भागों में भेड़ें पाली जाती हैं। एशिया माइनर, ईरान, ग्रक्तगानिस्तान, भारत के पहाड़ी भाग, तिब्बत, मचूरिया श्रीर चीन के भीतरी पहाड़ी भागों में भेड़ें पाली जाती हैं। एशिया माइनर ग्रंगोरा बकरियों के लिए तथा काश्मीर, तिब्बत ग्रीर चीन काश्मीरी भेड़ ग्रीर बकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं।

#### कच्चा रेशम

कच्चा रेशम एक कीड़े (Silk Worm) के कीये से प्राप्त होता है। यह कीड़ा शहतून के वृक्ष की पत्तियों को खाकर जीवित रहता है। बेर, साल, लारेल, अण्डी, शाहबलूत और नारंगी के वृक्षों की पत्तियाँ भी रेशम के कीड़े को खिलाई जा सकती हैं। रेशम के कीड़े का मूल निवास स्थान चीन था, जहाँ से इसको जापान, ईरान, भारतवर्ष और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में लाया गया है। यह कीड़े अपने कीये के चारों ओर ठीक उमी प्रकार घागे लपेटते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बुनती है। यह घागे बहुत महीन होते हैं। मनुष्य इन्हीं घागों को उतार कर बट लेता है। यही कच्चा रेशम है।

शहतून का पेड़ गर्म शीतोष्ण प्रदेशों ग्रीर उपोष्ण क्षेत्रों में खूब उगता हैं। उष्ण किटबन्धीय भागों के पहाड़ी प्रदेशों में भी यह पेड़ उगता है। इस प्रकार इस पेड़ के उगने के क्षेत्र विशेषत: १५° से ४०° ग्रक्षांतर तक भूमध्य रेखा के दोनों ग्रीर स्थित हैं। यूरोप में यह वृक्ष ४५° ग्रक्षांतर तक उगना है। इसके लिए कम से कम १३°C तापक्रम होना चाहिए, ताकि दूसरी बार फिर से पत्तिर्यों पूरी तरह से निकल सकें। यह तापक्रम तीन महीने तक रहना चाहिए। कीड़ों की वृद्धि के मौसम में नमी ग्रिषक होनी चाहिए, ताकि नई पत्तिर्यों ग्रिषकाधिक निकल सकें। भूमध्यसागरीय प्रदेशों में निचाई की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। चीन ग्रीर जापान में गर्मी में वर्षा ग्रिषक होने के कारण पत्तिर्यों ग्रिषकाधिक मिलती रहती हैं। जलवायु के बाद दूसरी प्रधान ग्रावश्यकता सस्ते ग्रीर कुशल श्रम की है। इसके कीड़ों को पालने के काम में बड़ी मेहनत ग्रीर सावधानी की ग्रावश्यकता है। ग्रण्डों को सावधानी से इक्ट्रा करना, कीड़ों को तश्तरिर्यों पर रखना, उनको पत्तिर्यों खिलाना, तश्तरियों को साफ करना, नमी ग्रीर तापक्रम नियन्त्रित रखना ग्रीर कोकून को निकालना, इन सब कामों में सस्ते, होशियार ग्रीर सतत् परिश्रम की ग्रावश्यकता है।

# उःपादन के क्षेत्र—

रेशम के कीड़े पालने का घंघा चीन का प्राचीन घन्या है। यहाँ से यह व्यवसाय जापान, ईरान, भारतवर्ष ग्रीर भूमध्यसागरीय देशों में फैला। इंगलेंड, अमेरिका ग्रीर मैक्सिको में इस व्यवसाय को चलाने में कुशल मजदूरों की कमी के कारण सफलता नहीं मिल सकी। चीन ग्रीर जापान सस्ते ग्रीर कुशल श्रमिक के कारण इस व्यवसाय में कुछ सफल हुए हैं। भूमध्यसागरीय देशों में खेती ग्रीर कीड़े के व्यवसाय में एक ही समय मजदूरों की ग्रावश्यकता पड़ने के कारण श्रम बहुत महंगा पड़ता है। संसार में रेशम उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं—(१) दक्षिणी पूरवी एशिया, (२) भूमध्यसागरीय देश। प्रथम क्षेत्र से संसार का ५० प्रविशत रेशम प्राप्त होता है ग्रीर शेष दूसरे क्षेत्र से मिलता है। प्रथम क्षेत्र में चीन ग्रग्रगण्य माना जाता है। लेकिन इसके उत्पादन के ग्रांकड़े प्राप्त नहीं है। जापान का स्थान

द्वितीय है । एशिया में प्रथम स्थान कोरिया का है। कच्चे रेशम के अन्य एशियाई उत्पादक सीरिया, ईरान, भारत और हिन्द-चीन हैं।



यूरोपियन क्षेत्र में इटली को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। परन्तु विश्व के उत्पादकों में इसकी गराना तीसरे स्थान पर की जाती है। फांम, बल्गेरिया, स्पेन, यूनान ग्रीर स्विटजरलेंड ग्रन्य उत्पादक देश हैं।

चीन—रेशम का उत्पादन चीन में यांगटिसीक्यांग श्रीर सिक्यांग निदयों की घाटियों में होता है। शानटुंग प्रायद्वीप पर भी यह व्यवसाय केन्द्रित है। पहली दो घाटियों में कीड़े को शहतूत की पत्तियां श्रीर शानटुंग में शाहबलूत (Oak) की पत्तियां खिलाई जाती हैं। इसलिए शानटुंग का रेशम घटिया होता है श्रीर उसको जंगली रेशम (Wild Silk) कहते हैं। चीन में रेशम के कीड़े पालना एक पारि-वारिक घन्धा (Family Industry) है। इसलिए यह वैज्ञानिक ढंग पर नहीं चलाया जाता। यन्नान श्रीर सछ वान में रेशम के व्यवसाय की शिक्षा स्कूलों में दी जाती है। चीन में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र 'हे हो' भील के चारों ग्रोर है, जहाँ लगभग २,६०० वर्ग किलोमीटर के इलाके में रेशम के कीड़े पालना ही लोगों का प्रमुख घन्धा है। क्वांतुंग प्रान्त में ६ से द फसल कोकून की प्राप्त होती है। यांगटिसीक्यांग का डेल्टा प्रदेश भी रेशम के धन्धे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध रेशम केन्द्र शंघाई संसार का सबसे बड़ा केन्द्र है। केन्टन रेशम का दूसरा बड़ा केन्द्र है। वैज्ञानिक ढंग पर व्यवस्थित करने से चीन में रेशम का उत्पादन ग्रीर भी बढ़ सकता है। ग्रब भी उत्पादन ग्रीर निर्यात में चीन को प्रथम स्थान प्राप्त है।

जापान—इस देश में रेशम के कीड़े पालना एक प्रमुख व्यवसाय है। यह एक मुख्य 'मुद्रा फसल' (Money Crop) है और जापानी किसान की सबसे अधिक आय कोकून को बेचने से होती है। यहाँ यह व्यवसाय बहुत ही विकसित दशा में है और वैज्ञानिक ढङ्ग पर चलाया जाता है। इसमें मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। इस व्यवसाय में चीन के बाद इसका स्थान है और निर्यात में भी इसका स्थान महत्वपूर्ण है। यह धन्धा जापान में तटीय मैदानों, पहाड़ियों की तलहिटयों, पहाड़ी घाटियों और बिना जोती और सींची गई भूमि में होता है। ४०० उत्तरी अक्षान्तर तक यह धन्धा प्रचलित है। मध्य होंशू के नागानो पहाड़ी इलाके और क्वान्टो के मैदान में रेशम का व्यवसाय केन्द्रित है। नागानो में जापान के ११ प्रतिशत शहतूत के बृक्ष पाये जाते हैं। यहाँ वर्ष में तीन फसलें प्राप्त होती हैं, जिनको हेमन्त, ग्रीष्म और बसन्त की फसलें भी कहते हैं। बसन्त की फसल ५७ प्रतिशत रेशम प्रदान करती है और सबसे अच्छा रेशम इसी से प्राप्त होता है। यहाँ मजदूर

भी कुशल, सस्ते और अधिक संख्या में मिलते हैं, जिससे रेशम का उत्पादन सस्ते दामों में हो जाता है।

इटली—यह घन्घा इस देश में छठी शताब्दी से प्रचलित है। पो नदी के समतल मैदान में यूरोप के ५० प्रतिशत रेशम का उत्पादन होता है। संसार में इसका तीसरा स्थान है और संसार के लगभग प्रतिशत रेशम का उत्पादन यहीं होता है। यहाँ शहतूत के वृक्ष सिचाई के द्वारा उगाये जाते हैं। बोलेना, लुक्का ग्रीर मिलान रेशम की प्रसिद्ध मण्डियाँ हैं।

ग्रन्य देश — कोरिया से संसार का ५ प्रतिशत रेशम प्राप्त होता है। फांस में ऐन नदी की घाटी भी इस धन्चे का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ लियोंस (Lyons) सबसे प्रसिद्ध मण्डी है। सीरिया दमिश्क प्रसिद्ध मण्डी हैं। ईरान, स्विट्जरलेंड, बल्गेरिया, स्पेन, यूनान, टर्की, ब्रह्मा श्रीर भारत भी उल्लेखनीय उत्पादक हैं। लेकिन इनका उत्पादन बहुत कम है। भारत में मैसूर श्रीर काश्मीर इसके उत्पादन में प्रमुख हैं।

#### व्यापार--

रेशम के निर्यात में जापान का स्थान ससार में प्रथम है। यह संसार का ७७ प्रतिशत रेशम निर्यात करता है, जबिक चीन से संसार का केवल ६ प्रतिशत रेशम बाहर भेजा जाता है। रेशम महँगा लेकिन हस्का होने के कारण संसार के दूर देशों को भेजा जा, सकता है। सो रुपये के गेहूँ भेजने के लिए प्राय: सो रुपये किराये के लग जाते हैं लेकिन सो रुपये का सिल्क भेजने में सिर्फ दो रुपये लगते हैं। इतना हल्का होने के कारण यह बहुत कम खर्चे में मुदूर देशों को भेजा जा सकता है। संयुक्त राज्य में संसार भर में सबसे प्रधिक रेशमी कपड़ा तैयार होता है, जबिक स्वयं वह कुछ भी कच्चा रेशम पैदा नहीं करता। ग्रत: यह देश संसार के कुल रेशम क्यापार का ५० प्रतिशत खरीदता है। संयुक्त राज्य के ग्रालावा जर्मनी ग्रीर ब्रिटेन भी काफी कच्चा रेशम जापान, चीन, इटली ग्रीर फांस से मँगवाते हैं।

#### परीक्षा-प्रक्त

- (१) 'डेनमार्क दूध सम्बन्धी व्यवसाय के लिए संसार विख्यात है।' कारण लिखिये।
- (२) संसार में ऊन के व्यापार का वर्णन कीजिये और इसकी प्राप्ति तथा उपज के मुख्य क्षेत्र बताइये।
- (३) ऊन के तीन ऐसे क्षेत्र बताइये जो इनके लिए विशेषतः विख्यात हैं। इनमें से किसी एक क्षेत्र की मौगीलिक परिस्थितियों का वर्णन करिये, जो इसके उत्पादन में सहायक हुई हैं। इसके उत्पादन का व्यापार तथा उद्योगों पर क्या प्रमाव पड़ता है?

- (४) रेशम को प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूप में तैयार किया जाता है। एक ऐसा क्षेत्र बताइये जिनसे यह कृत्रिम रूप में तैयार होता है ग्रौर उन कच्चे मालों को बताइये जिनसे यह कृत्रिम रूप में तैयार होता है। वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं, जो इसके कृत्रिम उत्पादन में सहायक हुई हैं? (१९५२)
- (१) संसार में गोइत का घन्घा कहाँ-कहाँ विशेषतः उन्नतिशील है ? संयुक्त राज्य अथवा ग्रर्जेन्टाइना में इसका वर्णन कीजिये।
- (२) संसार के डेयरी धन्धे का वितरण लिखिये और विशेष प्रदेशों में इसकी उन्नति के कारण भी बताइये।
- (३) संसार के मानचित्र पर क्रन का उत्पादन दिखाइये।

# १२ खेती-बाड़ी

खेती-बाड़ी मनुष्य के उन प्राथमिक उद्योगों में से है, जिनमें मनुष्य मिट्टी का उपयोग करता है। इसमें प्राकृतिक परिस्थितियों की देन से भी कहीं प्रधिक महत्वपूर्ण देन मनुष्य के अपने श्रम और बुद्धिमानी की है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की सम्पत्ति है। जलवायु और मिट्टी का सीधा प्रभाव इस पर पड़ता है। घरातल के स्वरूप और खपत क्षेत्रों का असर भी खेती के ढड़ों और विकास पर पड़ता है। मनुष्य ने प्राकृतिक परिस्थितियों की कमियों की अपनी बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा पूर्ति की है। नय प्रकार के जलदी पकने वाले तथा अधिक फसल देने वाले बीज, खाद से मिट्टी की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाने और सिचाई के साधनों द्वारा मनुष्य ने अपनी परिस्थिति को अधिकाधिक उत्पादक बनाया है।

खेती-बाड़ी के प्रकार-

ऐतिहासिक दृष्टिकोए। से भी यह कथन सत्य है कि खेती-बाड़ी सब व्यवसायों में प्रथम है भ्रीर व्यवसायों के भ्रध्ययन में यह पहला भ्रष्ययन होना चाहिए। प्राकृतिक परिस्थिति के शोषण की प्रथम ग्रवस्था में ही कृषि का जन्म हम्राथा। कोई भी देश व्यवसायों में ग्रधिकतम उन्नति तभी कर सकता है, जब उसने कृषि का पूरा उपयोग कर लिया हो । कृषि एक स्थायी व्यवसाय है । यद्यपि जंगल भीर खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते हैं लेकिन कृषि सम्पत्ति यदि ठीक से प्रयोग में लाई जाय तो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ग्रादिम व्यवस्था में मनुष्य जंगलों को जलाकर जमीन साफ करके उसमें खेती किया करते थे। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद ये दूसरी जमीन पर खेती करने लगते थे। इस प्रकार भूमि ग्रीर वन-सम्पत्ति दोनों का नाश होता था। इसे म्रादिम कृषि (Primitive Agriculture) कहते हैं। इस प्रकार की खेनी दक्षिणी प्रमेरिका में मिल्पा (Milpa), फिलीपाइन में केनिन, जावा में ह्य माह (Humah) श्रीर बर्मा में टोगियो कहलाती है। इसमें फसलों के हेर-फेर के बजाय खेती का हेर-फेर होता है। इसमें फावड़े से खेत खोदे जाते हैं ग्रीर मन्ष्य ही जुताई, बुग्राई एवं कटाई करता है। इस प्रकार की खेती में न तो पशुर्शों से ही किसी प्रकार की सहायता ली जाती है श्रीर न खेतों में खाद ही दी जाती है। श्रतः इसका विकास ग्रसम्भव है। ग्रब मनुष्यों ने खेती के ढंगों में काफी उन्नति कर ली है। अनुपजाक जमीन को खाद द्वारा उपजाक बनाया जाता है और पानी की कमी सिंचाई द्वारा पूरी की जाती है। जब किसान ऐसे बीजों को बोता है, जिनसे फसल श्रधिक हो, जल्दी पक जाये श्रौर की ड़े पौधों को नष्ट न कर सकें। इस प्रकार की खेती से वह अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त बेचने के लिए भी काफी अनाज उगा लेता है। इस प्रकार की खेती को वैज्ञानिक खेती (Scientific Farming) कहते हैं। केवल ग्रपनी ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करने को जीविका-निर्वाह खेती (Subsistance Farming) भीर व्यापार के लिए खेती करने को संमार्गी खेती (Commercial Farming) कहते हैं। यह स्पष्ट है कि जीविका-निर्वाह खेती पर करने वाले देश खेती की उपज का निर्यात नहीं कर सकते । जर्मनी, इंगलैंड, डेनमार्क, हालैंड इत्यादि देशों में आबादी अधिक है और कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। अतः छोटे-छोटे खेतों से भी साल भर में कई फसलें प्राप्त करली जाती हैं। ऐसी खेती को गहरी खेती (Intensive Agriculture) कहते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य. ग्रास्टे लिया, अर्जेन्टाइना भ्रादि देशों में श्राबादी कम श्रौर कृषि योग्य भूमि बहुत अधिक है। अतः वहाँ खेती मशीनों द्वारा विशाल पैमाने (Large Scale) पर की जाती है। यहाँ एक ही फसल से बहन अधिक प्रनाज प्राप्त हो जाता है। इस खेता को विस्तृत खेती (Extensive Agriculture) कहते हैं। इस प्रकार की खेती से व्यापार के लिए अधिक अनाज की प्राप्ति होती है। इसलिए ये देश अनाज के निर्यात में संसार में अग्रगण्य हैं। विस्तृत खेती में मशीनों द्वारा ही खेती का सारा काम किया जाता है। खेती में मशीनों का प्रयोग श्रीद्योगिक क्रान्ति का ही एक प्रभाव है। मञ्जीनों के कारण खेती के स्वभाव में प्रौद्योगिक परिवर्तन हो चुके हैं। मशीनों द्वारा खेती करने को यान्त्रिक खेती (Mechanised Agriculture) कहते हैं।

बेती का वर्षा की मात्रा से सीधा सम्बन्ध है। जिन भागों में वार्षिक वर्षा

प्र•'द से० मी० (२०")
से अधिक होती है, वहाँ
खेती बिना सिचाई के होती
है। यूरोप, अमेरिका और
एशिया में अधिकतर भागों
में आद खेती (Humid
Farming) की जाती है।
इसके विपरीत जिन भागों
में ५०'द से० मी० (२०")
से कम वर्षा होती है,
वहाँ सिचाई द्वारा खेती की



सिचाई का तरीका

जाती है। इस प्रकार की खेती को सिचाई की खेती (Irrigation Farming) कहते हैं। इन भागों की वर्षा केवल कम ही नहीं, बल्कि ग्रानिश्चित भी होती है।

मानसूनी श्रीर खुश्क देशों में इस खेती का ग्रधिक प्रचार है। इस खेती में पानी की श्रावश्यक मात्रा मनुष्य सिंचाई द्वारा प्रदान करना है। इसमें श्रधिक व्यय श्रीर भारी श्रम तो श्रवश्य उठाना पड़ता है, परन्तु इसमें फसल ग्रधिक पैदा होती है। इसलिए श्राधिक हिंद से इसके ग्रधिक लाभ हैं। श्रुष्क प्रदेशों में बिना सिंचाई के जो खेती की जाती है, जमें शुष्क कृषि (Dry Farming) कहते हैं। इसमें पानी का संरक्षण विशेष महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की खेती में खेतों को १५ २४ में ० मी० (६") से २५ ४ से० मी० (१०") तक गहरा जोता जाता है। यह जुताई फसल की कटाई के पश्चात् तुरन्त ही की जाती है, तािक वर्षा का पानी मिट्टी में समा जाये। एक बार पानी पड़ जाने के बाद खेती में सूखी मिट्टी की एक पर्त बिछा देते हैं. तािक नमी भाप बनकर न उड़ सके। भूमि को इस प्रकार दो या तीन माह तक खाली छोड़ दिया जाता है श्रीर फिर उसमें खेनी की जाती है। इस खेती में बहुत श्रधिक व्यय पड़ने के कारण फसलों को सावधानी श्रीर श्रनुभव से उगाना पड़ता है, जिससे श्रधिक लाभ प्राप्त हो सके। गेहूँ इस खेती का मुख्य श्रनाज है। ऐसी खेती संयुक्त-राज्य के ग्रीट बेसिन श्रीर कोलिन्वया बेसिन में श्रधिक होती है।

खेती के काम में पशुपालन, रेशम के कीड़े पालना, डेरी उद्योग, मुर्गी पालना, भेड़-बकरियाँ पालना आदि को भी सम्मिलिन किया जाता है। ऐसी खेती को मिश्रित खेती (Mixed Farming) कहते हैं। यूरोप के पश्चिमी देशों में इसका अत्यधिक प्रचलन है।

चाय, रबड़, कोको, कॉफी इत्यादि के लिए बगीचे लगाये जाते हैं। यह खाद्य पदार्थों की भौति प्रति वर्ष नहीं बोई जातीं, बिलक इनकी भाड़ियाँ उगाई जाती हैं या वृक्ष लगाये जाते हैं। इस प्रकार की खेती को बागाती खेती (Plantation Agriculture) कहते हैं। इस प्रकार की खेती का उष्ण प्रदेशीय सम्यता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन बगीचों के मालिक प्रायः ग्रंग्रेज या ग्रंभीरिकन हैं। इनमें काम करने वाले मजदूरों को रहने के लिए वहीं मकान मिलते हैं, उनको वेतन ग्रंधिक दिया जाता है तथा उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रक्खा जाता है। इस प्रकार उनके जीवन-क्रम में भारी परिवर्तन हो जाता है। इन बागातों की संख्या की वृद्धि के साथ इन भागों की ग्राबादी भी बढ़ती है। वहाँ के लोग ग्रादिम खेती छोड़कर सभ्यता की ग्रोर ग्रंपसर होते हैं। वह निरन्तर काम करना सीखते हैं ग्रीर इस प्रकार उनकी ग्राधिक दशा सुधर जाती है।

सिंचाई की खेती का भी मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सभ्यता की उत्पत्ति थोर विकास में सिंचाई का भारी हाथ रहा है। सबसे प्राचीन सभ्यतायें मिश्र, ईराक, उत्तरी भारत थोर चीन से जहाँ सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध था, विकसित हुईं। सिंचाई वाले क्षेत्रों में मनुष्य एक जगह बंध जाता है। वह जो कुछ भी उन्तति अपने घर थीर खेतों में करता है, उसका उसके लिए स्थायी महत्व होता है। इसलिए वह अधिकाधिक उन्तति करने का प्रयत्न करता है। यहाँ के

मनुष्य मेहनती होते हैं और पानी देना, पानी निकालना, बाँध की रखवाली करना आदि कामों में सतर्क रहते हैं। सिचाई के क्षेत्रों में घाटी के ऊपरी और निचले भागों के निवासियों को आपस में शांतिपूर्ण समभौते के अनुसार रहना पड़ता है। सूखे वर्ष में ऊपरी भाग के निवासी यदि अधिक पानी नहर से निकालें तो उनकी फसल अच्छी हो जायेगी। परन्तु निचले भाग के खेतों में फसलें बिल्कुल नहीं होंगी और अकाल पड़ जायेगा। अतः उन्हें परस्पर शान्तिपूर्वक रहना पड़ता है।

# कृषिकृत उपजें गेहूँ

गेहूँ संसार के सारे ब्रन्नों में सबसे ब्रधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। प्रसिवल के अनुसार संसार की ब्रधिकाधिक सभ्य जातियाँ गेहूँ के ऊपर निभंर है। गेहूँ का इतना ब्रधिक महत्व कई कारणों से बढ़ गया है। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे इसकी खुराक बड़ी संतुलित होती है। इसकी खुराक से मनुष्य दीर्घकाल तक जी सकता है। यह कम खर्च में उत्पन्न किया जा सकता है, क्यों कि जुनाई की क्रिया से लेकर ब्राटा पीसने और बोरियों में भरने तक का कार्य मशीनों द्वारा हो सकता है। गेहूँ को अनाज या ब्राटे के रूप में बहुत समय तक रखा जा सकता है। गेहूँ की खेती और इसका उपभोग मनुष्य के लिखित इतिहास के

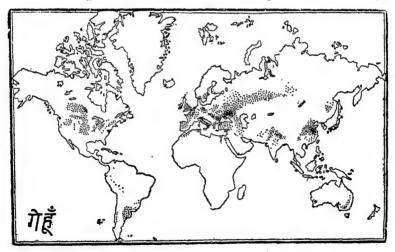

समय से भी पुराना है। चीन में इसकी खेती आज से ४,००० वर्ष पूर्व भी होती थी। स्विट्जरलैंड की भीलों के समीपवर्ती प्रदेशों में पत्थर-युग में भी गेहूँ की खेती होने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि गेहूँ एशिया और ईराक के सूखे भूमध्यसागरीय प्रदेशों का मूल पौधा है। गेहूँ की अनेक जातियाँ हैं, जिनके लिए अलग-मलग भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है। यह उत्तर अलास्का और

साइबेरिया से लेकर दक्षिण में श्रर्जेन्टाइना तक बोया जाता है। किन्तु गेहूँ समजीतोष्ण कटिबन्ध की मुख्य उपज है। गेहूँ के प्रमुख क्षेत्र २५° से ५५° तक उत्तरी श्रीर दक्षिणी ग्रक्षांतरों के बीच फैले हुए हैं।

उपज की दशायें-

कुछ विशेष परिस्थितियाँ हरएक श्रनाज या उपज के लिए श्रावश्यक होती हैं। गेहूँ के लिए निम्नलिखित दशाश्रों का होना श्रावश्यक है—

जलवायु — गेहूँ अनेक प्रकार की जलवायु में उग सकता है। सबसे बड़े गेहूँ के क्षेत्र प्रेरीज तुल्य प्रदेश में पाये जाते हैं। गेहूँ के लिए उगते समय उण्डी तथा नम जलवायु चाहिए और पकते समय गर्म और शुष्क। इसके लिए मेघ रहित ग्राकाश ग्रावश्यक है। इसके उगते समय ग्राधिक गर्मी और ग्राधिक नमी का होना हानिकारक है। यदि जाड़े में ग्राधिक जाड़ा पड़े तो उस क्षेत्र में बसन्ती गेहूँ (Spring Wheat) की खेती होती है। उगते समय इसके लिए ५०° ट और पकते समय ६०° ट से ७०° ट तक तापमान होना चाहिए। ऐसे तापमान में ग्राधिक बालियाँ निकलोंगी और दाने भी ग्राधिक लगों। गेहूँ की फमल के लिए ३५:१ से० मी० (१५") से ५५:६ से० मी० (३५") तक वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है। ग्राधिक वर्षा पौघों को नष्ट कर देती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिचाई करके गेहूँ की खेती की जाती है। वर्षा की कमी-वेशी का सीधा प्रभाव गेहूँ के उत्पादन पर पड़ता है। शुष्क भागों में प्रति एकड़ उपज भी कम होती है ग्रीर पँदावार भी निश्चित नहीं होती।

मूमि—इसके लिए सबसे ग्रच्छी मिट्टियों वे हैं जो उपजाऊ हों ग्रीर जिनमें पानी सोखे रखने की शक्ति काफी हो या हवा पानी का निकास ठीक हो। भारी दुमट (Heavy Loam), बलुई दुमट (Sandy Loam) ग्रीर हल्की चिकनी मिट्टी (Light Clay) इसके लिए सबसे ग्रच्छी समभी जाती हैं। प्रेरीज प्रदेश की गहरी भूरी मिट्टियों (Dark Brown Soils) भी इसके लिए उपयुक्त हैं। भूमि समतल होनी चाहिए, ताकि कृषि यन्त्रों का उपयोग किया जा सके। पानी के निकास के लिए हल्का ढाल होना चाहिए। शोरा श्रीर ग्रमोनिया सल्फेट की रासायनिक खाद गेहूँ के लिए बहुत लाभदायक है।

उपज के क्षेत्र—गेहूँ का उत्पादन मुख्यतः सम शीतोष्ण किटबन्धीय प्रदेशों में होता है। परन्तु अब वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा नये प्रकार के बीज निकाल जा रहे हैं, जिनके द्वारा गेहूँ के पौधे आकंटिक वृतीय प्रदेश में भी उगन लगे हैं। आजकल कनाडा में द२° उत्तरी अक्षांतर, अलास्का में ६५२° उ० और साइबेरिया में ६६° उ० अक्षांतर तक इसकी खेती की जाने लगी है। मार्किवस और रिवाई नामक दो नये बीजों की फसलें १०० से १२० दिनों की अविध में पक जाती हैं। कन्ता, आस्ट्रेलिया और साइबेरिया के नये क्षेत्रों में गेहूँ की खेती बढ़ाई जा रही है। प्रतन क्षेत्रों में गहुरी खेती के द्वारा पैदावार बढाई जा रही है। उत्पादन क्षेत्रों

के विस्तार श्रोर पैदावार की वृद्धि पर मशीनों द्वारा की गई खेती का भारी श्रसर पड़ता है। कम श्राबादी वाले नये क्षेत्र में एक मशीन कई मजदूरों का काम करती है—फसल को काटना, साफ करना, बोरियों में बन्द करना श्रादि काम मशीनों द्वारा किये जाते हैं। मशीन द्वारा दो मनुष्य ५० एकड़ खेती की फसल की कटाई एक दिन में करते हैं। पीसने की विधि बदल जाने का प्रभाव गेहूँ के प्रकारों पर पड़ा है। पहले नम गेहूँ की खेती श्रधिक होती थी, लेकिन श्रव मशीनों में पीसे जाने योग्य कठोर लाल गेहूँ श्रीर शीतकालीन गेहूँ की खेती श्रधिक की जाती है।

संसार का प्रायः ग्राधा गेहूँ यूरोप में पैदा किया जाता है। गेहूँ की खेती की दो मुख्य पेटियाँ हैं—(१) यूरेशिया ग्रीर (२) उत्तरी ग्रमेरिका।

यूरोप—इस महाद्वीप पर गेहूँ के चार प्रधान देश हैं—(१) उत्तरी-पिश्चिमी यूरोप, जिसमें जर्मनी का दक्षिणी मैदान प्रसिद्ध है। (२) भूमध्यसागरीय प्रदेश, जिसमें फांस और इटली हैं। (३) डेन्यूब नदी का बेसिन जिसमें हंगरी, रूमानिया श्रीर बलगारिया सिम्मिलित हैं। (४) दक्षिणी रूस की काली मिट्टी का प्रदेश गेहूँ की उपज के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में जीवांश की श्रिषकता है। मध्य यूरोप का खाद्यान्न भण्डार हंगरी है, परन्तु रूस को छोड़कर सबसे श्रिषक गेहूँ फांस में पैदा होता है। यूरोप के उत्तरी पिश्चिमी देशों, जैसे हालेंड, डेनमार्क, इंगलेंड श्रीर बेल्जियम में गहरी खेती द्वारा प्रति एकड़ श्रिषक गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। यहाँ खेतों में रासायनिक खाद देते हैं श्रीर श्रच्छे प्रकार के बीज बोते हैं श्रीर फसलों के हेर-फेर का ध्यान रखते हैं।

सोवियत रूस—यह देश श्रव संसार में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस देश का यूक्रेन प्रदेश गेहूँ का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। सोवियत एशिया में रूसी तुर्किस्तान में भी कुछ गेहूँ सिचाई द्वारा पैदा किया जाता है।

संयुक्त राज्य श्रमेरिका—संयुक्त राज्य की प्रायः प्रत्येक रियासत में थोड़ी बहुत गेहूँ की खेती होती है। सबसे श्रधिक पैदावार गेहूँ की पेटी में होती है, जो दक्षिण के टेक्सास राज्य से उत्तर में डाकोटा राज्य तक फैली हुई है। यहाँ दो प्रकार का गेहूँ बोया जाता है—(१) शीतकालीन गेहूँ श्रोर (२) बसन्तकालीन गेहूँ।

शीतकालीन गेहूँ मुख्यतः चार क्षेत्रों में उगाया जाता है—(१) मध्य पिश्चमी क्षेत्र में जिसमें नेत्रास्का, कनसास स्रोर स्रोक्लाहामा राज्य सम्मिलित हैं। (२) पूरवी तटीय क्षेत्र जिसमें मेरीलैंड, वर्जीनिया स्रोर पेनसिलवेनिया राज्य शामिल हैं। (३) फीलों का क्षेत्र स्रोहियो, इण्डियाना, मिशिगन, इलिनोएस, राज्य शामिल हैं। (४) पश्चिमी क्षेत्र जिसमें वाशिगटन स्रोर मिशीगन सम्मिलित हैं।

बसन्तकालीन गेहूँ उत्तरी डाकोटा, दक्षिणी डाकोटा, मोन्टाला ग्रीर मिनेसोटा राज्य में उगाया जाता है। यहाँ फसल पकने के लिए तीन से पाँच महीने तक का समय मिलता है। यहाँ वर्षा प्रायः बसन्त ऋतु में होती है। उत्तरी डाकोटा के कालारेडी नदी का बेसिन बसन्तकालीन गेहूँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है।

गेहूँ का उत्पादन (सन् १६६०-६१)

| देश                    | मात्रा             |  |
|------------------------|--------------------|--|
| सोवियत रूस             | ६३६ लाख मीट्रिक टन |  |
| संयुक्त राज्य          | ३७० "              |  |
| चीन                    | ₹१२ "              |  |
| फांस                   | ११० ''             |  |
| कनाडा                  | १३३ ''             |  |
| भारत                   | १०२ "              |  |
| इटली                   | ६= "               |  |
| तुर्की                 | <b>इंद्</b> "      |  |
| ग्र <b>जें</b> न्टाइना | ४० "               |  |
| स्पेन                  | ३४ "               |  |
| रूमानिया               | 38 "               |  |
| ब्रिटेन                | ₹0 "               |  |
| पाकिस्तान              | ₹€ "               |  |
| ग्रास्ट्रे लिया        | ७४ "               |  |
| समस्त संसार            | २४६६               |  |

इन सभी क्षेत्रों में मशीन द्वारा खेती की जाती है। सन् १६५ में यहाँ खेती में लगे हुए ट्रेक्टरों की संख्या ३२ लाख ५० हजार थी धौर खेती के काम में ग्राने वाली अन्य मशीनों की संख्या ३२ लाख ५० हजार थी धौर खेती के काम में ग्राने वाली अन्य मशीनों की संख्या ३२ करोड़ थी। यातायात के साधन भी यहाँ उत्तम हैं, जिनसे गेहूँ के व्यापार में सुविधा रहती है। गेहूँ एकत्र करने के लिए एलीवेटर (Elevators) का प्रयोग किया जाता है। इनमें गेहूँ मशीनों द्वारा भरा जाता है। यह देश संसार की कुल गेहूँ उपज का लगभग भ्राठवाँ भाग पैदा करता है। इस देश में ३७० लाख मीट्रिक टन गेहूँ पैदा होता है।

ग्रजें-टाइना—यह देश गेहूँ के मुख्य उत्पादकों में है। ग्रजें-टाइना में गेहूँ के क्षेत्र की लम्बाई ६६५.६१ कि० मी० (६०० मील) है। इस क्षेत्र को 'Wheat Crescent' कहते हैं। यहाँ मशीनों द्वारा खेती होती है, जिनमें घोड़े ग्रीर बंल जोते जाते हैं। यहाँ की पैदावार का ६० प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है। चिली के मध्य भाग में भूमध्यसागरीय जलवायु वाले प्रदेश में सिचाई द्वारा कुछ गेहूँ पैदा किया जाता है। दक्षिणी ब्राजील में रियोग्राडोइसल रियासत में भी कुछ गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। यहाँ की गेहूँ की वाधिक उपज ५६ लाख मी० टन के नगभग है।

श्रास्ट्रे लिया—यहाँ बोई हुई भूमि के लगभग दो तिहाई भाग पर गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। दक्षिणी-पूरवी श्रास्ट्रे लिया गेहूँ के उत्पादन में संसार भर में प्रसिद्ध है। दक्षिणी पूरवी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम की श्रोर भीतरी भाग में गेहूँ उत्पन्न करने वाला एक विस्तृत क्षेत्र है, जो चाँद के श्राकार में फैला हुश्रा है। न्यू साउथवेल्स श्रोर विक्टोरिया राज्य में देश की कुल पैदावार का ६०% गेहूँ उत्पन्न होता है। श्रन्य क्षेत्र भूमध्यसागरीय जलवायु वाले दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेश हैं। यहाँ मिश्रित खेती करने की प्रथा प्रचलित है। यहाँ गेहूँ की खेती के साथ भेड़ें पालने का काम भी होता है। यहाँ का गेहूँ कठोर श्रोर शरवती रंग का होता है।

मारतवर्ष — यहाँ पुराने ढंग की खेती होती है। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर मशीनों का प्रयोग भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश ग्रीर बम्बई राज्यों में गेहूँ खूब पैदा होता है। यहाँ प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। पाकिस्तान बनने के बाद गेहूँ की खेती भारतवर्ष में कम हो गई थी परन्तु ग्रब बढ़ रही है।

पाकिस्तान—पंजाब श्रीर सिंघ में सिंघु श्रीर उसकी सहायक निदयों के मैदान में गेहूँ खूब उत्पन्न होता है। वर्षा बहुत कम होने के कारण नहरों द्वारा सिंचाई करके इनकी खेती की जाती है।

चीन — यह देश गेहूँ के व्यापार के लिए संसार में तृतीय स्थान पर है। यहाँ उत्तरी विशाल मैदान भ्रौर वी-हो नदी की घाटी में गेहूँ पैदा किया जाता है। एशिया का ७५ प्रतिशत गेहूँ चीन पैदा करता है। यहाँ शीत काल में गेहूँ की खेती होती है।

गेहूँ की फसल तैयार होने का समय—विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ की फसल का समय ग्रलग-ग्रलग होता है। प्रसिद्ध क्षेत्रों में गेहूँ की फसल तैयार होने के समय का विवरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जायेगा—

गेहूँ की फसल तैयार होने का समय

| समय            | देश                                                  |  |
|----------------|------------------------------------------------------|--|
| जनवरी          | ग्रास्ट्रे लिया, ग्रर्जेन्टाइना                      |  |
| फरवरी          | म्रास्ट्रेलिया, म्रर्जेन्टाइना म्रीर चिली            |  |
| मार्च-ग्रप्रैल | भारत तथा पाकिस्तान                                   |  |
| मई             | भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य ग्रीर स्पेन           |  |
| जून            | संयुक्त राज्य श्रमेरिका श्रौर फांस                   |  |
| जुलाई          | संयुक्त राज्य, फ्रांस, कनाडा ग्रीर रूस               |  |
| त्रगस्त        | संयुक्त राज्य, रूस, फ्रांस श्रीर कनाडा               |  |
| सितम्बर        | संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन श्रीर रूस               |  |
| भक्तूबर        | संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन भौर रूप                 |  |
| नवम्बर         | ग्रेट ब्रिटेन, ग्रर्जेन्टाइना ग्रीर पीरू             |  |
| दिसम्बर        | श्रर्जेन्टाइना, दक्षिणी श्रफीका श्रीर श्रास्ट्रेलिया |  |

ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—

गेहूँ के निर्यातक संसार में ७ प्रमुख देश हैं—कनाडा, अर्जन्टाइना, आस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य, हंगरी और रूमानिया प्रधान निर्यातक (Exporter) हैं। ये सभी देश 'नई दुनिया' के देश हैं, जहां आबादी कम तथा पैदावार अधिक है और गेहूँ यहां धन देने वाली फसल (Cash Crop) है। आयात करने वाले देशों में ग्रेट ब्रिटेन का स्थान संसार में प्रथम है। संसार में १२ प्रमुख आयात करने वाले देशों में केवल चीन और ब्राजील को छोड़कर शेष सभी देश यूरोप के हैं। भारत की अवस्था इस दृष्टिकोण से बड़ी विलक्षण है, क्योंकि अच्छी उपज के वर्षों में यह गेहूँ का निर्यात करता है और कम उपज वाले वर्षों में इसे आयात करना पड़ता है। आजकल बहुधा कमी रहती है।

चावल

चावल की खेती का इतिहास बहुत पुराना है। चीन में इसकी खेती २,८०० ई० पू० भी होती थो। वहाँ से इसकी खेती भारत, उत्तरी श्रफीका श्रीर इटली में फैली। मुख्यत: यह दक्षिणी-पूरवी एशिया की उपज है।

उपज की दशायें---

चावल की खेती के लिए ग्रावश्यक मात्रा में पानी चाहिए। ग्रतः वर्षा सबसे ग्राधिक महत्वपूर्ण है। चावल के खेतों को कम से कम ७५ दिनों तक १५:२४ से.मी. (६") की गहराई में पानी से भरा रखना पड़ता है। इसके लिए कुल वर्षा ११४:३ से० मी० (४४") से १६५:१ से० मी० (६५") तक होनी चाहिए। ग्रतः कम वर्षा वाले भागों में इसके उत्पादन के लिए सिंचाई की ग्रावश्यकता पड़ती है। इसके लिए उगते समय ६०° फ० तापमान रहना चाहिए। ऐसी ग्रानुकूल जलवायु की दशायें दक्षिग्गी-पूरवी एशिया के देशों में पाये जाने के कारण वहाँ इसकी खेती सबसे ग्राधिक होती है। मानसूनी जलवायु इसके लिए ग्रादर्श मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे ग्राधिक वर्षा उस समय होती है, जब सबसे ग्राधिक गर्मी पड़ती है।

इसकी खेती के लिए समतल भूमि होनी चाहिए, जिससे सिंचाई अच्छी तरह हो सके और खेतों में पानी पर्याप्त समय तक ठहर सके। इसकी खेती के लिए दोमट और नदी द्वारा लाई गई मिट्टी सर्वोत्तम होती है, क्योंकि यह मिट्टी प्रायः पानी कम सोखने वाली चीका मिट्टी की तह के ऊपर जमाई हुई होती है। इस तरह मिट्टी में पानी बहुत नहीं सूखता और ऊपरी भागों में देर तक ठहर सकता है। नदियों के डेल्टा प्रदेश में इसी कारएा चावल की खेती अधिक होती है।

चावल की खेती हाथ से की जाती है और इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इसकी खेती में कुशल, परिश्रमी और सस्ते मजदूरों की अधिक संख्या में आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती में धैर्य, लगन और सावधानी की भी बहुत आवश्यकता है।

चावल उगाने की विधियाँ—

इसकी खेती बहुत पुराने समय से होती है। इसकी खेती इतनी सरल नहीं है जितनी समकी जाती है। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी खेती में परम्परागत प्रगाली का उपयोग किया जाता है। जापान ग्रोर चीन में छोटे छोटे खेतों में कम खर्चे से खुरपे की खेती होती है। इसमें भी पैदावार बहुत होती है। चावल की खेती की विधियाँ दो प्रकार के चावलों के लिये भ्रलग-भ्रलग होती हैं।

चावल के प्रकार-चावल दो प्रकार का होता है-(१) दलदली या मैदानी चावल (Lowland Rice), श्रीर (२) पहाड़ी चावल (Upland Rice)। संसार भर में पैदा किये जाने वाले चावल का ७५% मैदानी चावल होता है। मैदानी चावल की खेती केवल मैदानी भागों में होती है। चावल उन खेतों में बोया जाता है, जिनमें पानी भरा रहे या बाढ़ का पानी आता हो । यह खेत सदियों से काम में लाये जा रहे हैं। खेतों के चारों श्रोर ऊँची डौल बना दी जाती है, ताकि पानी बाहर न जा सके। इस प्रकार की खेतों में उगते समय खेतों में बारी-बारी से पानी भरा जाता है भ्रीर निकाला जाता है। फसल की वृद्धि के समय खेतों में पानी बहत समय तक रक्खा जाता है शीर फसल के पकते समय सारा पानी निकाल दिया जाता है। पानी खेतों में स्थिर कभी नहीं रहना चाहिए। ग्रतः सबसे ऊपरी खेत से एक नाली के द्वारा पानी छोडा जाता है ताकि खेती के पानी में गति रहे। मैदानी चावल की खेती में कुशल श्रमिकों की ग्रधिक संख्या में ग्रावश्यकता होती है। पौधों को छोटे खेतों से उखाड़ कर बढ़े खेतों में लगाने में कुशल श्रमिकों की ग्रावश्यकता रहती है। इस प्रकार की खेती में चावल को दो तरह से बोया जाता है। पहली विश्वि में पानी भरे हुये खेतों में चावल के बीज बिखेर दिए जाते हैं। दूसरी विधि में पहले चावल का पीधा तैयार किया जाता है। जब पीवा ६ इंच का हो जाता है तो उस पौघे को तैयार किए हुये खेतों में लगा देते हैं। दूसरी विधि द्वारा फसल उत्तम होती है ग्रीर प्रति एकड़ उपज भी अच्छी होती है।

पहाड़ी चावल कम म्राबादी वाले पहाड़ी भागों में उगाया जाता है। यह मस्थायी खेती 'मिल्पा' या 'फांग' की तरह हैं। इस प्रकार चावल की खेती सुमात्रा, बोनियो, मलाया, बर्मा के पहाड़ी भाग, हिन्द चीन भौर भूमध्यवर्ती प्रफ्रीका में होती है। इस प्रकार की खेती के लिये पहले जंगल काटकर भूमि साफ की जाती है। गड्ढों में लकड़ी की तेज भौर नुकीली छड़ियों भौर मनुष्य के पैर से चावल की बुमाई होती है। दो-तीन फसलों के बाद खेत को खाली छोड़ दिया जाता है भौर दूसरे खेतों में फसल उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार की खेती में पैदावार कम भौर बहुत भनिश्चित होती है। केवल जापान में इसका कुछ महत्व है। पहाड़ी ढालों पर सीदीनुमा खेत बनाकर चावल पैदा किया जाता है।

उपज के क्षेत्र-

वैसे चावल की खेती सभी उष्ण प्रदेशों में की जाती है। लेकिन दक्षिणी पूरवी एशिया के मानसूनी क्षेत्र में इसकी खेती सबसे प्रधिक होती हैं। यहाँ संसार का ६५ प्रतिशत चावल उत्पन्न होता हैं। इस क्षेत्र में चीन, जापान, भारत, लंका भीर मलाया ऐसे देश हैं, जहाँ की प्रावादी बहुत प्रधिक हैं। ग्रतः चावल के स्थानीय

उत्पादन से घरेलू आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और ये देश चावल का निर्यात करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा, स्याम, हिन्दचीन और पाकिस्तान में चावल का उत्पादन आबादी के विचार से अधिक होता है। इसलिये ये देश चावल का निर्यात करते हैं। चावल उत्पन्न करने वाले एशियाई क्षेत्र के बाहर भी कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य, इटली, मिश्र, पीरू, मेडागास्कर इत्यादि चावल उत्पन्न करते हैं। चावल के उत्पादन की तुलनात्मक भांकी नीचे दिये हुये आंकड़ों से मिल सकती है। स्पष्ट है कि एशिया का स्थान चावल के उत्पादन में सर्वोच्च है और संसार में चावल का सबमं बड़ा उत्पादक देश चीन है। द्वितीय स्थान भारत का है।

संसार में चावल का उत्पादन (सन् १९६१)

| वेश                     | उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) |
|-------------------------|--------------------------|
| चीन                     | 540                      |
| भारत                    | प्रश्र                   |
| जापान                   | १६१                      |
| पाकिस्तान               | १६०                      |
| हिन्देशिया              | १२न                      |
| थ <u>ोई</u> लैण्ड       | 95                       |
| ब्रह्मा                 | ६६                       |
| ब्राजील                 | 48                       |
| दक्षिणी वियतनाम         | 38                       |
| उत्तरी वियतनाम          | ४४                       |
| फिलिपाइन                | ३७                       |
| दक्षिणी कोरिया          | ₹ १                      |
| संयुक्त राज्य श्रमेरिका | २४                       |
| मिश्र                   | १५                       |
| समस्त संसार             | २३६४                     |

चीन—चावल के उत्पादन में चीन सबसे थागे है। इस देश में दक्षिणी-पूरवी तट थ्रीर दक्षिणी चीन में चावल की खेती थ्रिक होती है। उत्तरी चीन में इसकी खेती बहुत कम होती है। चीन के समस्त कृषि-क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई माग पर चावल की खेती होती है थ्रीर दक्षिणी चीन तथा पूरवी तटीय भागों में तीन चौथाई बोई हुई भूमि पर चावल की खेती की जाती है। उत्तरी चीन में कई कारणों से चावल की खेती बहुत कम होती है। उत्तरी चीन में वर्ष ७६ २ से० मी० (३०") से कम होती है। गर्मी की ऋतु बहुत छोटी थ्रीर शुष्क होती है भ्रीर वर्षा की कमी के कारणा सिचाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की भूमि रेतीली लोयस मिट्टी से बनी है, जिनमें नमी कायम रखने की शक्ति नहीं होती। यहाँ का प्रधान भोजन मक्का थ्रीर मोटे ग्रनाज हैं, जिससे चावल की खेती की ग्रीर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

यहाँ चावल की विस्तृत खेती की जाती है। फिर भी पैदावार प्रति एकड़ केवल २,४३३ पौंड होती है। जनसंख्या ग्रधिक होने कारण घरेलू माँग पूरी नहीं होती श्रौर हर साल बाहर से बड़ी मात्रा में चावल श्रायात करना पड़ता है। मध्य चीन की यांगटिसीक्यांग नदी की घाटी में चावल श्रौर गेहूँ की खेती समान रूप से की जाती है।

मारत — चीन के बाद चायल के उत्पादन में मारत का स्थान है। ग्रब यहाँ संसार का लगभग १७ प्रतिशत चायल उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में बोई हुई भूमि के चौथाई भाग पर चायल की खेती होती है। यहाँ उत्पादक प्रदेशों में मुख्य स्थान पश्चिमी बंगाल, बिहार, ग्रांध्र प्रदेश, मद्रास ग्रौर उत्तर प्रदेश का है। यहाँ की प्रति एकड़ पैदावार केवल ५३६ पौंड है। भारत को ग्रापनी ग्रावश्यकता पूरी

करने के लिए बाहर के देशों से चावल मंगवाना पड़ता है। यह ब्रह्मा श्रीर लंका से चावल श्रायात करता है।

जापान—जापान के दक्षिणी तथा मध्य भागों के तटीय प्रदेशों में चावल की खेती श्रधिक होती है तथा प्रति एकड़ पदावार २,३५० पौंड



दक्षिग्गी मारत में धान के खेत की जुताई का हक्य

है। हान्यू द्वीप ग्रीर शिकोकू द्वीप में चावल का उत्पादन ग्रधिक होता। यहाँ की 'बाई-उ' ग्रथवा प्लम वर्षा (Bai-u or Plum Rains) जो कि ग्रीष्म के प्रारम्भिक दिनों में होती है, चावल की बुग्राई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान में पहाड़ी चावल को 'टा' ग्रीर मैदानी चावल को 'हा-टा' कहते हैं। यह देश संसार का लगभग ६% चावल पैदा करता है।

बह्मा—इरावदी की घाटी और डेल्टा में सबसे श्रिषक चावल उत्पन्न किया जाता है। यहीं ब्रह्मा का ग्राघा चावल उत्पन्न होता है। सिताँग नदी की घाटी ग्रीर डेल्टा में इस देश का २०% चावल उगाया जाता है। सालविन घाटी, चिदविन घाटी ग्रीर अक्याब के समीपस्थ भागों में भी चावल उगाया जाता है। यहाँ लगभग ६८ लाख मीट्रिक टन चावल सन् १९४६ में पैदा किया गया। यह देश लगभग ग्राघा चावल विदेशों को निर्यात कर देता है। चावल निर्यात करने वाले देशों में ब्रह्मा का मूख्य स्थान है।

याईलेंड - यहाँ चावल की खेती का बड़ा महत्व है। ग्रधिकांश बोई हुई भूमि पर चावल उत्पन्न किया जाता है। यहाँ सन् १६५६ में ७३ लाख टिन चावल

उत्पन्न किया गया। मध्य भाग में मीनाम नदी की घाटी चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल का निर्यात कुल व्यापार का ६५% होता है। इससे स्पष्ट है कि चावल का महत्व इस देश की राष्ट्रीय ग्राय में बहुत ग्रधिक है।

हिन्देशिया — जावा, सुमात्रा, ग्रीर बोर्नियो में चावल की खेती ग्रधिक होती है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेतों में चावल की खेती की जाती है। सन् १६५६ में १२४ लाख मीट्रिक टन चावल पंदा हग्रा। यहाँ से चावल का निर्यात भी होता है।

पाकिस्तान — यहाँ काफी चावल पैदा होता है। पूरवी पाकिस्तान में गंगा डेल्टा के जिलों में चावल खूब उगाया जाता है। पंजाब श्रीर सिंघ के मैंदानों में चावल की खेती सिंचाई द्वारा होती है।

यूरोप—इस महाद्वीप पर उत्तरी इटली, दक्षिणी-पूरवी स्पेन, मध्य यूगोस्लाविया, दक्षिणी फांस और दक्षिणी रूस में चावल की खेती की जाती है। यूरोप के देशों में प्रति एकड़ उपज संसार में सबसे अधिक है। स्पेन की प्रति एकड़ उपज ३,२७० पौंड है, जो संसार में सबसे अधिक है। यहाँ चावल की खेती सिचाई द्वारा की जाती है। इन देशों में चावल की खेती होती है।

संयुक्त राज्य श्रमेरिका - यहाँ चावल की खेती कम होती है। यहाँ मशीनों द्वारा इसकी खेती की जाती है। मिसीसीपी नदी की घाटी, मैक्सिको खाड़ी का तटीय भाग, टैक्सास, लूईसयाना श्रीर सेक्र मेण्टो की घाटी में चावल बोया जाता है।

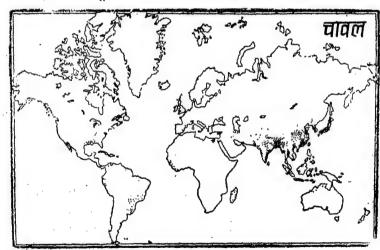

चावल का उपयोग--

चावल का उपयोग खाने के अलावा मांडी बनाने में भी किया जाता है। चावल के दानों को अंकुरित करके कई प्रकार की मादक वस्तुयें और अराब बनाई जाती है। घान के छिलकों को कई कामों में प्रयोग किया जाता। छिलकों को पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। यह यूरोप के देशों को भी निर्यात किया जाता है। इसको गद्दों में भरा जाता है। दूटने वाले सामान को सुरक्षित रूप से भेजने में भी धान के छिलकों को काम में लाया जाता है। डंठल और फूंस से छप्पर, भाडू, कागज, चटाइयाँ, चप्पलें, टोपी, रिस्सियाँ, यैले और अन्य घरेलू वस्तुयें बनाई जाती हैं, जिनका पूरवी एशिया के देशों में बहुत प्रयोग होता है। चावल और आबादी—

एशिया के चावल उत्पन्न करने वाले देशों की इतनी घनी आबादी चावल के भोजन तत्व, खेती की विशेष विधियों और अधिक पैदावार के कारण है। अच्छी दशाओं में एक एकड़ जमीन में ५० पौंड चावल बोकर २,५०० पौंड चावल का उत्पादन किया जा सकता है। यह मछली, दाल या मांस के साथ-साथ मनुष्य की साल भर की खुराक है। इस प्रकार प्रति वर्ग मील पर २,००० की आबादी गुजर कर सकती है। चावल की प्रति एकड़ उपज अधिक होने के कारण यहाँ के देशों में आबादी बहुत घनी है। चावल में भोजन के आवश्यक तत्वों की प्रचुरता होती है और अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा ही मनुष्य की मूख की तृष्ति के लिए पर्याप्त होती है। एक ही खेत से वर्ष में दो से पाँच फसलें तक आसानी से ली जा सकती हैं। चावल उगाने के लिए श्रमिकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनके बोने, पौंचे लगाने, खेत उगाने और काटने में हाथ से काम लिया जाता है। इन सब कारणों से चावल उत्पन्न करने वाले देशों में आबादी घनी है।

## चावल ग्रौर खेतीहर सभ्यता-

यह कहा जा सकता है कि चावल ने सम्यता की प्रगति में सहायता की है। चावल उगाने वाले किसान मवेशी पालते हैं। यहाँ चावल ग्रीर मवेशियों का वितरण एशिया के देशों में प्रायः एकसा ही है। मवेशी खेती जीतते हैं। इनके मल-मूत्र से ग्रच्छी खाद खेतों को मिल जाती है। इस प्रकार खेतों का उपजाऊपन स्थिर रहता है, क्योंकि कृषक को एक ही खेत से ग्रीयक से ग्रीयक फसल प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए वह बहुत सावधानी, मेहनत ग्रीर कुशलता से खेती करता है। इन सब कारणों से यहाँ के कृषक बहुत उन्नतिशील हैं ग्रीर प्रगति की चेष्टा में निरन्तर लगे रहते हैं। यहाँ की खेती ग्रीर मनुष्य के जीवन का क्रम चावल के खेतों से बँधा हुग्रा है।

## ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—

मांग से अधिक चावल उत्पन्न करने वाले देश बर्मा, थाइलेंड, इण्डोचीन और पाकिस्तान हैं, जो अपने पड़ौसी देशों अर्थात् भारत, जापान और मलाया को चावल भेजते हैं। यह व्यापार इस प्रकार आपसी देशों में होता है। व्यापार की मात्रा उत्पादन की मात्रा के अनुसार सदा घटती-बढ़ती रहती है। यूरोप और अमेरिका में चावल का उत्पादन बहुत थोड़ा होता है परन्तु मांग कम होने के कारण ये देश लगभग आधा चावल दक्षिणी-पूरवी एशिया के देशों को निर्यात कर देते हैं। चावल का अन्तरिष्ट्रीय व्यापार बहुत थोड़ा है । युद्ध-पूर्व चावल के उत्पादन का केवल & प्रतिशत संसार के व्यापार में जाता है।

#### गन्ना

गृन्ने से चीनी बनाने की प्रथा श्राधुनिक है। भारत में गन्ने से गुड़ कई हजार साल से बनाया जा रहा है। यह पौधा भारत का मूल निवासी है। स्पेन श्रीर मिश्र में श्ररब निवासियों ने इसे फैलाया। चीन में इसकी खेती ६०० वर्ष ईसा से पूर्व से शुरू की गई थी।

#### उपज की दशायें-

गन्ने को उगाने के लिए इसके टुकड़े (पोरी) भूमि में गाड़ दिये जाते हैं, उनके पौधों से अंकुर फूटते हैं। एक बार का बोया गन्ना कई साल तक हर वर्ष उन्हीं पोरियों से अंकुरित होता रहता है और फसल की प्राप्ति होती रहती है, किन्तु उपज को कायम रखने और बढ़ाने के लिए दो-तीन साल बाद फिर से नया गन्ना बोया जाता है।

- (म्र) तापकम—गर्म देशों में गन्ना १० से १२ महीनों में पक जाता है, परन्तु ठण्डे देशों में इसके पकने के लिए १२ से १४ महीने तक का समय लगंता है। तापमान सारे साल ग्रधिक रहना चाहिए। सूर्य की उज्ज्वल धूप रस में मिठास उत्पन्न करने के लिए बहुत आवश्यक है।
- (ब) वर्षा गन्ने के लिए अधिक वर्षा चाहिए, अर्थात् १२७ से० मी० (५०") से अधिक वर्षा अपेक्षित है। इससे कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई करनी पड़िती है। अधिक वर्षा और तेज भूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। पाला इसके लिए हानिकारक है। शुष्क मौसम से भी बड़ी हानि पहुँचती है। समुद्री वायु नम होने के कारण इसके रस और मिठास के लिए बहुत लाभदायक है। इसी कारण पूरवी और पश्चिमी द्वीपसमूह में इसकी खेती अधिक होती है।
- (स) मिट्टी—गन्ने के लिए गहरी और उपजाक मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फेट अधिक हो, अच्छी रहती है। अधिक उपज के लिए व्यापारिक खाद डालनी पड़ती है। खेतों में पानी की निकासी ठीक होनी चाहिए। गन्ने की फसल भारी फसल (Heavy Crop) है, जो हर साल मिट्टी से उत्पादन तत्व अधिक मात्रा में ले लेती है और इस तरह मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। अतः हर साल मिट्टी में खाद देना आवश्यक हो जाता है।

できたいけい 日間でいるがあることがは日本のでは、日本のではのできるがは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので

(a) श्रम मूमि यदि समतल हो तो खेती में श्राष्ट्रितक मशीनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। गन्ने की खेती के लिए श्रिष्टिक संख्या में सस्ते मजदूरों की श्रावश्यकता होती है। सघन जनसंख्या वाले गर्म श्रीर नम प्रदेश गन्ने के लिए श्रादर्श क्षेत्र होते हैं।

गन्ना भारी पदार्थ है। इसलिए इसको खेती में यातायात स्रोर भारवाहन की सस्ती स्रोर प्रच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। चीनी के कारखानों के समीपस्थ क्षेत्रों में इसकी खेती में बहुत उन्नति हुई है।

#### गन्ने का उपयोग-

गन्ने का उपयोग गुड़ श्रीर चीनी बनाने में किया जाता है। गन्ने के ऊपरी भाग को चारे के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है। खोई से कार्ड-बोर्ड श्रीर चारकोल बनाया जाता है। खोई को जलाकर राख बनाई जाती है श्रीर इसे खाद की तरह प्रयोग में लाया जाता है। शीरे से शराब श्रीर ग्रनकोहल बनाया जाता है। इस प्रकार गन्ने का कोई भी भाग बेकार नहीं जाता।

#### उपज के क्षेत्र-

भारत, क्यूबा, जावा, हवाई द्वीप श्रीर फारमोसा उत्पादन की मात्रा के विचार से इसके मुख्य उत्पादक हैं। भारत संसार का है गन्ना उत्पन्न करता है।

| गन्ने का उत्पादन (१६६०-५१ |  | गन्ने | का | उत्पादन | (१६६०-५१ | ) |
|---------------------------|--|-------|----|---------|----------|---|
|---------------------------|--|-------|----|---------|----------|---|

| देश                    | मात्रा (लाख मीट्रिक टन) |             |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| क्यूबा                 | ४७४                     |             |
| <b>ब्राजील</b>         | ५७२                     |             |
| भारत                   | = <b>E X</b>            | /           |
| <b>ग्रा</b> स्ट्रेलिया | £3                      |             |
| मैक्सिको               | 195                     |             |
| फिलीपाइन               | 99                      |             |
| चीन                    | 3 5 9                   |             |
| पोर्टीरिको             | £5 .                    |             |
| हिन्देशिया             | 99                      |             |
| फारमोसा                | ७६                      |             |
| ह्वाई द्वीप            | 55                      |             |
| समस्त संसार            | 868                     | <del></del> |

मारत—इस क्षेत्र में लगभग ४० लाख एकड़ भूमि पर गन्ना बोया जाता है जो संसार के सारे गन्ना क्षेत्र का लगभग ५० प्रतिशत है। चीनी के उत्पादन में इसका स्थान क्यूबा धौर ब्राजील के बाद है। प्रति एकड़ उपज बहुत कम होने के कारण यहाँ संसार का केवल ३०% गन्ना पैदा होता है। उत्तर प्रदेश धौर बिहार राज्यों में भारत का अधिकांश गन्ना उत्पन्न किया जाता। पंजाब, प० बंगाल मद्रास तथा महाराष्ट्र राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है। देश भर में लगभग १५६ चीनी बनाने के कारखाने हैं। चीनी के ध्रतिरिक्त यहाँ गुड़-शक्कर भी यथेष्ट मात्रा में बनाई जाती है। चीनी के उत्पादन में इसका स्थान क्यूबा के बाद दूसरा है। पीड़ियों से गन्ना जगाना (Ratooning) रस की मात्रा को घटाता है। इससे

गन्ने की जाति भी पतली होती है जिससे रस कम निकलता है। हर सौ मन गन्ने से केवल ६ मन चीनी बनती है। भारत में गन्ने की कटाई जल्दी ही की जाती है, जिससे पूरी तरह पकने के पहले ही काटे जाने के कारण उसमें रस की मात्रा ग्रीर मिठान कम हो जाती है। यहाँ कटाई ग्रीर चीनी बनाने की ऋतु नवम्बर से ग्रप्रैल तक, ग्रर्थात् केवल छ: महीने की होती है।

क्यूबा—यह संसार में सबसे ग्रिंघक चीनी उत्पन्न करने वाला देश है। गन्ना उत्पन्न करने में विश्व में इसे पहला स्थान प्राप्त है संसार की १८% चीनी का उत्पादन यहीं किया जाता है यहाँ लगभग २८ लाख एकड़ भूमि



पर गन्ने की खेती होती है, जिससे संसार का लगभग १६% गन्ना प्राप्त होता है।
यहाँ हवाना और मटेन्जाम प्रान्तों की चूना प्रधान मिट्टी में गन्ने की खेती खूब होती
है। यहाँ लाल चीका और दुमट मिट्टी, जिसमें निकास अच्छा होता है, गन्ने की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ काली मिट्टी पर इसकी खेती होती है।
यहाँ की जलवायु गन्ने की उपज के लिए इतनी अनुकूल है कि कटाई की ऋतु दिसम्बर से सितम्बर तक बराबर दस महीने रहती है। यहाँ एक बार बोकर पेड़ी से द से १२ साल तक फसल तैयार की जा सकती है। स्थायी एवं स्थिर सरकार, कुशल और मेहनती अमिक, अमेरिका के बड़े बाजार की निकटता और मशीनों द्वारा खेती की सुविधायों होने से यहाँ गन्ने का उत्पादन बंहुत होता है। इस द्वीप के केवल ५% क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है। भविष्य में इसके खेती के विस्तार की काफी संभावनायें हैं। यहाँ गन्ने की खेती बड़े-बड़े फामों में होती है। यहाँ अमिकों की समस्या बड़ी विकट है। यहाँ चीनी के लगभग १७३ कारखाने हैं, जिनसे प्राय: ६० लाख मीट्रिक टन चीनी प्रतिवर्ष तैयार होती है।

# प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों में प्रति एकड़ उपज (हजार पौंड में)

| देश                | उपज प्रति एकड |
|--------------------|---------------|
| हवाई               | 1 88          |
| जावा               | 3             |
| <del>न्यू</del> बा | ¥             |
| भारत               | २१            |
| फिलीपाइन           | १.८           |
| संयुक्तराज्य       | १.४           |

हिन्देशिया—हिन्देशिया में जावा गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विस्तृत खेती में वैज्ञानिक ढङ्ग से गन्ने की खेती की जाती है। अन्य फसलों की तुलना में गन्ना बहुत अधिक बोया जाता है। इस द्वीप के ऊँचे भागों में और उत्तरी मैदान में तथा

पूरवी भाग में गन्ने की खेती की जाती हैं। गन्ने की खेती यहाँ बागातों में होती है, जिनमें वंज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के बागात के पास ही चीनी



के छोटे-छोटे कारखाने स्थित हैं। सन् १६५१ में यहाँ प्रलाख मीट्रिक टन चीनी उत्पन्न की गई।

हवाई द्वीप—इस द्वीप में बहुत थोड़े से क्षेत्र पर गन्ने की खेती की जाती है, परन्तु संसार में सबस ग्रधिक प्रति एकड़ उपज यहीं होती है। यहाँ की प्रति एकड़ उपज भारत से ७ गुनी है। यहाँ की मिट्टी नई लावा की मिट्टी है जिसमें उपजाऊ तत्वों की भरमार है। प्राकृतिक उपजाऊपन को बनाये रखने के लिए नाइट्रेट खादों का प्रयोग किया जाता है। समुद्री हवाग्रों के प्रभाव के वातावरण में नमी स्थित रहती है। सुरगे खोदकर निदयों को वृष्टि-छाया वार्ल ढालों पर लाया गया है, तािक सिचाई ग्रच्छी तरह हो सके। यहाँ श्रमिक बहुत सस्ते ग्रीर ग्रधिक संख्या में मिलते हैं। वैज्ञानिक ढङ्गों के प्रयोग में सरकारी सहायता सुलभ है। सरकार की ग्रीर सं संयुक्त राज्य को चीनी के निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। गन्ने की खेती बड़े-बड़े फार्मों में होती है। इस द्वीप के पूर्वी तटों पर मानसून पर्वतों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। परन्तु पश्चिमी तटों पर सिचाई की ग्रावश्यकता पड़ती है। इस द्वीप की प्राय: ६५ प्रतिशत चीनी निर्यात कर दी जाती है, जो संयुक्त राज्य को भेजी जाती है, जहाँ इसकी बहुत मांग है।

बाजील — गन्ने की चीनी के उत्पादन में इस देश का दूसरा स्थान है। इस पूरवी भाग में गन्ने की गहरी खेती होती है। रायो-डी-जेनरो से मारनहाम्रो तक समुद्र तटीय भाग में खूब गन्ना पंदा होता है। बहिया और परनामब्यू की रियासतें गन्ने की उपज के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इस देश से चीनी संयुक्त राज्य को भेजी जाती है, जहाँ इसकी बहुत मांग है।

फिलीपाइन द्वीप-समूह— नेग्रोस, पनाई श्रीर लूजो टापुग्रों पर सिचाई ढारा गन्ने की खेती होती है। यहाँ सन् १९५६ में गन्ने से १४ लाख मीट्रिक टन चीनी बनाई गई थी। इन ढीपों पर तापमान, मिट्टी ग्रीर वर्षा गन्ने की उपज के लिए श्रनुकूल हैं, परन्तु मेहनती ग्रीर सस्ते श्रमिकों का ग्रभाव है। यहाँ से चीनी संयुक्त राज्य ग्रीर जापान को भेजी जाती है।

#### चीनी का प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग

| देश                          | उपमोग (पाँड में) |
|------------------------------|------------------|
| भ्रास्ट्रेलिया               | \$83             |
|                              | 880              |
| <b>न्</b> यूचा<br>न्यूजीलेंड | १३८              |
| स्वीडन                       | ११६              |
| कनाडा                        | ११२              |
| डेन्मार्क                    | 888              |
| इङ्गलैंड                     | £ ?              |
| रूस                          | २६               |
| भारत                         | १८               |
| जापान                        | 3                |
| <b>हिन्दे</b> शिया           | Ę                |

श्रन्थ उत्पादक देश — एशिया में फारमोसा द्वीप, पाकिस्तान इत्यादि में भी गन्ना पैदा किया जाता है। दक्षिणी श्रमेरिका में श्रजेंन्टाइना, पीरू, वेनेजुएला, कोलिम्बिया श्रीर इक्वेडोर में भी गन्ने की खेती होती है। ब्रिटिश गायना में गहरी केती होती है। यहाँ इण्डियन श्रमिकों द्वारा खेती की जाती है। श्रजेंन्टाइना के कुटुमान प्रान्त में राष्ट्रीय मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त गन्ने की खेती होती है। श्रास्ट्रेलिया में क्विन्सलेंड का पूर्वी तटीय भाग गन्ने की पैदावार का मुख्य क्षेत्र है। श्रफीका में नेटाल, मेडागास्कर श्रीर मोरिशस में गन्ने की खेती होती है। संयुक्त राज्य में केवल लुईसियाना रियासत में मिसीसिपी के डेल्टा प्रदेश श्रीर दक्षिणी फ्लोरिडा में गन्ना पैदा होता है। यहाँ ४ लाख टन चीनी उत्पन्न की जाती है। यूरोप में स्पेन के दक्षिणी भागों में गन्ना उत्पन्न किया जाता है। पिरचमी द्वीपसमूह में क्यूबा के श्रतिरिक्त पोर्टोरिको, ट्रिनिडाड, बारामूला श्रीर जमेंका टापुश्रों पर भी गन्ना पैदा होता है। यहाँ की खेती की उन्नति चकबन्दी श्रीर मशीनों के प्रयोग से हुई है। यहाँ श्रमेरिकन पूँजी श्रीर प्रबन्ध द्वारा खेती का विस्तार हुश्रा है। पोर्टेरिको में चीनी का उत्पादन प्राय: १० लाख मीट्रिक टन वार्षिक है।

चीनी का उपभोग-

चीनी का उपभोग प्रायः सभी सभ्य देशों में होता है। ग्रधिकतर देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग ग्रधिक है। शीतोष्ण देशों में चीनी का उपभोग देर से ग्रारम्भ हुग्रा, परन्तु ग्रब वहाँ प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत ग्रधिक हो गया है ग्रौर चीनी का उपभोग ही रहन-सहन का मापदण्ड समका जाता है।

#### म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-

चीनी का भ्रायात करने वाले प्रमुख देश संयुक्त राज्य भीर इङ्गलैंड हैं। संयुक्त राज्य मुख्यतः वयुवा, पोर्टोरिको भीर हवाई द्वीपों से चीनी मेंगाता है। वयुवा संसार में सबसे ग्रधिक चीनी निर्यात करता है। क्यूबा, जावा ग्रीर मोरिशस से इक्जलैंड को चीनी निर्यात की जाती है। क्यूबा संसार के ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्यापार में ३४% ग्रीर हवाई द्वीप १७% चीनी भेजता है। भारत भी पहले जावा से चीनी ग्रायात करता था। लेकिन ग्रब चीनी का उत्पादन बढ़ जाने के कारण उसे ग्रायात नहीं करना पड़ता। जापान, चीन ग्रीर ग्रन्य पूरवी देश भी चीनी का ग्रायात करते हैं। निर्यात करने वाले देशों में फिलीपाइन, फारमूसा ग्रीर पीरू के स्थान भी महत्वपूर्ण हैं।

### चुकन्दर

यह उन उपजों में है, जिनके उत्पादन में उष्ण प्रदेशों का कोई हाथ नहीं है। चुकन्दर ग्रीर गन्ने में स्पर्धा चलती है। चीनी के उत्पादन में उन्नति नये ढंग से खेती करने पर हुई है। अठारहवीं शताब्दी तक चीनी गन्ने से बनती थी। लेकिन नेपोलियन के व्यापार बहिष्कार नियम (Continental System) के कारण जब पूरव से चीनी का ग्राना बन्द हो गया तो यूरोप में चुकन्दर से चीनी बनाई जाने लगी। नेपोलियन की ग्राज्ञानुसार फांस के वैज्ञानिकों ने चुकन्दर से ग्रीधक से श्रीधक चीनी निकालने का प्रयत्न किया। सन् १७४७ में प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक

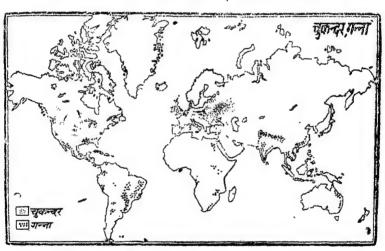

मरप्राफ (Margraff) ने चुकन्दर से चीनी बनाई। इसका पहला कारखाना दक्षिणी साइबेरिया के कुननं शहर में १८०२ ई० में बना। इसकी देखा-देखी नेपोलियन ने फ्रांस में इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया। इसकी खेती विज्ञान की देन है। वैज्ञानिक उपायों से अब ३ सेर चुकन्दर से आध सेर चीनी बनाई जाती है, जबिक सन् १८३६ में ६ सेर चुकन्दर से दै सेर चीनी बनाई जाती थी। वैज्ञानिक ढज्ज से बीजों का चुनाव करके चुकन्दर में मिठास और रस की मात्रा काफी बढ़ाई

गई है। इस प्रकार यह उद्योग शीतोष्णा कटिबन्ध में बहुत विस्तृत श्रीर उन्नत हो गया है।

#### खेती की विधि-

इसकी गहरी खेती की जाती है। खूब जुनाई करके बीज बो दिये जाते हैं। इन बीजों से जड़ें नीचे की श्रोर चली जाती हैं श्रौर श्रालू की तरह फसल भूमि के नीचे तैयार होती है। पौघों के निकलने के बाद इनको खुरपी से निराया (Thinging) जाता है। गहरी खेती वाले देशों में इमकी खेती मशीनों द्वारा की जाती है। चुकन्दर हर साल बसन्त में उगाई जाती है श्रौर पाँच-छ: महीने बाद पतभड़ ऋतु में इसकी जड़ों को खोद लिया जाता है। इनके पतले पर्त बना लिए जाते हैं श्रौर पर्तों को गर्म पानी में भिगोकर उनसे रस निकाल लिया जाता है। इस रम से चीनी बनाई जाती है। बची हुई लुगदी को पशुश्रों के चारे श्रौर खाद के काम में लाया जाता है। चुकन्दर के पौघे से पत्ते भी खाद के काम में श्रा जाते हैं। इस प्रकार चुकन्दर की खेती हुष श्रौर पशु-पालन दोनों में सहायक हुई है।

#### उपज की दगायें-

इसके लिए उसी प्रकार की जलवायु की ग्रावश्यकता होती है, जो ग्रालू की लेनी के लिए प्रनुकूल होती है। प्रालू और चुकन्दर प्राय: एक ही क्षेत्र में उगाये जाते हैं। इनके लिए ३३° फ० से ७२° फ० तक का तापमान होना चाहिए। यह शीतोब्गा कटिवन्ध का पौधा है । इसे वर्षा या सिचाई का पानी समान रूप से मिलना चाहिए, ताकि प्रति एकड उपज ग्रधिक हो सके। लम्बे दिन श्रीर तेज धुप वाले पतभाइ के दिन तथा ठण्डी रातें बहुत अनुकूल पड़ती हैं। ऐसी जलवायु महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है। इसकी उपज के लिए उगने श्रीर बढ़ने के समय खुब नमी मिलनी आवश्यक है। मध्य जून से अगस्त तक काफी नमी मिलती रहे। पकते समय जलवायु गर्म भ्रीर शुब्क रहनी चाहिए। पकते समय भ्रीर जडें खोदते समय वर्षा हानिकारक सिद्ध होती है। इसे पाक से भी बहुत हानि पहुँचती है। चुकन्दर की प्रति एकड़ उपज श्रीर रस की मात्रा पर मिट्टी की प्रकृति ग्रीर गुणों का प्रभाव पड़ता है। गहरी मिट्टियों पर प्रति एकड़ उपज श्रच्छी होती है। स्रासानी से टूटने वाली स्रीर अच्छे निकास वाली भूमि की स्रावश्यकता होती है। नत्रजनीय पदार्थ का होना भी इसकी उपज के लिए बहुत आवश्यक है। मिट्टी में चूने का ग्रंश भी काफी होना चाहिए। फसलों के हेर-फेर में लगाये जाने से खेतों के पोषक तत्वों की अधिक हानि नहीं होती और इसकी पैदावार भी और अधिक होती है। इसकी खेती के लिए सस्ते श्रीर ग्रधिक संख्या में श्रमिक चाहिए। बीज को बोने, फसल को निराई व गोड़ाई करने के लिए निरन्तर काफी श्रमिकों की भावस्यकता पड़ती है। चुकन्दर की खेती भीर इससे चीनी बनाने के घन्चे की उन्नति पर सबसे ग्रधिक प्रभाव टैक्स की बचत ग्रीर सरकारी सहायता का पड़ा है।

### चुकन्दर की चीनी का उत्पादन (सन् १६६०-६१)

| देश                     | उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) |
|-------------------------|--------------------------|
| सोवियत रूस              | ५७७                      |
| संयुक्त राज्य श्रमेरिका | १४६                      |
| पहिँचमी जर्मनी          | 358                      |
| इटली                    | ७४                       |
| फ्रांस                  | १५०                      |
| पोर्लंड                 | १०३                      |
| ब्रिटेन                 | ७३                       |
| जेकोस्लोवाकिया          | 95                       |
| पूर्व जर्मनी            | ६न                       |
| समस्त संख्या            | १३६२                     |

उपज के क्षेत्र-

संसार में चुकन्दर उत्पन्न करने वाले निम्नांकित दो मुख्य क्षेत्र हैं:--

यूरोप—यहाँ आयरलंड, उत्तरी फ्रांस, हालंड, बेल्जियम, जर्मनी, जैंकोस्लोवाकिया, पोलंड और मध्य रूस तक यूरोपीय विशाल मैदान में चुकन्दर बोई जाती
है। आलू की तरह चुकन्दर भी यूरोपीय फसल है। यूरोपीय देशों में गहरी खेती के
कारण प्रति एकड़ उपज अधिक होती है इसलिए ये देश स्थानीय माँग की पूर्ति
के साथ-साथ निर्यात भी करते हैं। जर्मनी की कुल खेती में ३% क्षेत्र पर बेल्जियम
के दो प्रतिशत भाग में चुकन्दर की खेती होती है। इस क्षेत्र के ४ प्रधान भाग हैं—
(क) उत्तरी फांस और बेल्जियम, (ख) जर्मनी में मेगडाबर्ग का समीपवर्ती भाग,
(ग) जेकोस्लोवाकिया और (घ) यूक्तेन का प्रदेश। यूरोपीय क्षेत्र में सबसे अधिक
उत्पादन जर्मनी में तथा उसके बाद रूस और पोलंड में होता है। इन देशों के बच्चे
और स्त्रियाँ सभी खेतों में काम करते हैं। इस प्रकार श्रमिकों की कमी पूरी हो
जाती है। यूरोप संसार की कुल चुकन्दर के ६५% का उत्पादन करता है।

उत्तरी अमेरिका — इस क्षेत्र के तीन मुख्य भाग हैं — (क) उत्तरी मध्य राज्य, जिसमें पूर्वी मिशिगन और उत्तरी पश्चिमी ग्रोहियो प्रसिद्ध हैं। (ख) पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें वायोमिंग और मोन्टाना मुख्य हैं। (ग) कैलिफोर्निया, वार्शिगटन तथा कोलोरेडो राज्यों का प्रशान्त महासागरीय तट। यहाँ चुकन्दर का सबसे श्रिधक उत्थादन कोलोरेडो में होता है।

### म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-

चुकन्दर पैदा करने वाले प्राय: सभी देश अपनी आवश्यकता से अधिक चीनी तैयार करते हैं। अतः थोड़ा बहुत निर्यात भी करते हैं। ब्रिटेन ही ऐसा देश है, जिसे विदेशों से चीनी प्राप्त करनी पड़ती है। चुकन्दर की चीनी के अलावा बहाँ जावा तथा क्यूबा से गन्ने की चीनी मंगाई जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गन्ना भ्रीर चुकन्दर की चीनी में बड़ी स्पर्धा चलती है। किन्तु चुकन्दर सघन जनसंख्या वाले भागों में उगाई जाती है। इसलिए इसकी स्थानीय खपत बहुत अधिक है। यही कारण है कि इस पर गन्ने की चीनी के मुकाबले का विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यूरोपीय देशों ने गन्ने की चीनी पर आयात कर बढ़ाकर इसे संरक्षण दे रक्खा है।

#### रबड

सबसे पहले कोलम्बस ने नई दुनिया के निवासियों के पास से रबड़ की गेंद भीर सोने के गहनों का समाचार यूरोप पहुँचाया था। इसके बाद के खोज करने वालों ने यह देखा कि अमेरिका की आदिम जातियों के लोग पानी से बचने के लिए रबड़ का कपड़ा पहनते हैं। १ प्रवी शताब्दी में एक श्रंग्रेज वैज्ञानिक ने यह आविष्कार किया कि रबड़ के रगड़ने से पेंसिल का दाग छूट जाता है। सन् १८२३ में मेकिण्टोश ने वाटरप्रूफ कपड़ा बनाया। सन् १८४२ में गुड ईयर (Good Year) ने रबड़ और गन्धक को मिलाकर एक खास प्रकार का रबड़ बनाया, जिससे टायर, ट्यूब और जूते आदि बनाये जाने लगे। इसका उपयोग साइकिल, मोटर इत्यादि के ट्यूब, खिलीनों, निलयों, बिजली का सामान, बरसाती कपड़ा, गेंद, गुब्बारे और वैज्ञानिक यन्त्र आदि अनेक वस्तुयें बनाने में किया जाता है। आज के शौद्योगिक युग में इसका बहुत महत्व है। रबड़ के पेड़ों से दूध प्राप्त होता है। रबड़ प्रदान करने वाले मुख्य वृक्ष ये हैं— (ग्र) पारा पेड़ (हेवियाब्राजीलयेनसिस), (ब) सियारा पेड़ श्रौर (स) अफीकन पेड़। पारा पेड़ श्रमेजन बेसिन में उगाया जाता है। इन वृक्षों का रस, दूध इकट्ठा किया जाता है इसे प्रकार रबड़ बनाया जाता है। से साफ किया जाता है। उसे जमाते हैं। इस प्रकार रबड़ बनाया जाता है।

## रबड़ के बागात-

बीसवीं सदी के झारम्भ में रब्ह की मांग बढ़ जाने पर रबड़ के बागात लगाये जाने लगे। सन् १८७६ में ब्राजील से रबड़ के वृक्षों के बीज लाकर लन्दन के पास 'क्यू' शहर में लगाये गये और वहाँ से यह लंका और भारत भेजे गये। इसके बाद इन देशों से मलाया और पूर्वी द्वीपसमूह में पौषे भेजकर बागात लगाये गये। फलतः कुछ ही समय में दक्षिरणी-पूरवी एशियों के देश रबड़ के मुख्य उत्पादक बन गये। जंगली रबड़ का उत्पादन बहुत कम है। बागाती रबड़ का उत्पादन समस्त रबड़ का १९ प्रतिशत था। बागाती रबड़ की खेती का कुल क्षेत्रफल लगभग ७० लाख एकड़ है।

#### बागाती विधियां-

रवड़ के पैड़ों की कतारें ५२ फीट के अन्तर पर लगाई जाती हैं। ६ या ७ सास में पेड़ों से दूध निकालना आरम्भ कर दिया जाता है। इस उम्र में पेड़ के तने

की मोटाई ५० द से० मी० (२०") होती है। रवड़ के साधारण बगीचों से प्रति एकड़ ४०० पौंड रवड़ प्राप्त होता है। इन बागातों में ठेके के मजदूर लगाये जाते हैं। मजदूर प्रायः एक कतार के सब पेड़ों के तनों में छुरी से खाँचा बना देते हैं। हरएक खाँचे के नीचे एक प्याला लटका दिया जाता है। एक दिन में ग्रीसतन २०० पेड़ों के खाँचे लगाये जाते हैं। शाम को प्यालों का दूध बड़े बर्तनों में भरकर कारखानों में पहुँचा दिया जाता है।



#### उपज की दशायें-

रबड़ उष्णा कटिबन्धीय प्रदेशों का पेड़ है। इसके लिए सारे साल ७५° फ० से ६०° फ० तक तापमान रहना चाहिए। इसके लिए २०३२ से० मी० (५०") से प्रधिक वर्षा चाहिए। वर्षा समान रूप से होनी चाहिए। वर्षा का महत्व बहुत प्रधिक है। वर्षा भौर रबड़ के रस की मात्रा का परस्पर सीधा सम्बन्ध है। जनवरी भौर मार्च के बीच कम वर्षा होने के कारणा पेड़ों से रस निकालना कम कर दिया जाता है। प्राय: सभी देशों में दिसम्बर के महीनों में अधिक रस (Latex) प्रा होता है। अधिक समय तक अधिक तापमान या कम वर्षा इसके लिए बहुत हानिकारक है। भूमि में पानी के निकास की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। उपजाक और जलोड़ मिट्टी पेड़ों के लिए अच्छी है। जलोड़ मिट्टी के अतिरिक्त लावा की काली मिट्टी वाले पठारी भाग इसके लिए आदर्श क्षेत्र समभे जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र जावा द्वीप पर बहुत मिलते हैं। रबड़ के बागात के लिए अधिक संख्या में सस्ते मजदूर चाहिए।

## प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन (१६६०-६१)

|   | देश             | उत्पादन (हजार मीट्रिक टनों में) |
|---|-----------------|---------------------------------|
| - | हिन्देशिया      | ६४०                             |
|   | मलाया           | ५२०                             |
|   | थाईलैंड         | १७१                             |
|   | श्रीलका         | 33                              |
|   | दिक्षिग्री .    | 99                              |
|   | नाइजीरिया       | 3.8                             |
|   | कम्बोडिया       | ₹७                              |
|   | लाइबीरिया       | ४२                              |
|   | कांगो गगातन्त्र | ३६                              |
|   | भारत            | २५                              |
|   | <b>ब्राजी</b> ल | 28                              |
|   | उत्तरी बोर्नियो | २२                              |
|   | ब्रह्मा         | 3                               |
|   | संसार           | १६६१                            |

उपज के क्षेत्र—

रवड़ के पेड़ जंगली अवस्थाओं में उगे हुए पाये जाते हैं श्रीर बागातों में उगाये जाते हैं। दक्षिणी-१रवी एशिया में रबड़ के बागातों का अत्यधिक विकास हो गया



श्रमेजन बेसिन के वनों में रबड़ का दूध इकट्टा करते हुए।

के बागातों का ग्रस्यधिक विकास हो गया है। इन भागों में रबड़ के लिए उपर्युक्त गर्म ग्रीर नम जलवायु पाई जाती है। सारे साल समान तापमान रहता है ग्रीर वर्षा होती रहती है। ग्रीसत तापमान ५०° फ० ग्रीर वर्षा का ग्रीसत २५४ से० मी० (१००") है। ये बाग यूरोपियन पूँजी द्वारा लगाये गये हैं। यूरोपियन व्यवस्थाग्रों की देख-रेख में इन बागातों का बहुत ग्रन्छा प्रबन्ध किया जाता है। यहाँ के श्रीमक सस्ते, बहुसंख्यक ग्रीर मेहनती होते हैं। बन्दरगाहों के पास के क्षेत्रों में ही बागात पाये जाते हैं। इसलिए कच्चा माल ग्रासानी के मिल जाता है।

हिन्देशिया — यह देश संसार में सबसे ग्रधिक रबड़ पैदा करता है। यहाँ सुमात्रा के मध्य में जावा के पश्चिमी स्रीर दक्षिणी भागों में तथा बोनियों के उत्तरी पश्चिमी भागों में रबड़ के बागात लगे हैं। इन बगीचों से संसार के रबड़ का लगभग ३५ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। सन् १६५६ ई० में यहाँ ७३३ हजार मी० टन रबड़ प्राप्त की गई।

मलाया—इस देश में पश्चिमी तट के सहारे रबड़ की पेटी चली गई है, जहाँ संसार की ३३ प्रतिशत रबड़ उत्पन्न होती है। संलांगीर श्रोर नेगरी सेम्लिबन प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। यहाँ डबल फोर (Double Four) विधि से इसके रस के लिए पेड़ों पर खाँचा किया जाता है। इसमें तने के ठी क दोनों श्रोर हर चौथे दिन घाव किया जाता है श्रोर पेड़ों को श्राराम नहीं दिया जाता। ए० बी० सी० विधि में एक तिहाई भाग में खाँचे किए जाते हैं दो तिहाई भाग को श्राराम दिया जाता है।

ब्राजील — श्रमेजन की घाटी में फोर्ड मोटर कम्पनी ने रबड़ के बरीचे लगाये हैं। इस क्षेत्र को 'फोर्ड लाडिया' कहते हैं। इसका विकास श्रम की कमी के कारण तेजी से नहीं हो सका। मलाया की तरह यह श्रादशं क्षेत्र भी नहीं है।

श्रन्य देश—- ऊपर लिखे क्षेत्र के ग्रनिरिक्त भारत के घुर दक्षिक्षी भाग में, थाइलैंड के दक्षिणी भाग में, ब्रह्मा श्रीर लंका में भी रबड़ के बागात लगाये गये हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—-

हिन्देशिया श्रोर मलाया रबड़ के निर्यात में मुख्य हैं। यहीं से संसार की प्रायः सारी रबड़ प्राप्त होती हैं। कुछ थोड़ी सी रबड़ ब्राजील से भी श्राती है। रबड़ के श्रायात करने वाले देशों में संयुक्त राज्य श्रमेरिका मुख्य है श्रोर संसार के समस्त रबड़ का लगभग श्राधा भाग यही श्रायात करता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, रूस श्रोर जापान भी रबड़ मंगाते हैं।

#### कपास

कपास एक प्राचीन पौधा है। भारत में आज से ५ हजार वर्ष पहले भी कपास के बने कपड़ों का प्रचार था। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त होता है। कोलम्बस और कुक ने इसका प्रयोग पश्चिमी द्वीपसमूह, ब्राजील और मैक्सिको निवासियों में देखा था। श्रव तो मशीनों के प्रयोग से इसकी खेती का बहुत विस्तार हो गया है।

#### उपज की दशायें--

यह उष्ण किटबन्धीय प्रदेशों का पौधा है। ग्रब इसकी खेती शीतोष्ण किटबन्ध में होती है। कपास का पौधा ग्रलग-ग्रलग परिस्थितियों में ३ से ५ फीट तक ग्रीर ३.०४ मीटर (१० फीट) से ३.६५ मीटर (१२ फीट) की ऊँचाई तक बढ़ जाता है। इसके बीज पंक्तियों में फरवरी से मई तक बोये जाते हैं। ५ फीट तक की ऊँचाई पर पहुँचने के परचात् पौधे से डोडी निकलती है, जो पक जाती है। उसमें से कपास चुनी जाती है। डोडियों के चुनने में बहुत समय लगता है। ग्रतः

इसके लिए सस्ते ग्रीर कुगल श्रमिकों की भावश्यकता रहती है। ऐसी दोमट मिट्टी, जिसमें चूने का ग्रंश काफी हो, इसके पौषे के लिए अच्छी होती है। लावा से बनी मिट्टी इसके लिए बहुत उपजाऊ होती है। ७६ २ में. मी. (३०") से १०१ ६ से. मी. (४०") वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश अनुकूल होते हैं। वर्षा का वितरण वर्ष के सभी महीनों में समान चाहिए। स्वच्छ ग्राकाश श्रीर तेज धूप इसकी वढ़त के लिए अनुकूल हैं। तापमान ७५° से अधिक नहीं होना चाहिए। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक है।

कपास के प्रकार —रेशों की लम्बाई के विचार से कपास तीन प्रकार की होती है—(१) इसका रेशा ३ ५१ से० मी० (१५ँ") से ६ ३५ से० मी० (२५ँ") तक लम्बा होता है। यह बहुत मुलायम, मजबूत ग्रीर रेशमी फलक वाली होती है। यह सर्वोत्तम जाति की कपाम है। इसे 'Long Staple Cotton' कहते हैं। (२) इसके रेशे की लम्बाई २ ५४ से० मी० (१") से ३ ५१ से० मी (१५ँ") तक होती है। इसका घागा मजबूत होता। इस प्रकार की कपास की उपज बहुत ग्राधिक है। यह 'Medium Staple Cotton' कहलाती है। (३) इसके रेशे की लम्बाई २ ५४ से० मी० (१") से कम होती है। इसमें फलक नहीं होती ग्रीर न यह मजबूत ही होती है। इसे छोटे रेशे वाली कपास 'Short Staple Cotton' कहते हैं।

व्यापार के विचार से कपास की तीन श्रोणियाँ हैं—— (१) ग्रमेरिकन, (२) मिश्री, ग्रोर (३) भारतीय। पहली दो प्रकार की कपास ग्रच्छी ग्रोर तीसरे प्रकार की कपास साधारण होती है।

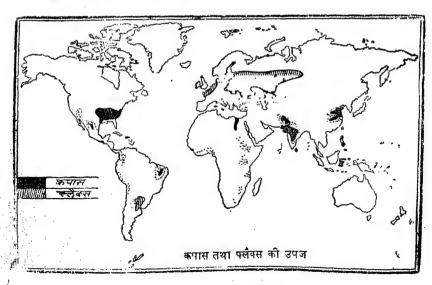

कपास की प्रति एकड़ उपज—संसार भर में कपास की प्रति एकड़ उपज सबसे ग्रधिक है। यहाँ कपास को कीड़ों से ग्रधिक हानि नहीं पहुँचती। रूस का विश्व में स्थान कपास की प्रति एकड़ उपज के विचार से दूसरा है।

कपास से प्राप्त ग्रन्य पदार्थ—सूत के अतिरिक्त कपास के बीज (बिनीला) से तेल प्राप्त होता है। बिनीला से तेल निकालने के बाद इसकी खली खाद का काम देती है। बिनीले की खली विशेषतया दुधारू पशुश्रों को खिलाई जाती है। पश्चिमी देशों में इससे मक्खन भी बनाया जाने लगा है।

#### उपज के क्षेत्र--

कपास उत्पन्न करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, मिश्र, चीन, भारत और पाकिस्तान मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिमी द्वीपसमूह, इटली, रूम, दक्षिणी अफीका, आस्ट्रेलिया, बाजील, अर्जेन्टाइना, पीरू इत्यादि देशों में भी कपास पैदा की जाती है।

रूई का उत्पादन (सन् १६६०-६१)

| देश            | उत्पादन (लाख मीद्रिक धन) |
|----------------|--------------------------|
| संयुक्त राज्य  | 38.8                     |
| सोवियत रूस     | 68.≃                     |
| चीन            | 58.8                     |
| भारत           | €.€                      |
| मैं विस को     | 8.8                      |
| ब्राजील        | 8.2                      |
| मिश्र          | 8.2                      |
| पाकिस्तान      | ₹.0                      |
| टर्की          | 8.=                      |
| श्रर्जेन्टाइना | 8.5                      |
| पीरू           | 8.3                      |
| सूडान          | 8.8                      |
| सीरिया         | , १-१                    |
| संसार          | 308                      |

संयुक्त राज्य अमेरिका—१८ वीं शताब्दी के अन्त तक इस देश में अधिक कपास नहीं उगाई जाती थी। कपास के लिए सस्ते श्रीमकों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब विटने (Whitney) द्वारा कपास ओटने की मशीन का आविष्कार हुआ, तब कपास की खेती में श्रम का महत्व घटकर सस्ती भूमि का महत्व बढ़ने लगा। इस देश में भूमि की कमी तो थी ही नहीं। अतः कपास की खेती का विस्तार होने लगा और संसार के रूई व्यापार में संयुक्त राज्य लगभग तीन-चौथाई भाग

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय शिका उना संड्वित मंत्रालय श्रांत्व सरकार को ब्योर से क्षेत्र प्रदान करने लगा। द्वितीय महायुद्ध के पहले इस देश में ७,००० वर्ग मील क्षेत्र पर कपास बोई जाती थी। नारफोक से पश्चिमी टैक्सास तक और मिसूरी, केन्दुकी आदि रियासतों में भी कपास उगाई जाती है। जाजिया, श्रलबामा, कन्सास और श्रोकलोहोमा रियासतों में भी कपास उत्पन्न की जाती है। लुईसियाना और टैक्सास

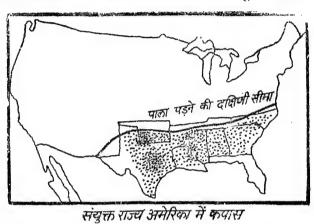

राज्यों में बिह्या कपास उत्पन्न होती है। केलिफोर्निया थ्रौर श्ररीजोना में भी कपास उगाई जाती है। सर्वोत्तम प्रकार की कपास समुद्री टापू जाति की कपास है। यह फ्लोरिडा द्वीप, जार्जिया, उत्तरी केरोलिना श्रौर दक्षिगी केरोलिना में उगाई जाती है। इस देश में सबसे श्रधिक कपास टैक्सास रियासत में उत्पन्न की जाती है श्रौर बाहर भेजी जाती है। यह देश संसार की लगभग २५ ४% कपास पैदा करता है।

चीन—एशियाई देशों में कपास के उत्पादन के विचार से चीन का प्रथम स्थान है ग्रीर विश्व में द्वितीय स्थान है। यहाँ कपास की इतनी खपत है कि विदेशों से काफी कपास मंगानी पड़ती है। इस देश में दक्षिगी चीन कपास का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ यांगटिसीक्यांग श्रीर ह्वाँगहों की घाटी में चिहली, शाँसी श्रीर होनान प्रान्तों में भी कपास पैदा होती हैं। यह देश संसार की लगभग २२ प्रतिशत कपास उत्पन्न करता है।

भारत—हमारा देश भी संसार की ६% से अधिक कपास पैदा करता है। यहाँ बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, राज्यों में कपास उगाई जाती है। देश में पैदा की गई कपास से स्थानीय मांग की पूर्ति नहीं हो पाती। अत: यहाँ पाकिस्तान, मिश्र, संयुक्त राज्य इत्यादि देशों से कपास मंगाई जाती है। भारत कुछ कपास बाहर भी भेजता है, क्योंकि भारतीय कपास घटिया होती है। हम बढ़िया कपास का अधिक आयात करते हैं।

आजील — कपास के उत्पादन में ब्राजीन का उच्च स्थान है। इस देश में दो कोत्रों में कपास उत्पन्न की जाती है। उत्तरी-पूरवी भागों में इस देश की लगभग श्राधी कपास पैदा होती है। इस क्षेत्र में कपास दस-पन्द्रह फीट ऊँचे कपास के वृक्षों से मिलती है। इसका धागा मजबूत श्रीर लम्बा होता है। मोटर साइकिल के टायरों में इसी कपाम का धागा प्रयुक्त होता है। यहाँ छोटे रेशे वाली कपास भी उगाई जाती है। कपास का दूसरा मुख्य क्षेत्र साग्रोपोलो प्रान्त है।

मिश्र—नील नदी की बाटी संसार में कपास का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ प्रति वर्ष ४६० हजार मी० टन कपास पैदा होती है। यह उपज किसी भी अन्य देश की प्रति एकड़ उपज से लगभग दो गुनी है। नील नदी की घाटी की फसलों में कपास को प्रमुख स्थान प्राप्त है। यहाँ नील नदी की सिंचाई की सुविधा होने पर कपास के क्षेत्र का विस्तार हुआ। यहाँ से कपास काफी निर्यात होती है।

पाकिस्तान—सिंध ग्रीर पंजाब राज्य कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थानीय मांग बहुत सीमित है। ग्रतः यहाँ से भारत, ब्रिटेन, जापान ग्रीर चीन को काफी कपास भेजी जाती है। यहाँ बढ़िया कपास पैदा होती है।

यूगाण्डा—अफ़ीका के उष्ण प्रदेशीय श्रीपिनवेशिक देशों में यूगाण्डा का भविष्य कपास की खेती के विकास के लिए सबसे अधिक उज्जवल है। इस देश में कपास की खेती के योग्य भूमि का क्षेत्रफल ३० लाख एकड़ है। यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई यातायात का सुविधाजनक न होना है।

#### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-

संयुक्त राज्य कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। संयुक्त राज्य से ग्रेट ब्रिटेन अपने सूती कपड़ा उद्योग के लिए काफी कपास प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, भारत आदि देशों को कपास भेजी जाती है। ब्राजील, मिश्र, पाकिस्तान, यूगाण्डा, दक्षिणी श्रफ्रीका संघ, पश्चिमी द्वीपसमूह श्रीर आस्ट्रेलिया भी कपास के निर्यातकर्ता हैं। कपास का आयात करने वाले देशों में ब्रिटेन, भारत, जापान, चीन, कनाडा और यूरोपीय देश उल्लेखनीय हैं।

#### जूट

यह एक सस्ता रेशा है। इसे संसार के व्यापार का 'भूरा कागज' (Brown Paper) कहा जाता है, क्यों कि वह भूरे रंग का होता है और पैंकिंग में अधिक प्रयुक्त होता है। जूट दो प्रकार की होती है—(ग्र) पठारी या उच्च भूमि में उगने वाली जूट, (ब) मैदानी भागों में उगने वाली जूट, जिसका पौधा भाड़ीनुमा होता है। इस पौधे की ऊँचाई २.४३ मीटर (५ फीट) से ३.५ मीटर (१२ फीट) तक होती है। बोने के तीन-चार महीने बाद ही इसकी फसल काट ली जाती है। इसके रेशे लम्बे और रेशमी भलक वाले होते हैं। यह पौधा मलाया व लंका का मूल निवासी है, परन्तू संसार भर में इसकी सबसे अधिक खेती भारतवर्ष में होती है।

पक जाने पर पौधों को काटकर कई सप्ताह तक पानी में सड़ाया जाता है श्रीर पौधों के डण्ठलों से रेशा उतार लिया जाता है। इसे स्वच्छ पानी में धोकर साफ किया जाता है। इसके रेशे का रंग हल्का भूरा सा होता है। इसे बिल्कुल सफेद नहीं किया जा सकता, किन्तु रंगा जा सकता है। इसके रेशों से बोरियाँ, टाट, रिस्सियाँ ग्रीर रंगीन कपड़े बनाये जाते हैं। खेतिहर देशों में ग्रानाज भरने के लिए इसके बोरों की वड़ी मांग रहती है। सामान बाँघकर भेजने में इसका प्रयोग होता है।

उपज की दशायें-

जूट एक उल्ला प्रदेशीय पौघा है। इसके लिए गर्म श्रीर नम जलवायु चाहिए। यह बहुत उपजाऊ भूमि पर ही उगाया जा सकता है। एक ही बार की फसल से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है श्रीर कृत्रिम खाद देकर भी उसे जूट उगाने के लायक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए डेल्टाई भागों में ही जूट की खेती श्रधिक होती है, क्योंकि वहाँ हर साल नई मिट्टी की पर्त जमती रहती है।

उपज के क्षेत्र—

जूट पैदा करने में पाकिस्तान को प्रथम स्थान प्राप्त है और भारत को दूसरा। मिश्र, चीन ग्रौर मैंनिसको में भी जूट की खेती ग्रारम्भ की गई है। चीन में इसका ग्रधिक विस्तार सम्भव नहीं है, क्योंिक वहाँ की घनी ग्राबादी के लिए खाद्याच्न उत्पन्न करने में ही सम्पूर्ण कृषि-योग्य भूमि खप जाती है ग्रौर जूट के उत्पादन के लिए भूमि नहीं बच पाती। मिश्र में इसकी खेती के योग्य भूमि का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। मैंनिसको में जूट के उत्पादन में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सयुक्त राज्य ने फारमोसा द्वीप पर जूट उगाने का प्रयत्न किया ग्रौर ग्रब जूट के स्थानापन्न रेशों की भी खोज की जा रही है। हिन्द-चीन में भी कुछ जूट उत्पन्न किया जाता है। परन्तु ग्रभी भारत ग्रौर पाकिस्तान को छोड़कर किसी ग्रन्य देश में जूट का उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं हो सका है।

पाकिस्तान यह संसार में जूट उत्पादन के लिए सबसे धागे है। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पूरवी भाग में दलदली ध्रौर उपजाऊ मिट्टी पर जूट की खेती की जाती है। यहाँ से भारत की जूट मिलों को भी कुछ कच्चा जूट मिलता है तथा यहाँ से कच्चा जूट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, जर्मनी, इटली ध्रौर फांस को भेजा जाता है। यहाँ जूट से एक विशेष प्रकार का कपड़ो बनाया जाता है। पाकिस्तान में लगभग ६ लाख हेक्टेयर पर जूट उगाया जाता है। यह देश संसार का करीब ५०% जूट पैदा करता है।

भारत—यहाँ इसकी खेती काँप की मिट्टी वाले क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में होती है। विभाजन के पश्चात् यहाँ इसका क्षेत्रफल दुगुना बढ़ गया है। भारत का ग्रधिकांश जूट पश्चिमी बंगाल और श्रसम में पैदा होता है। पश्चिमी बंगाल की मिलों में ही सारा जूट खप जाता है। भारत की ग्रधिकतर जूट मिलें हुगली नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं। इस

समय मिलों की संख्या १०४ है, जिनमें ३ लाख २७ हजार श्रमिक काम करते हैं। भारतवर्ष में जूट के बोरे, टाट, कैनवास, टारपोलीन ग्रथीत् रंग एवं कारपैट (Carpet) बनाये जाते हैं। भारत में संसार का लगभग ३५ प्रतिशत जूट उत्पन्न होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय ·व्यापार—

जूट का एकमात्र निर्यातक देश पाकिस्तान है श्रीर जूट का सबसे बड़ा ग्राहक भारत है, क्योंकि यहाँ के जूट के कारखानों में कच्चे जूट की सबसे श्रधिक खपत है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, जर्मनी श्रीर इटली भी कच्चा जूट मँगाते हैं। टाट श्रीर बोरों का निर्यात भारत से होता है श्रीर गेहूँ के उत्पादक देश इसके मुख्य ग्राहक हैं।

कहवा

कहवे का वृक्ष अवीसीनिया देश की मूल उपज है। यहाँ के कहवा उत्पन्न करने वाले प्रदेश से ग्यारहवीं सदी में इसके बीज अरब देश के दक्षिणी भाग में ले जाकर बोये गये। शनै: शनै: यह अनेक देशों में पहुँचा। कहवा एक पेय पदार्थ है। यह एक वृक्ष के फल के बीजों का चूरा है। फलों को चुनकर उन पर से मशीन द्वारा ऊपरी गूदा उतार दिया जाता है। हरएक फल में से हल्के हरे रंग के दो दाने

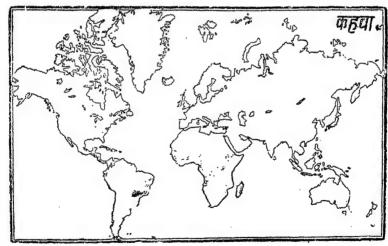

निकलते हैं। इन सूखे दानों को भूना जाता है, जिससे वे भूरे रंग के हो जाते हैं। ग्रब इन्हें पीस लिया जाता है। इसे ही चाय की तरह पेय बनाकर प्रयोग में लाया जाता है।

उपज की दशायें—

इसके लिए गर्म श्रीर नम जलवायु चाहिए। श्रीसत तापमान होना चाहिए। पाला इसे हानि पहुँचाता है। गर्मी किसी समय भी श्रीधक नहीं पड़नी चाहिए। केले जैसे छायादार वृक्ष इसकी पत्तियों के बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगा देते हैं, तािक धूप से हािन न पहुँचे। फलों को चुनने की सुविधा के लिए इनके पेंड़ों को पाँच से ग्राठ फुट की ऊँचाई तक ही बढ़ने देते हैं। पेड़ों से तीसरे-चौथे साल फल मिलने लगता है। फलों को पकने में छः सात महीने लग जाते हैं। वर्ष भर में एक वृक्ष से दो बार फल मिलते हैं। कहवे के लिए १६० प्र से० मी० (७५") से २५४ से० मी० (१००") तक की वर्षा ग्रावश्यक है। वर्षा वर्ष भर समान रूप से पड़नी चाहिए। यदि वर्ष के किसी भाग में वर्षा विल्कुल न हो तो इसको बड़ी हािन पहुँचती है। ग्राधक वर्षा भी इसके लिए हािनकारक है। इसके लिए छालू ग्रीर उपजाऊ भूमि चाहिए। गहरी दुमट मिट्टी, जिसमें लोहे का ग्रंश हो, इसके लिए ग्रादशं होती है। ज्वालामुखी लावा से बनी मिट्टी कहवे के लिए ग्रच्छी होती है। पानी के निकास का ग्रच्छा प्रबन्ध होना ग्रावश्यक है। इसीलिए इसके बागात पहाड़ी ढालों पर लगाये जाते हैं। कहवे के उत्पादन में ग्राधिक श्रम की ग्रावश्यकता होती है।

उपज के क्षेत्र-

दक्षिणी अमेरिका में संसार का ७५% कहवा उत्पन्न होता है। जाजील संसार में सबसे अधिक कहवा उत्पन्न करता है। यहाँ संसार में समस्त उत्पादन का लगभग आधा कहवा उत्पन्न होता है। कोलिम्बिया, वेनेजुला, इक्वेडोर और पीरू में भी काफी कहवा उत्पन्न होता है। मध्य अमेरिका के देश काफी कहवा पैदा करते हैं। इनमें सालवेडोर, गुटेमाला, डोमीनियन रिपब्लिक इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अफीका महाद्वीप पर बहुत कहवा पैदा किया जाता है। मुख्य उत्पादक अंगोला, फ्रेंच, पश्चिमी अफीका, इथोपिया, बेल्जियम, कांगो इत्यादि हैं।

संसार में कहवे का उत्पादन (सन् १६६०-६१)

|            | देश              | उत्पादन (हजार मीट्रिक ट्न) |
|------------|------------------|----------------------------|
| -          | ब्राजील          | १७६६ ·                     |
|            | कोलम्बिया        | ४५६                        |
|            | मै विसको         | १२३                        |
|            | <b>ग्रं</b> गोला | १३२                        |
|            | हिन्देशिया       | 8.8                        |
|            | सालवेडोर         | 73                         |
|            | गुटेमाला         | 58                         |
|            | कोस्टारिका       | ৩০                         |
|            | कांगो गरातन्त्र  | ६०                         |
|            | इथोपिया          | . 48                       |
|            | मलगासी           | 4.8                        |
|            | क्यूबा           | ४२                         |
|            | वेनेजुला         | ४२                         |
| Control of | भारत             | ६६                         |
|            | समस्त संसार      | ३८६४                       |

बाजील — यह देश संसार में सबसे अधिक कहवा पैदा करता है। यहाँ साओपोलो रियासत कहवा की मुख्य उत्पादक है। यहाँ का काम्पिनास जिला भी कहवे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ गहरी लाल, भूरी और पीली मिट्टी पर उत्पादन अधिक होता है। पहाड़ों के ऊपरी ढालों और शिखरों पर इसके बागात लगाये जाते हैं और इन्हें पाले से बचाया जाता है। संसार में कहवे के उपयोग की वृद्धि के साथ इनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। साओपोलो में यातायात की अच्छी सुविधायों प्राप्त हैं। पठार शिखरों से रिस्सियों पर दुलकती हुई पेटियाँ नीचे चली आती हैं। बाजाल में इसके बड़े-बड़े बागातों को फेजेण्डा (Fazenda) कहते हैं। अनिश्चित वर्षा और कीड़ों से इसके वृक्षों को बड़ी हानि पहुँचती है। इसका उत्पादन प्रति वृक्ष केवल प्रयाद पींड होता है। बाजील में घटिया प्रकार

का कहवा ग्रधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ग्रन्य रियासतों में रायोडिजेन रो ग्रौर मिना-सिजराज प्रमुख हैं। दक्षिणी ग्रमेरिका के कहवा-उत्पादक देश वेनेजुएला, कोलिम्बया, गयाना ग्रौर इक्वेडोर हैं। कोलिम्बया में पिछले तीन वर्षों से कहवे का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। ग्रब कहवे के उत्पादन में इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ सारे साल फल तोड़े जाते हैं ग्रौर बागात ६०६ ६ मीटर (२,०००) २१३३ ६ मीटर



(७,००० फीट) की ऊँचाई तक लगाये जाते हैं। इस देश की आधिक उन्नति कहवें के उत्पादन पर निर्भर है। यहाँ अच्छे प्रकार का कहवा उत्पन्न किया जाता है। बोगाटा के पश्चिमी भागों में कहवे का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन काऊका नदी घाटी में होता है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको, सेलवेडोर, गुटामाला, निकारागुआ, पनामा और कोस्टारिका मुख्य उत्पादक देश हैं। कोस्टारिका का कहवा अच्छे प्रकार का होता है।

पिक्चमी द्वीपसमूह—यहाँ प्रायः सभी द्वीपों पर कहते का उत्पादन होता है। लेकिन हेटी, क्यूबा, जमेका, पोटोंरिको भौर दिनिशाह में भ्रधिक कहता उत्पन्न होता है। जमेका में 'ब्लू माउन्टेन कहता' (Blue Mountain Coffee) उत्पन्न होता है, जो सर्वोत्तम होने के कारण संसार में भ्रधिक महंगा बिकता है। भ्रव यहाँ

संयुक्त राज्य के पूँजीपतियों ने विशाल पैमाने पर कहवे का उत्पादन भारम्भ किया है।

एशिया—दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवे के बगीचे लगे हैं। लंका में भी ग्रह्म मात्रा में कहवा उत्पन्न किया जाता है। फारमोसा, केनिया, ग्रांबीसीनिया ग्रीर ग्ररंब में भी कहवे का उत्पादन होता है। ग्ररंब में यमन प्रांत का लाल सागर तटीय क्षेत्र 'मोचा कहवे' के लिए प्रसिद्ध है। हिन्देशिया में जावा, सुमात्रा, बोनियो ग्रीर सेलिबीज द्वीपों में कहवा उत्पन्न किया जाता है। जावा का कहवा उत्तम प्रकार का होता है।

#### म्रन्तर्राष्ट्रोय व्यापार-

संसार में संयुक्त राज्य कहवे का सबसे ग्रधिक ग्रायात करता है, क्योंकि कहवा वहां का राष्ट्रीय पेय है। इसके बाद फांस, बेल्जियम, जर्मनी, हालेंड ग्रीर स्वीडन का स्थान है। संयुक्त राज्य में दक्षिणी ग्रमेरिका के कहवे की बड़ी मांग रहती है। कहवे के निर्यात में ६०% भाग ब्राजील देश का है। कोलम्बिया, वेनेजुएला, गुटमाला, हेटी, सेलवेडोर, जावा ग्रीर मैंक्सिको देशों से भी कहवे का निर्यात होता है।

#### चाय

तीन सौ वर्ष पहले इंगलैंड में चाय पीने की प्रया प्रचलित हुई थी। चीन में भ्रव से एक हजार वर्ष पूर्व भी इसके पीने का प्रचार था। यह चीन की मुख्य उपज है। यह एक भाड़ी की सूखी हुई पत्ती होती है, खौलते हुए पानी में डालने से उत्तेजक पेय बन जाती है। इन पत्तियों में २ से ५% तक केफीन या थीन (Caffeine or Theine) नामक नशीला पदार्थ होता है। तेल का कुछ अंश होने से चाय में विशेष स्वाद आ जाता है।

खाय के बागात—चाय की खेती बागात पर की जाती है। चाय के बागात के लिए पहाड़ी ढालों को साफ करके भूमि तैयार की जाती है घोर एक-एक फुट लम्बे पौधे चार-चार फुट के धन्तर से लगाये जाते हैं। तीन वर्ष पश्चात् इसकी फाड़ियों की पत्तियाँ चुनने लायक हो जाती हैं। स्त्रियाँ घोर बच्चे धपने कोमभ हाथों से पत्तियाँ को चुनकर कारखाने में ले जाते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी तश्तिरयों में पत्तियों को मशीनों द्वारा उत्पन्न की गई गमं हवा से सुखाया जाता है। इस प्रकार सुखाई हुई पत्तियों को बड़े-बड़े बेलनों (Rollers) के बीच में दबाया जाता है। पानी छिड़क कर एक घण्टे तक पत्तियों को पड़े रहने दिया जाता है। समीर (Fermentation) उठने पर पत्तियाँ काली हो जाती हैं। इसके बाद उन्हें प्रच्छी तरह सुखा लिया जाता है धीर डिब्बों व पेटियों में भर लिया जाता है। ये डिब्बे विदेशों को निर्यात कर दिये जाते हैं। हरी चाय बनाने के लिए पत्तियों को एकदम कैंचे ताप द्वारा सुखा लेते हैं, जिससे उनमें खमीर न उठ सके।

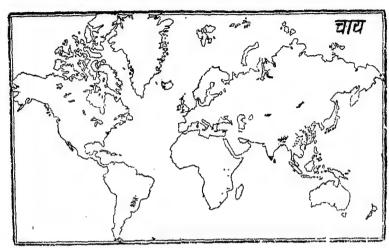

उपज की दशायें-

चाय अत्यधिक नम और गर्म मानसुनी प्रदेशों का पौधा है। इसके लिए १०° फ से ५०° फ तक तापमान चाहिए। वर्षा ग्रधिक ग्रीर सारे साल होनी चाहिए। वर्षा १५२.४ से० मी० (६०") से २५४ से० मी० (१००"). तक होनी ग्रावश्यक है। पानी के निकास की ग्रच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए पवंतीय ढालों पर इसकी खेती होती है। # जडों में पानी इकट्रा होने से चाय की भाड़ियों की जड़ें सड़ जाती हैं। तीव्र प्रकाश मिलना भावश्यक है। ऊपरी ढालों पर पत्तियाँ धीरे-धीरे निकलती हैं। इसलिए निचले ढालों की पत्तियों से यह ग्राधिक स्वादिष्ट होती हैं। चाय के बागात के लिए पानी सोखने वाली दुमट मिट्टी ग्रच्छी होती है। इसमें लोहे का ग्रंश होना भी ग्रावश्यक है। इस मिट्री में गहरी खाद देनी पड़ती है। श्रमोनियम सल्फेट खाद इसके लिए श्रच्छी होती है। जापान में खली की खाद डाली जाती है। मिट्टी के गूर्णों पर पत्तियों का रंग, स्गन्च ग्रीर स्वाद निर्भर करते हैं। चाय के ब्यवसाय के लिए सस्ते श्रीर ग्रधिक संख्या में श्रमिकों की श्रावश्यकता पड़ती है। पत्तियों को चुनने, सुखाने श्रीर डिब्बों में भरने में सावधानी श्रीर धैर्य से काम लेना पड़ता है। श्रमिक कुशल होने चाहिए। पश्चिमी द्वीपसमूह, संयक्त-राज्य ग्रीर ब्राजील में सस्ते श्रम की कमी के कारण चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो सका है।

उपज के क्षेत्र-

चीन, भारत, लंका श्रीर हिन्देशिया चाय के प्रधान उत्पादक हैं। पाकिस्तान, इस, नेटाल, जमेका न्यासालेंड, फारमोसा, सयुक्त राज्य श्रीर ब्राजील में भी कुछ नाय पैदा की जाती है।

<sup>\* &#</sup>x27;Relief as a factor in the Location of West Bengal Tea-gardens' by Bannerji in Goegraphical Review of India; June 1954.

चीन—यहाँ चाय उगाने का कार्य बहुत प्राचीन समय से होता है। किन्तु यहाँ चाय का उत्पादन बागातों में नहीं होता। यहाँ हर किसान आवश्यकतानुसार अपने खेतों में ही चाय के पौषे लगा लेता है। यहाँ यह पारिवारिक व्यवसाय (Family Industry) के ढंग पर उत्पन्न की जाती है इसलिए इनमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। श्रिधकतर चाय यांगटिसीक्यांग घाटी में उत्पन्न की जाती है। यहाँ चाय उत्पन्न करने वाले तीन मुख्य क्षेत्र हैं—(१) दक्षिणी-पूरवी चौंम का पर्वतीय प्रदेश, जो शंघाई श्रीर हांगकांग के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चाय श्रीधक होती है, (२) यांगटिसीक्यांग बेसिन श्रीर (३) सछ्वान बेसिन। चीन में चाय की पत्तियाँ श्रप्र ल, मई श्रीर जुलाई में तीन बार चुनी जाती हैं। श्रप्र ल की चुनी हुई पत्तियाँ सबसे अच्छी श्रीर घरेलू इस्तेमाल की होती हैं। चीन में श्रीधकतर हरी चाय बनाई जाती है। यहाँ चाय के ठोके (Blocks) बनाये जाते हैं। वह बहुत घटिया किस्म की चाय होती है। चाय के ठोके भेजने का सबसे बड़ा केन्द्र हांको है। यह देश पहले चाय के उत्पादन में सर्वप्रथम था। श्रव भारत इससे बहुत ज्यादा चाय पैदा करती है।

संसार में चाय का उत्पादन (सन् १६६०-६१)

| देश                | उत्पादन (हजार मीट्रिक टन) |
|--------------------|---------------------------|
| भारत               | 320                       |
| श्रीलंका           | ७३१                       |
| चीन                | १५५                       |
| जापान              | 95                        |
| हिन्दे <b>शिया</b> | 86                        |
| सोवियत रूस         | ₹ 9                       |
| पाकिस्तान          | 38                        |
| फारमोसा            | १६                        |
| केनिया             | 68                        |
| समस्त संसार        | 640                       |

भारत — हमारा देश संसार में सबसे ग्रधिक चाय पैदा करता है। श्रासाम के जंगलों में चाय जंगली ग्रवस्था में उगती थी। ग्रंग्रे जों की चेष्टा से भारत में चाय के बागात लगाये गये श्रीर चाय का ग्रधिकाधिक उत्पादन निर्यात के लिए होने लगा। भारत में ५० प्रतिशत चाय ग्रसम श्रीर पिरचमी बंगाल के बागात में उगाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पहाड़ी ढालों पर बहुत ग्रधिक चाय पैदा होती है। सुरमा की घाटी श्रीर दुशार प्रदेश भी मुख्य क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है श्रीर यहाँ वर्षा ग्रधिक होती है। ग्रधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से सस्ते श्रीमक मिल जाते हैं। कलकत्ता की निकटता, जंगलों से नरम जकड़ी, बक्सी

ſ

श्रीर चाय की पेटियों का मिलना श्रीर निदयों की सस्ते यातायात की सुविधायें इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। एक चौथाई से अधिक चाय पूरवी बंगाल में दार्जिलिंग श्रीर जलपाईगुरी जिलों के बागात से मिलती है। यहाँ ४५० पौंड सूखी चाय प्रति एकड़ पैदा होती है। दूसरा क्षेत्र दक्षिगी भारत में नीलगिरि की पहाड़ियों का है, जहाँ भारत की १६% चाय उत्पन्न होती है। यहाँ निचले ढालों पर अधिक गर्मी पड़ने के कारण चाय १४६३ मीटर (४,५०० फीट) से १६२६ ६ मीटर (६,००० फीट) तक उगाई जाती है, जबिक असम में केवल १०६६ ६ मीटर (३,५०० फीट) की ऊँचाई तक चाय का उत्पादन होता है। उत्तरी-पिश्चमी हिमालय के क्षेत्र में भी चाय पैदा की जाती है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, देहरादून श्रीर श्रव्मोड़ा, पंजाब में काँगड़ा घाटी तथा हिमाचल प्रदेश में काश्मीर सम्मिलत हैं। चाय के निर्यात में संसार में भारत का प्रथम स्थान है। यहाँ से चाय मुख्यतः इंगलैंड श्रीर संयुक्त राज्य को निर्यात की जाती है।

लंका—इस द्वीप पर चाय उगाने का व्यवसाय सन् १८६० में श्रारम्भ किया गया था। यहाँ पर हमारे देश की लगभग श्राधी चाय उत्पन्न होती है। इस द्वीप में केण्डी श्रीर नुवाराइलिया के बीच के ऊँचे पहाड़ी ढालों पर चाय के अनेक विस्तृत बगीचे हैं। यहाँ लगभग ४ लाख एकड़ भूमि पर चाय के बागात हैं, जो अधिकतर ऊँचे ढालों पर पाये जाते हैं। चाय के निर्यात में संसार में लंका का दूसरा स्थान है। लंका के निर्यात व्यापार के कुल मूल्य का ५०% चाय से प्राप्त होता है। यहाँ प्रति वर्ष १८७ हजार मी० टन पोंड सूखी चाय पैदा होती है।

हिन्देशिया—हिन्देशिया में जावा और सुमात्रा चाय के उत्पादन में मुख्य हैं। यह दक्षिणी-पूरवी एशिया के चाय उत्पन्न करने वाले देशों में मुख्य हैं। यहाँ वर्षा भी काफी होती है और मजदूर भी सस्ते मिल जाते हैं। चाय के बागात ज्वालामुखी पर्वत के ढालों पर १५२ ४ मीटर (५००') से १५२४ मीटर (५,०००') की ऊँचाई तक लगाये जाते हैं। जावा में गेदाक तथा सालांक दो मृत ज्वालामुखी हैं, जिनके ढालों पर चाय के बागात लगाये गये हैं। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उनमें चाय के बगीचे लगाये गये हैं।

जापान जापान में प्रशांत महासागरीय तट के पहाड़ी ढालों पर चाय पैदा की जाती है। यहाँ वर्षा प्रधिक भीर ग्रीष्मकालीन होती है। चीन की तरह यहाँ भी चाय का उत्पादन छोटे-छोटे बगीचों में होता है। पूरवी तट के पहाड़ी ढालों पर चाय की सबसे भ्रधिक पैदावार होती है। निर्यात के लिए सबसे भ्रधिक चाय शिजूका में उत्पन्न की जाती है। उजी में भी काफी चाय उत्पन्न की जाती है। जापान की ६६% चाय संयुक्त राज्य को निर्यात कर दी जाती है। शिमुजू नामक बन्दरगाह चाय के लिए प्रसिद्ध है। जापान में प्राय: हरी चाय का उत्पादन किया जाती है।

फारमोसा--दुनिया में सबसे अच्छी चाय, जिसे ऊलोंग चाय (Oolong Tea) कहते हैं, फारमोसा द्वीप पर उत्पन्न की जाती है। यह यहाँ से संयुक्त राज्य को भेजी जाती है।

पाकिस्तान—सुरमा घाटी के सिलहट जिले में पाकिस्तान की प्राय: समस्त चाय उत्पन्न की जाती है। यहाँ कुल ५,००० एकड़ भूमि पर चाय के विस्तृत बागात हैं। यहाँ २६००० मी० टन चाय पैदा की जाती है। इसका श्रिधकांश ब्रिटेन को भेजा जाता है जहाँ इसकी बहुत मांग रहती है।

रूस—दक्षिणी-पूरवी एशिया के चाय क्षेत्रों को छोड़ कर रूस संसार में सबसे ग्रिधिक चाय उत्पन्न करता है। इस देश में काला सागर (Black Sea) के तटीय भाग में बादुम क्षेत्र में ग्रीर ट्रांस काकेशिया के पर्वतीय ढालों पर चाय पैदा की जाती है। जाजिया की चाय भी बहुत ग्रच्छी मानी जाती है।

### श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-

ब्रिटेन संसार में चाय का सबसे बड़ा ग्राह्क है। यह अकेला संसार के कुल चाय न्यापार का ५०% लेता है, क्योंकि यहाँ चाय की खपत अधिक है। कुल चाय ब्रिटेन से दूसरे देशों को फिर से निर्यात की जाती है। चाय के अन्य मुख्य ग्राहक संयुक्त राज्य, ग्रास्ट्रेलिया और कनाडा हैं। निर्यात करने वाले देशों में भारत लंका, हिन्देशिया, चीन, जापान शीर फारमोसा मुख्य हैं।

#### परीक्षा-प्रक्रन

- (१) धान की खेती के लिए किन-किन भौगोलिक परिस्थितियों की ग्रावश्यकता है ? संसार में इसके उत्पादन क्षेत्रों व व्यापार का वर्णन करो।
- (२) किन भौगोलिक परिस्थितियों में रबड़ स्रथवा जूट की खेती होती है? सूमण्डल पर इनका वितरण तथा व्यापारिक महत्व बताइये।
- (३) दक्षिरगी-पूरवी एशिया की प्रमुख व्यापारिक फसलों का विवरण लिखिए।
- (४) किन मौगोलिक परिस्थितियों में गन्ना ग्रथवा कपास की उत्तम खेती होती है ? मूमण्डल पर इसका वितरण तथा व्यापारिक महत्व बताइये।
- (४) संसार में चाय ग्रथवा कहवे के व्यापार का वर्णन कीजिए और उसकी उपज तथा खपत के मुख्य क्षेत्र लिखिए।
- (६) रखड़ की उत्पत्ति के लिए किन भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता है ? सलाया की रखड़ उत्पत्ति का वर्णन कीजिए।
- (६) संसार की गेहूँ की उपज की वृद्धि, उत्पादन क्षेत्र तथा व्यापार का वर्णन करिये।

I

- (८) उस कृषि-क्षेत्र, जिसके मध्य में सेंटलुइस नगर बसा है, की मुख्य पैदावार क्या है? वह क्षेत्र किस प्रकार उस ग्रनाज को ग्रधिक मात्रा में उत्पन्न करने के उपयुक्त है?
- (६) कहवा के तीन मुख्य क्षेत्र बताग्रो । वहाँ इसके उत्पादन के लिए क्या सुविधायें हैं ? वहाँ के व्यापार तथा उद्योगों पर इसका क्या प्रमाव पड़ा है ?
- (१०) विश्व में गेहूँ की खेती के लिए क्या मौगोलिक परिस्थितियाँ उपयुक्त हुई हैं? इसकी उपज के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करो।
- (११) विद्व में चाय के बागात के लिए क्या-क्या मौगोलिक परिस्थितयां अनुकूस हुई हैं?

# १३ खनिज-पदार्थ

आज का युग मशीनों का युग है। मशीनों का निर्माण और संचालन खनिज सम्पत्ति पर निर्मर करता है। मशीनों अधिकतर लोहे से बनाई जाती हैं भीर कीयले तथा पेंट्रोल की शक्ति से प्राय: चलाई जाती हैं। इस प्रकार आज के युग की आर्थिक उन्नति की नींव खनिज पदार्थों के ठ०पर रक्ष्मी गई है। श्रीद्योगिक उन्नति के साथ खनिज-सम्पत्ति का शोषण और विभिन्न खनिज-पदार्थों का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा है। प्रोफेसर लील के अनुसार मनुष्य ने बीसवीं शताब्दी से पहले चालीस वर्षों में जितना खनिज-सम्पत्ति का शोषण और उपभोग किया है, उतना ऐतिहासिक युग में कभी नहीं किया था। खनिज-पदार्थों का वितरण समस्त संसार में समान नहीं है। किन्तु प्रत्येक देश को खनिज-पदार्थों की आवश्यकता रहती है। अतः श्राधुनिक काल में युद्ध, राजनीति और उपनिवेशवाद के साथ अदूट सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

## वितरण तथा भूगभित दशायें--

खिनज-सम्पत्ति का वितरण वनस्पति या पशु-धन की तरह आधुनिक काल की जलवायु से सम्बन्धित नहीं है। इनके वितरण का सीधा सम्बन्ध भूतकालिक भू-गिमत अवस्थाओं से है। प्रायः खिनज-पदार्थ भूगिमत शैलों में एकत्रित पाये जाते हैं। पृथ्वी के भीतरी परिवर्तन से ये पदार्थ एक शैल पर इकट्ठे हो गये हैं। ग्रिधकतर धातुयें ऐसे स्थान पर पाई जाती हैं, जहाँ धरातल में काफी उथल-पुथल हो खुकी हो। जहाँ धरातल में किसी विशेष प्रकार की उथल-पुथल नहीं हुई हो, वहाँ कोयला और पैट्रोल पाये जाते हैं। सोने और तांबे के अतिरिक्त प्रायः सभी धातुयें दूसरे तत्वों के साथ मिली हुई पाई जाती हैं। इन वस्तुओं को गलाकर अलग किया जाता है। खिनज-पदार्थ आगनेय शैलों में पाये जाते हैं, क्योंकि गली हुई शैलों में धातुओं के कण आपस में मिलकर पिड बन गये थे, जिससे विभिन्न स्थानों पर घातुओं के ढेर बन गये। शैलों की दरारों में भी भू-गर्भ के गर्म जल से रासायनिक कियाओं द्वारा अनेक धातुयें संचित हो जाती हैं। सारांश यह है कि पर्तदार शैलों में सबसे कम और आगनेय शैलों में सबसे अधिक खनिज-पदार्थ पाये जाते हैं।

खनिज क्षेत्रों का व्यापारिक महत्व-

किसी खिनज क्षेत्र में संचित खिनज-पदार्थ की मात्रा पर ही उस देश का व्यापारिक महत्व निर्भर है। सोना श्रीर चाँदी संसार के कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं। ग्रतः वे प्रदेश जहां ये खिनज-पदार्थ पाये जाते हैं प्रसिद्ध हो गये हैं। खिनज क्षेत्रों की गहराई श्रीर उन्हें खोदने का व्यय उस क्षेत्र की उपयोगिता को निर्धारित करते हैं। खिनज-पदार्थ शुद्ध होने चाहिएँ, तािक उनको साफ करने में श्रिषक व्यय न हो। साफ करने के व्यय का प्रभाव खिनज-पदार्थों के मूल्य पर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में खिनज पदार्थ शुद्ध श्रवस्था में, उत्तम प्रकार से श्रीर थोड़ी गहराई पर मिलते हैं, उनके शोषणा का खिनज भविष्य बड़ा उज्ज्वल होता है। ऐसे 'क्षेत्रों का व्यापारिक महत्व भी बढ़ जाता है।

ख़निज सम्पत्ति एक सीमित साधन है-

जैसे-जैसे खिनज-सम्पत्ति का शोषण हो रहा है, वैसे-वैसे सुरिक्षित सम्पत्ति की मात्रा में कमी आती जाती है। वनस्पति की तरह इच्छानुसार इनकी मात्रा बनाना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। खिनज-पदार्थों के जीवन-चक्र में मनुष्य के जीवन की तरह वृद्धि, विकास, प्रौढ़ता, बुढ़ापा एवं अन्त का दौर होता है। इसिलए जिन क्षेत्रों में उत्पादन अधिक है, उनमें कुछ समय के बाद उत्पादन कम होना आरम्भ हो जायगा और अन्त में एक समय ऐसा आयेगा जबिक उस क्षेत्र में उत्पादन बिल्कुल ही बन्द हो जायगा। इसिलए अब खिनज-सम्पत्ति के लिए संरक्षण (Conservation) की और विशेष ध्यान दिया जाता है भीर पदार्थों का उचित प्रकार से उपयोग किया जाता है।

लोहा

एल्यूमीनियम को छोड़कर लोहा संसार की शैलों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह शुद्ध घातु के रूप में नहीं पाया जाता। आधुनिक मशीन युग लोहे का युग है। इसके अद्भुत गुगों, जैसे हढ़ता, टिकाऊपन और ढलाऊपन ने इसका उपयोग आज के युग में बहुत अधिक बढ़ा दिया है। यह अत्यन्त सस्ती और उपयोगी घातु है और इसका प्रयोग अने क कार्यों के लिए होता है। लोहा शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता। शैलों को गलाकर इस घातु को शुद्ध किया जाता है। केवल उसी क्षेत्र में खान की खुदाई होती है, जहाँ खनिज-पदार्यों की मात्रा अधिक होती है, शुद्ध करने के साधन सुलभ हों, निकट हों और क्षेत्र के आस-पास यातायात की सुविधायें हों तथा क्षेत्र काफी बड़ा हो। आजकल संसार में अनेक लौह क्षेत्रों की खुदाई नहीं होती है। लोहे में मिली हुई वस्तुएँ जैसे चूना, गन्धक इत्यादि लोहे की मात्रा को घटाती हैं। कुछ अशुद्धियाँ जैसे गन्धक और फासफोरस शैलों में पाये जाने वाले लोहे के गुगों पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

लोहे की कच्ची धातु चार प्रकार की होती है—(१) हेमेंटाइट (Haemaetite) जिसे लाल लोहा (Red Ore) भी कहते हैं। यह प्राक्सीजन भीर लोहे के मिलने से बनता है श्रीर लोहे का ग्राक्साइड (Iron Oxide) कहलाता है। ग्रीक भाषा के जिस शब्द से हैमेटाइट शब्द बना है, उसका ग्रथं खून होता है। इस जाति की कच्ची धातु भी लाल रंग की हो जाती है। इस कच्ची धातु (Ore) में लोहे का श्रनुपात ५० से ७० प्रतिशत तक होता है। इस धातु को साफ करना ग्रासान है। इस जाति की कच्ची धातु विश्व में बहुत ग्रिधिक मिलती है। इङ्गलैंड में लंकाशायर ग्रीर कम्बरलैंड की खानों तथा स्पेन, स्वीडन, श्रल्जीरिया ग्रादि देशों की खानों में यही धातु मिलती है। हेमेटाइट धातु बची-खुची (Residual Ore) है, जो भारी शैलों से गलकर बह जाने के बाद बची रह गई थी। (२) मंगनेटाइट (Magnatite), जिसे काला लोहा (Black Ore) भी कहते हैं, ग्रावसीजन श्रीर

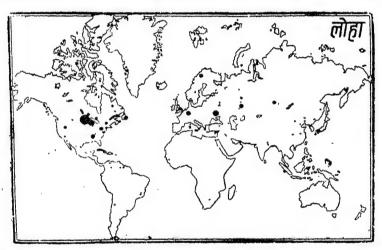

लोहे के मिलने से बना हुआ लोहे का काला आक्साइड (Black Oxide of Iron) है। इसमें ७२ प्रतिशत तक लोहा प्राप्त होता है। यह कच्ची घातु काले रंग की होती है। यह उत्तम जाित का लोहा माना जाता है। उत्तरी स्वीडन का लोहा इसी जाित का है। (३) लिमोनाइट (Limonite)—इसे हाइड्रेटेड आयरन आक्साइड (Hydrated Iron Oxide)भी कहते हैं। यह आक्सीजन, पानी और लोहे के मिलने से बनता है। यह कच्ची घातु पीली होती है और इसमें १० से ४० प्रतिशत तक लोहा मिलता है। यह प्रतंदार शैलों में मिलती है। अतः इसकी खुदाई बहुत ग्रासान और सस्ती पड़ती है। इंगलेंड की क्लीवलेंड, लिकन, नार्थेम्पटनशायर ग्रादि खानों और फांस के लारेन की खानों में यह घातु मिलती । (४) साइडराइट (Siderite) नामक लोहे की कच्ची घातु जिसे आयरन कार्बोनेट (Iron Carbonate) भी कहते हैं, लोहे और कार्बन के मिलने से बनती है। यह भूरी होती है और इसमें ४० प्रतिशत तक लोहे का अंश होता है। इस घातु में मटमैले पदार्थों का मिश्रण (Mixture) अधिक रहने के कारण इसका मूल्य कम है। इसे ब्लैकबेंड और

क्ले ग्रायरन स्टोन (Blackband and Clay Iron Stone) भी कहते हैं। इसके ग्राविरिक्त लोहे की शैलों में लोहा, तांबा व गन्धक के साथ भी मिला हुआ मिलता है। लोहे के इस मिश्रण को ग्रायरन पाइराइट (Iron Pyrite) ग्रीर तांबे के मिश्रण को कापर पाइराइट (Copper Pyrite) कहते हैं।

## संसार में लोहा-धातु का उत्पादन (सन् १६६१)

| वेश             | उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) |
|-----------------|--------------------------|
| सोवियत रूस      | ११८०                     |
| संयुक्त राज्य   | ७२७                      |
| फ्रांस          | ६ ६ ६                    |
| कनाडा           | १८४                      |
| ब्रिटेन         | १६=                      |
| भारत            | १२१                      |
| स्वीडन .        | 3 \$ \$                  |
| वेनेजुला        | १४६                      |
| पश्चिमी जर्मनी  | १३१                      |
| स्पेन           | ६०                       |
| जेकोस्लोवाकिया  | ३३                       |
| <b>ब्राजी</b> ल | ६३                       |
| चिली            | 40                       |
| पीरू            | ×3                       |
| जापान           | २५                       |

#### विश्व वितरगा-

संसार में लोहा-उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं—(१) उत्तरी-मध्य संयुक्त राज्य, जिसे 'भील क्षेत्र' (Lake Region) भी कहते हैं। (२) उत्तरी-पिश्चमी यूरोप, जिसमें स्वीडन ग्रीर इंगलैंड सिम्मिलित हैं, ग्रीर (३) पिश्चमी यूरोप, जिसमें फ्रांस ग्रीर स्पेन की गिननी है। संयुक्त राज्य, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी ग्रीर बेल्जियम में संसार का ५५ प्रतिशत लोहा उत्पन्न होता है। संसार के समस्त लोहे का ६० प्रतिशत उत्तरी ग्रन्थ महासागर के दोनों तटों पर प्राप्त होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में विशेष ग्रीद्योगिक उन्नति हुई है।

संयुक्त राज्य — संसार का लगभग ३० प्रतिशत लोहा इसी देश में निकाला जाता है और लोहे के उत्पादन में संसार में संयुक्त राज्य का दूसरा स्थान है। सन् १९५६ में इस देश में ३८१ लाख मीट्रिक टन लौह-धातु निकाली गई। इस देश में

लोहा प्राप्ति के दो प्रधान क्षेत्र हैं—(ग्र) सुपीरियर भील का क्षेत्र (Lake Superior Region) जिनमें मिनेसीटा, मिशिगन और विसकौंसिन राज्य सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों से देश का प्रधिकांश लोहा निकाला जाता है। यह मसाबी, बरमिलियन, मारक्वेट और स्यूना श्रेरिएयों से प्राप्त होता है। मसाबी का उत्पादन संसार में सबसे अधिक है। यहाँ की लोहे की शैलों में ५५% लोहा मिलता है। इन स्थानों के लोहे में फासफोरस का मिश्रस्ए। बहुत कम पाया जाता है। यहाँ खुली खानों (Open Pit) से लोहे की खुदाई होती है। भीलों के सस्ते यातायात की सुविधाय भी इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। (ब) दक्षिस्पी ग्रप्लेशियन क्षेत्र—इस क्षेत्र का विस्तार



संयुक्त राज्य के लोहा क्षेत्र

न्यूयाकं से अलबामा,तक है। इस क्षेत्र से देश का नगभग १० प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अदिरोनदाक पर्वत पर भी लोहा प्राप्त होता है, परन्तु उपभोग के क्षेत्र से दूर होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है।

बिटेन—इस देश में लोहे की छोटी-छोटी खानें विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं। इनका लोहा घटिया किस्म का होता है, परन्तु काफी मात्रा में मिलता है। खास क्षेत्र ये हैं: (ग्र) उत्तरी-पिक्चमी इंगलेंड में नार्थम्बरलेंड, डरहम ग्रीर कम्बरलेंड की खानें। इनका लोहा बहुत उत्तम जाति का है। (ब) क्लीवलेंड पहाड़ियाँ जिनमें याकंशायर की खानें हैं। (स) स्टेफोर्डशायर की खानें ग्रीर (द) स्काटलेंड में एडिनबरा की खानें। इन खानों से देश की मांग पूरी नहीं हो पाती। देश की एकितहाई ग्रावश्यकता की पूर्ति ग्रायात किये हुए लोहे से की जाती है। यहाँ सबसे ग्रियक लोहा मेंगाया जाता है, क्योंकि यहाँ का लोहा उत्तम जाति का होता है। स्थानीय उत्पादन तो यहाँ केवल ४२ लाख मीट्रिक टन लोहा-घातु ही वार्षिक है।

सोवियत रूस—साम्यवादी सरकार के प्रयत्नों से लोहे के भंडार का शोषण बहुत बढ़ गया है ग्रीर ग्रव लोह घातु के उत्पादन में इस देश का प्रथम स्थान है। यहाँ संसार की लगभग एक-चीयाई लौह-धातु उत्पन्त होती है। गत २० वर्षों में इसका उत्पादन ४ गुना हो गया। सन् १६५६ में इस देश में ५४७ लाख मीट्रिक टन लौह धातु निकाली गई। उत्पत्ति के मुख्य पाँच क्षेत्र हैं—(अ) यूक्रन प्रदेश में क्षित्रोई राग (Krivoi Rag) की खान है, जिससे यथेष्ट लोहा मिलता है। यह खान डौनेज की कोयले की खान के पास है। (ब) यूराल के दक्षिण में आस्कं (Orsk) और मैगनिटोगोरस्क (Magnitogorsk) की खानें हैं जिनका विकास महायुद्ध के पश्चात् द्वुत गित से हुआ (स) कुस्कं की खान । (द) उत्तरी-पश्चिमी भाग से मरमांस्क प्रायद्वीप (Murmansk Peninsula) की खानें और (य) मास्कों के दिक्षण में दला की खानें। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त एशियाई रूस में टेलबेज, इर्कुट्रस्क, याकुस्क और कोमसोमोस्क की खानों से भी कुछ लोहा प्राप्त होता है।

फ्रांस — यह देश की कच्त्री धातु के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। यहाँ संसार का लगभग १६ प्रतिशत लोहा मिलता है। इसका प्रमुख लौह क्षेत्र के

पास है। इसका कुछ भाग लक्जेमबर्ग धौर बेल्जियम देशों में भी है। इस क्षेत्र का लोहा घटिया (Lemonite) जाति का है। इस देश में सेंट स्टीन (St. Stienne) के पास पिरेनीज के पर्वतीय भाग में धौर ब्रिटेनी महाद्वीप पर भी लोहा प्राप्त होता है।

जर्मनी—इस देश की अधिकांश कच्ची



धातु सीजरलेंड घाटी की विशाल खानों से प्राप्त होती है। साइलीशिया भीर वेसर की खानों से भी लोहा प्राप्त होता है। इन सब खानों से प्राप्त लोहे से देश के इस्पात उद्योग की मांग का केवल ३० प्रतिशत पूरा हो जाता है। शेष फांस, स्वीडन, स्पेन ग्रादि देशों से मंगाना पड़ता है।

स्पेन — यहाँ लोहे की खानें समुद्रतटीय भागों में पाई जाती हैं। यहाँ की लोहे की घातु उत्तम जाति की होती है। पठारों में स्थित होने के कारण स्वयं नीचे खिसकने वाले बालू के द्वारा बहुत ग्रासानी से कच्ची घातु बन्दरगाह तक पहुँच जाती है। यहाँ खुली खान खुदाई होती है। इन शैंलों में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक लोहा रहता है। यहाँ लोहा उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं— (ग्र) उत्तरी स्पेन

के केन्टेबियन (Cantabrian) क्षेत्र में बिलबेशो (Billbao) ग्रोर सेण्टाण्डर (Santandor) नामक शहरों के पास लोहा निकाला जाता है। इस क्षेत्र से स्पेन का दो तिहाई लोहा मिलता है ग्रीर (ब) दक्षिणी स्पेन में जिब्राल्टर का क्षेत्र, जिससे इस देश के लोहे का एक चौथाई भाग मिलता है। शेष लोहा पिरेनीज पर्वत की खानों से निकाला जाता है। यहाँ संसार की ६ प्रतिशत लोह-धातु पैदा होती है।

स्वीडन—इस देश में लोहे के दो क्षेत्र हैं—(म्र) उत्तरी लापलैंड क्षेत्र, जो संसार में उत्तम श्रेग्री के लोहे का सबसे बड़ा भण्डार है। यहाँ खान-खुदाई म्रासानी से होती है। लोहे का ग्रंश यहाँ की चट्टानों में ६० प्रतिशत तक होता है। इसमें गैलीवरा (Gallivara) ग्रीर किरूना (Kiruna) जिलों की खानें सम्मिलित हैं। यहाँ से चुम्बकीय पर्वत (Magnetic Mountains) लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इस कच्ची घातु में चुम्बक का श्रंश होता है। यहाँ मैगनेटाइट ग्रीर हैमेटाइट जाति का अच्छा लोहा मिलता है। (व) दूसरा क्षेत्र दक्षिण में डानीमोरा (Dannemora) ग्रीर स्टाकहोम (Stockholm) के निकट स्थित है। यह ग्रीत उत्तम जाति का लोहा है। यहाँ से मधिकांश कच्ची घातु ब्रिटेन, जर्मनी ग्रीर दूसरे यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है।

मारतवर्ष — हमारे देश में स्थानीय मांग के लिए पर्याप्त लोहा निकाला जाता है। श्रिषकांश लोहा उड़ीसा श्रीर बिहार राज्यों की खानों से प्राप्त होता है। इनके श्रलावा मैसूर, मध्य प्रदेश, श्रांध्र तथा मद्रास राज्यों की खानों से भी लोहा प्राप्त होता है। बिहार का सिंहभूमि जिला श्रीर उड़ीसा की मयूरभंज रियासत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। उड़ीसा में क्यों भर श्रीर बोनाई की खानों में भी बढ़िया लोहा मिलता है। मैसूर में बाबाबूदन पहाड़ की केमनगुण्डी खान से मैगनेटाइट जाति का लोहा मिलता है।

जापान—इस देश में बहुत कम लोहा प्राप्त है। यहाँ की खानों से स्थानीय मांग का केवल १० प्रतिशत ही पूरा होता है श्रीर शेष लोहा विदेशों से मंगाना पड़ता है। यहाँ के मुख्य दो क्षेत्र हैं—(ग्र) मोरारां क्षेत्र होकेडो द्वीप के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में है। यहाँ से केवल लिमोनाइट जाति की कच्ची धातु मिलती है। (ब) केमेशो क्षेत्र हांशू द्वीप के उत्तर-पूरवी भाग में है। कुछ लोहा क्यूश्यू द्वीप से भी प्राप्त होता है।

चीन—इस देश में लौह-धातु की अनेक खानें ज्ञात हुई हैं। हाँकाळ (Hankow) के निकट तायेह (Tayeh) और हुपेह (Hupeh) की खानों से लोहा निकाला जाता है। कई अन्य खानें भी हैं, किन्तु यातायात के साधनों की कमी के कारण यह धातु खोदी नहीं जाती।

म्नास्ट्रेलिया—इस देश में बहुत कम लोहा मिलता है। लोहे की मुख्य खान दक्षिणी श्रास्ट्रेलिया में स्थित श्रायरन नॉब (Iron Knob) है, जिससे उत्तम जाति का लोहा प्राप्त होता है। यहाँ 'मिडिल बेंक रेंज', 'कुलुका' श्रोर 'कुटलाना' खानों से भी लोहा मिलता है। न्यूपाउथवेल्स, पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया तथा क्वींसलैंड में भी लोहा प्राप्त होता है। श्रास्ट्रेलिया का लौह भण्डार ६,६०० लाख टन बताया जाता है।

श्रफ्रीका—इस महाद्वीप पर श्रव्जीरिया, ट्यूनीशिया श्रौर स्पेनिश मोरक्को में उत्तम जाति का लोहा मिलता है। दक्षिणी श्रफ्रीका संघ की ट्रांसवाल रियासत में जोहेन्सबर्ग के उत्तर में भी लोहे की खानें हैं।

दक्षिणी अमेरिका—इस महाद्वीप पर लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है । चिली, ब्राजील और अर्जेन्टाइना लोहे के उल्लेखनीय उत्पादक हैं । वेनेजुएला और कोलिम्बया में भी कच्ची धातु मिलती है । ब्राजील में लौह की एक विशाल निधि बताई जाती है ।

म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-

यह एक भारी श्रीर सस्ती धातु है। श्रतः इसका व्यापार दूर देशों के साथ नहीं होता। श्रायः पड़ौसी देशों से ही श्रायात करके इस घातु की माँग पूरी की जाती है। निर्यात करने वाले देशों में फांस, स्वीडन, स्पेन, लक्जेम्बर्ग, श्रवजीरिया, संयुक्तराज्य, न्यूफाउण्डलैंड, मलाया श्रीर चिली प्रमुख हैं। श्रायात करने वाले देशों में जर्मनी, जापान, संयुक्तराज्य श्रीर इंगलैंड मुख्य हैं।

#### तांबा

यह बिजली का श्रेष्ठ चालक (Conductor) होता है, इसलिए इससे बिजली का सामान बनाते हैं। टिन में इसे मिलाकर काँसा श्रोर जस्ता में मिलाकर पीतल बनाते हैं। यह मोटर, कार, हवाई जहाज, रेल का इंजन तथा श्रोपिधयाँ बनाने में प्रयोग होता है। इससे सिक्के बनते हैं। ताँबे के बर्तन भी बनाये जाते हैं।

विश्व वितरगा—

संयुक्तराज्य — यह संसार में तांबे का प्रधान उत्पादक है ग्रीर श्रकेला ही संसार का लगभग एक तिहाई तांबा पैदा करता है। यहाँ यह धातु राकी पर्वत ग्रीर सुपीरियर भील प्रदेश से प्राप्त होती है। ग्ररीजोना, ऊटा, मोंटाना ग्रीर मिशिगन रियासतें मुख्य उत्पादक हैं। मोंटाना का बटे जिला (Butte Distt.) संयुक्तराज्य का १० प्रतिशत तांबा प्रदान करता है। ऊटा की बिधाम घाटी ग्राजकल सबसे ग्रधिक तांबे का उत्पादन करती है। यहाँ संसार का २३ प्रतिशत तांवा निकाला जाता है।

चिली—यह देश तांबे के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ चिकीकमाटा (Chiquicamata) की खानों से ताँबा मिलता है। पीरू, बोलिविया, वेनेजुएला, फ्रर्जेन्टाइना देशों में भी कुछ तांबा प्राप्त होता है। दक्षिणी भाग में पौटरेरिलीस (Potrerillos) की खानों से तांबा मिलता है।

## संसार में तांबे (Copper Content) का उत्पादन (सन् १६६१)

| वेश                     | उत्पादन लाख मीट्रिक टन |
|-------------------------|------------------------|
| संयुक्त राज्य श्रमेरिका | १२.५                   |
| चिली                    | X.0                    |
| उत्तरी रोडेशिया         | <b>x-</b> ७            |
| कनाडा                   | ₹• १                   |
| कांगो गरातन्त्र         | <b>१</b> *७            |
| जापान                   | २'व                    |
| पश्चिमी जर्मनी          | ₹*0                    |
| ब्रिटेन                 | 5.8                    |
| बेट्जियम                | ₹•₹                    |

श्रफ्तीका—यह महाद्वीप तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। श्रफ्तीका में उत्तरी रोडेशिया, बेल्जियम, कांगो और दक्षिणी अमेरिका संघ मुख्य उत्पादक हैं। बेल्जियम कांगो के कटंका क्षेत्र में तथा उत्तरी रोडेशिया में तांबे की विस्तृत खानें हैं। उत्तरी रोडेशिया का उत्पादन सबसे श्रिक है।

कनाडा—भ्रोन्टेरियो, वयूबेक श्रीर ब्रिटिश कोलिम्बया रियासतों में तांबा मिलता है। यहाँ का सडबरी जिला इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यूबेक का नोराण्डा जिला भी इसके लिए मशहूर है।

यूरोप -- स्पेन की रिथोटिन्टो (Riotinto) खानों से जर्मनी की मैन्सफील्ड (Mansfield) खानों से तथा रूस में यूराल क्षेत्र से भीर यूगोस्लाविया, फिनलैंड इत्यादि में तांबा प्राप्त किया जाता है। साइप्रस टापूपर काफी तांबा मिलता है।

एशिया—इस महाद्वीप में जापान तांबे का प्रसिद्ध उत्पादक हैं। यहाँ सन् १६५६ में ५० हजार मीट्रिक टन तांबा उत्पन्न किया गया। यहाँ इसायू, वेशो, ग्रकोला, इबारकी ग्रीर ग्रायात में तांबा प्राप्त किया जाता है। एशिया के दूसरे उत्पादक देश साइबेरिया, चीन. टर्की, भारत, फिलीपाइन ग्रीर बोनियो हैं।

#### कोयला

ग्राज भौतिक सम्यता का युग है, जिसकी ग्राधार-शिला उद्योग-धन्धे हैं। ग्राधुनिक युग में बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले कारखानों की मशीनें शिक्त द्वारा चलाई जाती हैं। श्रीद्योगिक क्रांति के बाद चालक शिक्तयों को ग्रधिकाधिक उपयोग में लाया गया। एक के बाद दूसरी मशीनों का ग्राविष्कार हुग्रा ग्रीर उनका उपयोग कारखानों, खेती, यातायात, मछली पकड़ने, जंगल काटने ग्रीर प्राय: सभी ग्राधिक कियाओं में होने लगा। चालक शिक्त को श्रीद्योगिक शिक्त (Industrial Fuel) भी कहते हैं। चालक शिक्त के तीन प्रवान साधन हैं—कोयला; तेल ग्रीर

जल-विद्युत। सन् १६५५ में सारे संसार की चालक शक्ति का ६० प्रतिशत कोयले से प्राप्त हुआ, पैट्रोल से ३३ प्रतिशत और जल-विद्युत से केवल ७ प्रतिशत प्राप्त हुआ था। यद्यपि तेल और जल-विद्युत शक्ति का काफी विकास हो गया है, तथापि कोयले की तुलना में इनका महत्व अभी कम है। तेल का उत्पादन अपर्याप्त और अनिश्चित है। इसलिए इसका उत्पादन घटता-बढ़ता है। कोयला इसकी तुलना में काफी विश्वसनीय है।

कोयला किस प्रकार बनता है ?

श्राज हम जिस कोयले का प्रयोग करते हैं, वह कोई २५० करोड वर्ष पहले बनना गुरू हुन्रा होगा स्रीर भूगींभक परिवर्तनों के फलस्वरूप वर्तमान दशा को पहुँच सका है। यह प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित रूप है। भूगर्भवेत्ताओं का विचार है कि ग्राज के कोयला क्षेत्र किसी समय दलदली क्षेत्र थे, जहाँ घने जंगल पाये जाते थे। सदियों तक इस क्षेत्र में पौघे ग्रीर पेड उगते रहे ग्रीर इसके साथ गल-सडकर वनस्पति जमा होती गई। वनस्पति का कुछ भाग इस प्रकार तहीं में जमता गया श्रीर भूगर्भीय परिवर्तनों से यह तहें नीचे धैंस गई श्रीर वहाँ एक भील सी बन गई। इसमें सदियों न्तक हवा, नदी, नाले, रेत भीर मिट्टी जमते रहे। ऊपर की तहों के दबाव से सड़ी हुई वनस्पति की नमी निकलती गई श्रीर दबाव से उसमें परिवर्तन होता गया । इस दबाव के फलस्वरूप कोयला बना । सड़ी हुई वनस्पति के साथ मरे हुये जल-जीवों ग्रीर कीड़ों के ढाँचे भी इसी पर जमा होते गये। इन ढाँचों को फौसिल (Fossil) कहते हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि सड़ी-गली वनस्पति का परिवर्तन भगर्भीय परिवर्तन ग्रीर दबाव के द्वारा ठीक उसी प्रकार हुग्रा जैसे शैलों में परिवर्तन किया के द्वारा परिवर्तन शैलें बनी हैं। इस प्रकार कोयले का बनना एक बहुत भीमी किया है; क्योंकि एक फुट कोयले की तह बनने के लिए ३०० से ४०० साल लग जाते हैं। जिस जलाशय में कोयला बना, भूगभिक परिवर्तन से उसका पेटा उठ गया भीर ऐसे भू-भागों में कहीं-कहीं भूमि तल के कुछ नये परन्त्र प्रायः बहुत गहरे भागों में कोयले की खानें मिलती हैं। कीयला अक्सर जलमग्न ग्रथवा पर्तदार शैलों (Sedimentary rocks) में मिलता है । कहीं-कहीं यह श्राग्नेय भीर परिवर्तित शैलों में भी पाया जाता है।

कोयले के प्रकार-

कार्बन के ग्रंश के विचार से कीयले के चार प्रकार किये जा सकते हैं। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो कोयला जितना पुराना होगा ग्रीर जितना ग्राधिक परिवर्तित होगा, वह उतना ही ग्रच्छा होगा। कोयला चार प्रकार का होता है—एन्ब्रोसाइट (Anthrasite), बिदुमिनस (Bituminous), जिगनाइट (Lignite) ग्रीर केनल (Cannel)।

(१) एन्स्रे साइट — यह सबसे अच्छे प्रकार का कोयला है। यह बहुत कड़ा, चमकीला और रवेदार होता है। इसमें कार्बन का स्रंश ६० प्रतिशत होता है। इसलिए यह बहुत शुद्ध प्रकार का कीयला माना जाता है। इस जाति की एक उप-जाति (Steam Coal) है, जिसमें कार्बन का ग्रंश म० प्रतिशत होता है ग्रोर जिसका सबसे ग्रधिक उपयोग कारखानों में चालक-शक्ति के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य ग्रमेरिका है।

- (२) बिदुमिनस—इसमें कार्बन का ग्रंश ७० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक होता है। यह श्राग जल्दी पकड़ जाता है, परन्तु जलते समय इसमें धुन्नौ बहुन होता है। इस आफि के कोयले का श्रधिक प्रयोग कारखानों में किया जाता है। यह भी उत्तम कोयला माना जाता है।
- (३) लिगनाइट या मूरा कोयला—यह घटिया कोयला है। इसमें कोयले का श्रंश ४५ प्रतिशत से ७० प्रतिशत तक होता है। लेकिन श्रशुद्धियाँ, राख, गैंस श्रीर नमी श्रिधक परिमारा में होती हैं। यह कड़ा नहीं होता। इस जाति का कोयला सबसे श्रिधक जमेंनी में मिलता है। यहाँ इससे जलाने का तेल, गैंस श्रीर मोम बनते हैं।
- (४) केनल कोयला इन कोयले का दूमरा नाम गैस कोल है। इसमें कार्बन का ग्रंश ४५ प्रतिशत तक होता है। यह सबसे श्रगुद्ध श्रीर घटिया कोयला है। जलते समय इससे ग्राग की ऊँ वी लपटें उठती हैं। इसका उपयोग कोल गैस (Coal Gas) बनाने में बहुत होता है, जिसका प्रयोग विदेशों में घर गर्म रखने ग्रीर रोशनी करने के लिए किया जाता है।

विश्व-वितर्ग --

कोयले की सुरक्षित सम्पत्ति विशाल है। सबसे स्रिष्ठिक सुरक्षित राशि संयुक्त राज्य में है। इसके बाद चीन का स्थान है। मध्य कनाडा में भी कोयले के विशाल सुरक्षित भण्डार पाये जाते हैं। साइबेरिया के उत्तरी भागों में पाये जाने बाले विशाल मण्डारों से यातायात की कमी के कारण लाम नहीं उठाया जा सकता।

संयुक्त राज्य — सारे संसार में कोयला-उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य का प्रथम स्थान है। यहाँ कोयला बढ़िया किस्म का होता है। यहाँ खान की खुदाई में मझीनों का भी काफी प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन तो प्रधिक होता ही है, साथ ही कोयला सस्ता भी पड़ता है। कोयले की प्राप्ति की भौगोलिक प्रवस्था भी सुविधाजनक श्रीर सस्ती खुदाई के लिए अनुकूल है। इस देश में संसार का लगभग ३० प्रतिशत कोयला निकाला जाता है। यहाँ के प्रधान कोयला क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्नेशियन कोयला क्षेत्र (Appalachian Coal Fields) — उत्तरी पेनसिलवेनिया से उत्तरी प्रलबामा तक यह क्षेत्र फैला हुन्ना है। इस क्षेत्र में संसार का सबसे बढ़िया किस्म का कोयला प्राप्त होता है। यह उत्तरी श्रमेरिका का सबसे प्राचक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ कई नदियों द्वारा सस्ते यातायात के कारण

खान खुदाई का बहुत अधिक विकास हो गया। इसके तीन उपक्षेत्र हैं— (अ) पश्चिमी पेनसिलवेनिया। (ब) मध्य अप्लेशियन क्षेत्र, जिनमें केन्द्रकी और अलघनी पठार की खानें हैं। उत्तरी भाग में खान खुदाई के कार्य की बहुत अधिक उन्नति हुई है। (स) अलबामा की खानें। यहाँ सस्ते आवागमन का प्रयोग कोयले के लिए बहुत लाभदायक है। संयुक्त राज्य का प्राय: सारा एन्प्रे साइट कोयला जो सबसे बढ़िया किस्म का होता है, इसी क्षेत्र से मिलता है। इस भाग में बिदुमिनस कोयला भी मिलता है, जो बहुत सस्ते दामों में प्राप्त होता है। यहाँ का कोयला कड़ा और बड़े आकार का होता है।

## संसार में कोयले का उत्पादन (सन् १६६१)

| देश                 | उत्पादन (लाख मीद्रिक टन) |
|---------------------|--------------------------|
| संयुक्त राज्य       | ३७८७                     |
| सोवियत रूस          | ०० ५६                    |
| ब्रिटेन             | प्रहे ३ १                |
| पश्चिमी जर्मन       | 8836                     |
| पोलैंड              | १०६६                     |
| फांस                | ४२३                      |
| जापान               | xxx                      |
| भारत                | <b>४६</b> १              |
| दक्षिणी श्रफीका संघ | ३६६                      |
| बेल्जियम            | २१४                      |
| जेकोस्लोवाकिया      | २६४ .                    |
| भास्ट्रेलिया        | २४४                      |

- (ग्र) पश्चिमी पेनसिलवेनिया के उत्तरी उप-क्षेत्र में भी चार मलग-मलग निया हैं—(१) उत्तरी, (२) मध्य-पूरवी, (३) मध्य-पश्चिमी, (४) दक्षिणी। उत्तरी ग्रीर पूरवी भागों में कोयले की तहें क्षेतिज होने के कारण मासानी से खोदी जा सकती हैं। इसका क्षेत्रफल ६ हजार वर्ग मील है भीर घोहियो तथा पेनसिलवेनिया राज्यों में फैला है। पिट्सबर्ग (Pitsburg) श्रीर यंसटाऊन (Youngstown) प्रसिद्ध इस्पात केन्द्र इसी क्षेत्र में स्थित हैं।
- (ब) मध्य प्रत्नेशियन क्षेत्र में उत्तम बिटुमिनस कोयला मिलता है। यह घरेलू काम के लिए बहुत अच्छा रहता है। यह क्षेत्र पिट्सबर्ग से ५०० मील दक्षिण की त्रोर स्थित है। इसके भी तीन माग हैं—(१) उत्तरी, (२) मध्य, (३) दक्षिण । इस क्षेत्र में नदियों की घाटियाँ गहरी हैं, जिनमें कीयले की खुदाई बहुत आसान है। कोयले की तहें क्षंतिज हैं। घाटियों में यातायात भी सस्ता भीर भासान है।

इसका विस्तार पश्चिमी वर्जीनिया, केन्द्रकी श्रीर टेनेसी रियासतों में है। यहाँ ड्रिफ्ट की खुदाई अधिक होती है। केन्द्रकी पठार में १०,००० वर्गमील क्षेत्रफल में कोयला दबा पड़ा है। इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है।



(स) अलबामा राज्य में कोयले के विस्तृत क्षेत्र पाये जाते हैं। यहाँ उत्तम जाति का कोयला, जिसका प्रयोग लोहे के उद्योग में होता है, पाया जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध केन्द्र विभिन्नम है। यहाँ से कोयला न्यूश्रालियन्स को भेजा जाता है।

(२) अन्तर्भ देशीय कोयला क्षेत्र—यह क्षेत्र संयुक्त राज्य के मध्य भाग मिसीरी व मिसीसिपी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ बिट्टमिनस कोयला मिलता है। कोयले की मांग के क्षेत्र से वह भाग बहुत दूर पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र का महत्व बहुत कम है। स्थिति के विचार से इसके चार भाग किये जा सकते हैं— (ग्र) उत्तरी क्षेत्र, जिसमें मिशीगन राज्य है। इसमें कोयले की तहें मोड़दार हैं, जिससे कोयला श्रामानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ बहुत कम कोयला निकाला जाता है, क्योंकि पास के अन्य भागों से बिद्धा कोयला मिल जाता है। (ब) पूरवी क्षेत्र जिसमें इण्डियाना और इलीनायस राज्य हैं। इस भाग का कोयला बहुत गहराई में पाया जाता है। यह घटिया किस्म का होता है, परन्तु आस-पास के श्रीद्योगिक केन्द्रों में इसकी खपत होने के कारण यहाँ खानों से कोयला यथेष्ठ मात्रा में निकाला जाता है। (स) पश्चिमी क्षेत्र में आयोवा, कन्सास, मिसीरी और ओकालाहामा राज्य शामिल हैं। इसका स्थानीय महत्व है। यहाँ का कोयला बहुत ही घटिया

किस्म का होता है श्रीर इस क्षेत्र की पूरवी सीमा के पास निकाला जाता है। (द) दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र जिसमें टैक्सास राज्य की खानें दूर होने के कारण इनकी उन्नति नहीं हो पाई है। इसका महत्व केवल स्थानीय है श्रीर इसका उपयोग रेलों द्वारा होता है।

- (३) खाड़ी तटीय क्षेत्र (Gulf Coast Field)—मैनिसको की खाड़ी के सहारे दक्षिणी श्रलबामा से टैक्सास तक यह क्षेत्र फैला है। इसमें लिगनाइट जाति का बढ़िया कोयला मिलता है। संयुक्त राज्य के दूसरे क्षेत्रों की श्रपेक्षा इसका महत्व बहुत कम है। यहाँ का श्रविकांश कोयला न्यूश्रालियंस को जलयानों के इजिन में मोंकने के लिए भेज दिया जाता है।
- (४) प्रशांत महासागरीय तटीय कोयला क्षेत्र (Pacific Coast Coal Field)—इस क्षेत्र की स्थित संयुक्त राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में कोलम्बिया नदी की घाटी में है। यहाँ भी लिगनाइट जाति का घटिया कोयला मिलता है। वेंकूवर टापू श्रीर वार्शिगटन रियासत में इस क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ सेन्फ्रांसिसको श्रीर पोर्टलैंड बन्दरगाहों को कोयला जाता है। इसका उपभोग प्रशान्त महासागर के जलयानों द्वारा किया जाता है।
- (५) उत्तरी मैदान का कोयला क्षेत्र—यह भाग संयुक्त राज्य के प्रेयरी क्षेत्र के उत्तर में संयुक्त राज्य ग्रीर कनाडा की सीमा के पास स्थित है। इस क्षेत्र से ग्रीधक कोयला प्राप्त नहीं होता। यहाँ प्राय: लिगनाइट जाति का घटिया कोयला मिलता है। यहाँ के सारे कोयले का उपभोग रेलों द्वारा किया जाता है।
- (६) राकी पर्वत कोयला क्षेत्र—यह क्षेत्र राकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर स्थित है। इसका विस्तार लन्टाना, वयामिंग, कोलोरेडो श्रौर न्यू मैक्सिको राज्य में है। यह कोयला विद्वमिनस जाति का होता है, परन्तु यातायात की कठिनाई के कारण बहुत कम निकाला जाता है। इसका स्थानीय महत्व बहुत श्रिष्ठिक है। यहाँ की कोयले की खानें इस भाग की ग्रावद्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं।

बिटेन — कोयले के उत्पादन में ब्रिटेन का तीसरा स्थान है। यहाँ संसार का लगभग १४% कोयला निकाला जाता है। सन् १६४६ में इस देश में २०६५ लाख मी० टन कोयला निकाला गया। इस क्षेत्र के मुख्य कोयला क्षेत्र निम्नलिखित हैं — (१) पिनाइन का निकटवर्ती प्रदेश, (२) स्काटलैंड का निचला प्रदेश ग्रीर (३) साउथवेल्स प्रदेश।

- (१) पिनाइन का निकटवर्ती प्रदेश पिनाइन पर्वत-श्रेगी के पूर्व भौर पश्चिम में कई कोयला क्षेत्र स्थित हैं। इस प्रदेश के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं—
- (क) नार्थम्बरलेंड डरहम क्षेत्र—यहाँ इस प्रदेश का सबसे ऋधिक कोयला निकाला जाता है। अधिकतर खानें समुद्र-तट के पास हैं, जिससे कोयला ग्रासानी से निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ का कोयला एन्श्रेसाइट प्रकार का है, जिसके

कारएं। क्लीवलैंड की लोहे की खानों की उन्नति हो रही है अपीर न्यूकासिल के चारों भीर एक बड़ा श्रीद्योगिक क्षेत्र बन गया है।



बिटेन के कोयला क्षेत्र

- (ख) यार्क डवी-नाटिंघम शायर क्षेत्र-इसका क्षेत्रफल २०,००० वर्ग मील है। यहाँ कोयले की तहें सीधी पाई जाती हैं। यह कोयले की तह जिसकी मोटाई २ मीटर है, इंगलैंड में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यार्कशायर प्रदेश के ऊनी कपड़े के कारखानों स्रीर शैफील्ड के लोहे के कारखानों में इस कोयले का ही अधिक उपयोग करते हैं।
- (ग) लंकाशायर क्षेत्र-इस पर लंकाशायर का संसार प्रसिद्ध सूती कपडे का व्यवसाय श्राधारित है। मानचेस्टर इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है। इनमें बनेले भीर दक्षिणी लंकाशायर खानों के मूख्य केन्द्र हैं।
- (घ) कम्बरलैंड क्षेत्र-इसके पास लोहा पाये जाने के कारण इसका

महत्व बढ़ गया है। लेकिन यहाँ का उत्पादन बहुत थोड़ा है। बैरो नगर के लोहा-इस्पात उद्योग को यहीं से कीयला मिलता है।

- (य) मिडलेंड क्षेत्र--यह क्षेत्र सनिज उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र बिमियम है, जो कारखानों की बहुलता ग्रीर घुँये के कारण 'काला प्रदेश' (Black Country) कहलाता है।
- (२) स्काटलेंड का निचला प्रदेश-इस प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र फोर्थ तथा क्लाइड हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख नगर ग्लासगी इस्पात उद्योगों के लिए श्रीर क्लाइड नामक बन्दरगाह जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
- (३) साउथवेल्स प्रदेश-कोयले की उत्तमता के विचार से यह क्षेत्र बहत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का ग्रधिकतर कोयला एन्द्रोसाइट है। कुल क्षेत्र का विस्तार १,००० वर्ग मील है। यहाँ कोयले की शैल उन लम्बी घाटियों में पाई जाती हैं, जो समुद्र के भीतर तक चली गई हैं। यहाँ कोयले की खुदाई आसानी से होती है। कोयंला सस्ता भी पड़ता है। शांसी, कारडिफ श्रीर न्यूपोर्ट से कोयला भेजा जाता है। इस क्षेत्र का ७५ प्रतिशत कोयला निर्यात कर दिया जाता है ग्रीर शेष लोहा दालने के काम आता है।



यूरोप के को धला क्षेत्र

पश्चिमी धर्मनी—यूरोप के सबसे विस्तृत कोयला क्षेत्र इसी देश में हैं। कोयले की सुरक्षित सम्पत्ति के विचार से जर्मनी का स्थान यूरोप में प्रथम है, किन्तु उत्पादन में चीया स्थान है। जर्मनी के पश्चिमी माग में वेस्टफालिया क्षेत्र में जर्मनी की ६० प्रतिशत कोयला सम्पत्ति सुरक्षित है। इसी इलाके से जर्मनी का ७५ प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। इस देश का उत्तम कोयला क्षेत्र 'साइलेशिया क्षेत्र' है। सार बेसिन, प्राखन घौर सैक्सोनी क्षेत्रों में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। इस देश की लिगनाइट की खानें मध्य जर्मनी में स्थित हैं। इनका घषिकांश भाग सैक्सोनी क्षेत्र में है।

फांस—फांको बेल्जियम क्षेत्र श्रयांत् 'साम्बेम्यूज' क्षेत्र के फांसीसी भाग से इस देश को ७५ प्रतिशत कोयला मिलता है। इस देश का दूसरा कोयला क्षेत्र यूरोप के प्रसिद्ध सार कोयला क्षेत्र का ही एक भाग है। फांस का शेष कोयला मध्य श्रीर पहिचमी फांस की छोटी-छोटी खानों से प्राप्त होता है।

सोवियत रूस—कोयला उत्पादन में इस देश का द्वितीय स्थान है। यहाँ संसार का २० प्रतिशत से प्रधिक कोयला निकाला जाता है। इस देश का ग्रधिकांश 'डोबनास प्रदेश'या 'डोनेस बेसिन' कोयला क्षेत्र से मिलता है। मास्को क्षेत्र से लियनाइट कोयला मिलता है। ट्रांस काकेशस क्षेत्र ग्रीर टुण्ड्रा प्रदेश में पेकोरा क्षेत्र भी कोयले का उत्पादन करते हैं। साइबेरिया में कारामाण्डा, कुजनास. मिनुसिस्क, तुगंज, इर्कुटस्क, यूराल, याकूत शौर श्रासूर बेसिन कोयला उल्लादन के क्षेत्र हैं।



सोवियत रूस के कोयला और पैट्रोलियम क्षेत्र

चीन—कोमले की सुरक्षित मात्रा के विचार से चीन सारे संसार में अग्रगण्य है। चीन के प्रायः सभी प्रान्तों में कुछ न कुछ कोयला मिलता है। शांसी, शेंसी



चीन और जापान के कोयला क्षेत्र

होनान और हांसू प्रांतों में बहुत कोयला पाया जाता है। शांसी में २६० करोड़ टन एन्य्रें साइट कोयले की सम्पत्ति भूगर्भ में विद्यमान है। इस देश में यातायात के साधनों एवं मार्गों की कठिनाई के कारण कोयले की खुदाई का काम उन्नंत नहीं हो सका था। ग्रब तो यह देश संसार का २८.३% कोयला उत्पन्न करता है। सन् १९४६ ई० में इस देश में ३४७८ लाख मी० टन कोयला निकाला गया। इस प्रकार ग्रब यह ससार का तीसरा प्रमुख्य उत्पादक है।

जापान—यहाँ बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यहाँ क्यूक्यू और होकेडो द्वीपों पर कोयला निकाला जाता है। उत्तरी क्यूक्यू द्वीप में न्नागासाकी के समीप का प्रदेश कोयला निकालने का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ स्थानीय मांग से कम कोयला मिलता है। ग्रतः विदेशों से मंगाना पड़ता है। सन् १६५६ में यहाँ ४७२ लाख मीट्किटन कोयला उत्पन्न हुया।

मारत—इस देश में बिहार, पश्चिमी बंगाल श्रीर उड़ीसा राज्यों में कीयले की मुख्य खानें हैं। भारत का प्राय: ४० प्रतिशत कीयला फरिया से श्रीर २५% कोयला रानीगंज से मिलता है। बोकारो, गिरडीह श्रीर कर्णपुरा की खानों से भी काफी मात्रा में कोयला मिलता है। मध्य प्रदेश श्रीर श्रसम राज्यों में भी कीयला पाया जाता है। भारत में उत्तम जाति का कोयला बहुत कम मिलता है।

आजील—इस देश का ग्रधिकांश कोयला दक्षिणी आजील को रोयोग्रें डोडुसुल भीर सेण्ट कटारिना प्रान्तों से प्राप्त होता है। उत्तम जाति का कोयला साभ्रोपोलो भीर पैराना प्रान्तों में मिलता है। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ यातायात के साधनों की कमी के कारण कोयला-क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है।

द॰ ग्रफीका संघ—यहाँ का अधिकांश कोयला दक्षिणी-पूरवी पठारी प्रदेश से मिलता है। ट्रांसवाल नेटाल प्रान्त मुख्य उत्पादक हैं। ग्रोरेंज फी स्टेट ग्रीर केप प्रान्त में भी कोयला मिलता है। ट्रांसवाल प्रान्त के दक्षिणी भाग में पठारी वेल्ड प्रदेश पर विटबेंक की खानों से, जो जोन्सबर्ग के पास हैं, ग्रधिकांश कोयला प्राप्त

होता है। यहाँ से दक्षिणी अफ्रीका संघ का प्राय: ४० प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। नेटाल प्रान्त का प्रधान कोयला क्षेत्र विराडहीट है। यहाँ न्यू कासिल नगर के आस-पास कोयले की काफी खुदाई की जाती है। यहाँ से नेटाल का अधिकांश कच्चा कोयला मिलता है। द० अफ्रीका संघ में सन् १६५६



दः अप्रीका और आस्ट्रेलिया के कोयला क्षेत्र

में ३६४ लास मी॰ टन कोयला निकाला नया।

आस्ट्रेलिया — इस प्रदेश के दक्षिशी-पूरवी भाग में कोयले के बड़े क्षेत्र हैं। न्यू साउथवेल्स, क्वींसलैंड श्रीर विक्टोरिया प्रान्तों में कोयला मिलता है। कुछ कौयला पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया श्रीर टसमानिया में भी मिलता है।

#### खनिज तेल

ग्रीक इतिहासवेत्ता हेरोडोट्स ने ईसा से ४०० वर्ष पूर्व पैट्रोल के व्यापार का हाल लिखा है। पुराने समय में चीनी इससे दवाई बनात थे। ग्राज के युग में पैट्रोल का मुख्य उपयोग चालक शक्ति के रूप में है। नये प्रकार के इञ्जिल (Internal Combustion Engine) के प्रचार से तो इसकी उपयोगिता ग्रीर भी बढ़ गई है। ग्रब इसका उपयोग चालक शक्ति, ताप, प्रकाश श्रीर चिकनाई के लिए होता है। जलकानों के चालन में श्रव कोयले के स्थान पर ग्रधिकाधिक खनिज तेल का उपयोग होने लगा है। इसके प्रयोग से बहुत कम नाविकों की ग्रावश्यकता होती है। इंचन के भण्डार में बहुत कम स्थान घरता है श्रीर ग्पतार भी बढ़ जाती है। कोयले की ग्रपेक्षा तेल का प्रति इकाई ताप का चरम-बिन्दु (Thermal Coefficient) बहुत कैंचा है, श्रथित स्थांड़ी मात्रा में पैट्रोल जलाने से ही ग्रधिक ताप उत्पन्न होता है। इसके प्रयोग से यन्त्रों की गति बढ़ाई जा सकती है ग्रीर इसके यन्त्र चालन के लिए ग्रपेक्षाकृत कम श्रमिक ही पर्याप्त होते हैं। ग्रतः उद्योग के विकेन्द्रीकरण में तेल के प्रयोग से बड़ी मदद मिली है।

## तेल क्षेत्र की स्थिति-

वैज्ञानिकों का भनुमान है कि समुद्री वनस्पति भीर जीव-जन्तुओं के भवशिष्ट भाग से खनिज तेल बनता है। छिछले समुद्रों, निदयों के डेल्टाओं भीर भीलों के नमकीन जल में जो जीव पाये जाते है, वे मर कर पेंदे में पड़े रहते हैं। पौषे भी दूट कर गिरते रहते हैं, जिन पर जल-प्रवाह द्वारा लाई गई मिट्टी जमा होती रहती है। करोड़ों वर्षों तक इसी तरह दबे रहने के कारण दाब ग्रीर भीतरी गर्मी से इनसे तेल, गैस, कार्बन, गन्यक इत्यादि वस्तुयें बन जाती हैं। जब भूमि के भीतरी परिवर्तनों से ये पेंदे समुद्र की सतह से ऊँचे उठ जाते हैं श्रीर मोड़दार बन जाते हैं तो इनके वास निचले भागों में कड़ी शैलों के बीच में तेल इकट्टा हो जाता है। दो कड़ी शैलों के बीच वाले रेतीले गर्त में तेल इकट्टा हो जाता है। तेलाशय को Pool कहते हैं। ये पूल तीन प्रकार की शैलीय धवस्था में पाये जाते हैं-(प्र) शैलों में दरारों के सहारे जब एक शैल दूसरी शैल के स्थान पर उठ जाती है, तब पैट्रोल अभेच शैल पर रुक जाता है। इसे दरार पूल (Fault Pool) कहते हैं। (ब) मोड़दार चट्टानों के एन्टीक्लाइन में तेल का पूल बन जाता है, जिसे एन्टीक्लाइन पूल (Anticline Pool) कहते हैं। (स) दो भेद्य चट्टानों के कोने पर पैट्रोल भटक कर जो पूल बनता है, उसे स्ट्राटीम्राफिक पूल (Stratigraphic Pool) कहते हैं। जब ऊपर बाली कड़ी शैल का पतं तोड़कर छेद कर लिया

ſ

जाता है, ग्रथात् तेल के कुएँ खोदे जाते हैं तो गैस के दाब से जल में मिला हुग्रा तेल फब्बारे की तरह जोर से निकलने लगता है। इसे पाइप द्वारा मीलों दूर साफ करने के कारखानों (Oil Refineries) में लाया जाता है। यहाँ से तेल को साफ करके बाहर भेगा जाता है।

पैट्रोल एक प्रनिद्धित शक्ति का साधन हैं — पैट्रोल का पता लगाना को यले या लोहे की तरह प्रामान नहीं है। इसका पता लगाने के लिए हजारों किस्म की छोटो बड़ी मशीनों ग्रीर यन्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। कई कारगों से पैट्रोल प्रनिश्चित चालक शक्ति माना जाता है। प्रथम तो इसकी स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन है। वर्षों अनुमान लगाकर खुदाई होती थी। इसको वाइल्ड कैटिंग (Wild Catting) कहते थे। ग्राधुनिक युग में कई यन्त्रों का प्रयोग करके तेल स्थिति का पता लगाने की कोशिश की जाती है। परन्तु ग्रभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं पाया गया है, जिमसे इसकी स्थिति का निश्चित रूप से पता लग जाये। यदि प्रयत्न करने पर स्थिति का पता लग भी जाय तो यह पता नहीं चलता कि कितनी तेल सम्पत्ति उस स्थान पर पाई, जा सकती है। स्थिति ग्रीर मात्रा इस प्रकार दोनों ही ग्रनिश्चित हैं। यदि एक क्षेत्र में ग्रधिक कुएँ तेल निकालने लगते हैं तो बहुत जल्दी हो तेल खत्म हो जाता है। स्पर्धात्मक खुदाई (Competitive Drilling) में बहुत सी कम्पनियाँ फेल हो जाती हैं। तेल की मात्रा ग्रीर निकालने की विधि भी अनिश्चत होती है। यह कहना प्रायः ग्रसम्भव है कि कितने समय तक तेल मिलेगा। पूँजी से होने वाला लाभ ग्रनिश्चत रहता है।

## विश्व-वितरगा-

आजकल खनिज तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य श्रमेरिका सबसे आगे है। दूसरा स्थान वेनेजुएला का है। इसके बाद रूस, ईरान, अरब, मैक्सिको आदि का स्थान है।

संयुक्त राज्य — ग्रकेले इसी देश में संसार का लगभग २६ प्रतिशत तेल प्राप्त होता है। सन् १६५६ में यहाँ ३४७६ लाख मीट्रिक टन खनिज तेल उत्पन्न हुग्रा। यहाँ के मुख्य तेल क्षेत्र निम्नांकित हैं—

(१) महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र (Mid-continental Oil-fields)—यह क्षेत्र राकी पर्वतों ग्रीर मिसीसिपी नदी के बीच फैला है। यह सबसे बड़ा तेल-क्षेत्र है। ग्रोनलाहोमा (Oklahoma), टैक्सास (Texas), केन्सास (Kansas), ग्ररकन्सास (Arkansas) ग्रीर ल्यूगियाना राज्यों में यह क्षेत्र फैला है। कैन्सास का कोरसिकाना पुल सबसे प्रसिद्ध है। ग्रकेले टैक्सास राज्य से इस देश का ६० प्रतिशत तेल प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में ही पैट्रोलियम की सबसे ग्रधिक निधि संचित है। यहाँ की गैस पूरवी ग्रीर उत्तरी भागों में बाइप लाइन द्वारा पहुँचाई जाती है।

(२) कैलिफोनिया क्षेत्र—इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य का १६% तेल प्राप्त होता है। लास एंजिल्स, कर्न ग्रीर ग्रारेन्ज जिलों में तेल के कुएँ हैं। येन, जोप्राकिन घाटी भीर तटीय श्रेशियों में तेल प्राप्त होता है। यहाँ का तेल भारी ग्रीर ग्रधिक कोलतार के ग्रंश वाला होता है। यहाँ से पुरवी तट को तेल भेजा जाता है।

संसार में खनिज तेल का उत्पादन (सन् १६६१)

| बेश            | उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) |
|----------------|--------------------------|
| संयुक्त राज्य  | 3 4 3 4                  |
| वेनेजुएला      | १५१५                     |
| सोवियत रूस     | १६६०                     |
| कुवेत          | <b>ت</b> ۶ لا            |
| संकदी भरब      | \$80                     |
| ईरान           | ६००                      |
| इराक .         | 308                      |
| श्चर्जेन्टाइना | , १२४                    |
| मै निसको       | १५२                      |
| हिन्देशिया     | २०६                      |
| भ्रत्जीरिया    | १५६ '                    |
| रूमानिया       | ११६                      |
| कतार           | <b>प</b> ३               |
| कोलम्बिया      | PA                       |
| समस्त संसार    | १०२०४                    |

- (३) अपलेशियन क्षेत्र (Applachian Oil-field)—इस क्षेत्र में पेनिसिलवेनिया (Pennsylvania), न्यूयार्क, पश्चिमी वर्जीनिया (West Verginia) और केन्द्रकी (Kentuky) राज्य शामिल हैं। ये पुराने क्षेत्र हैं। अब इसका उत्पादन सारे संयुक्त राज्य का केवल २५% है, जबिक सन् १६०१ में इसका स्थान तेल के उत्पादन में प्रथम था। मांग के क्षेत्र से निकटता और उत्तम होने के कारण यह बहुत मूल्यवान तेल है।
- (४) राकी क्षेत्र (Rockey Oil-fields)—-इसमें कोलोराडो (Colorado), वायोमिंग (Wyoming) ग्रीर मोन्टाना (Montana) राज्य शामिल हैं। यहाँ का तेल क्षेत्र मांग के क्षेत्र से बहुत दूर स्थित होने के कारण उन्नति नहीं कर पाया है। यहाँ की सारी सम्पत्ति संयुक्त राज्य सरकार की है।
- (५) ग्रेट लेक्स के दक्षिए। का क्षेत्र (Great Lakes Oil-fields)—इस क्षेत्र में इण्डियाना (Indiana), इलोनोस (Illinois), ग्रोहियो (Ohio) ग्रीर मिशीगन (Michigan) राज्य शामिल हैं। मिशिगन में कुएँ नये हैं।

(६) गल्फ का तट क्षेत्र (Gulf Coast Fields)—इसमें टैक्सास स्रोर लुइसियाना राज्य शामिल हैं। इस तेल क्षेत्र में गन्धक की मात्रा स्रधिक होने के कारण इसकी उपयोगिता घट गई।

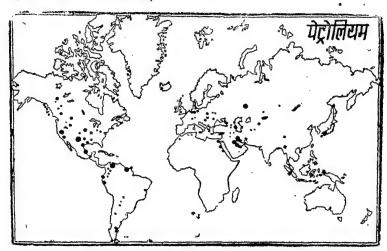

वेने जुएला — इस देश में पैट्रोल की सुरक्षित सम्पत्ति दुनिया में सबसे अधिक है किन्तु संसार में तेल के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। इस देश में माराकाइबो की खाड़ी के सहारे इस तेल का विस्तार है। इस देश में संसार का १६ प्रतिशत तेल प्राप्त होता है। अशुद्ध तेल ग्रारूबा और कुराकाओ द्वीप से साफ करके भेजा जाता है।



रूस—यूरोप महाद्वीप पर खिनज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। विश्व में पैट्रोल के लिए इस देश का तीसरा स्थान है। यहाँ संसार का १३ प्रतिशत से अधिक पैट्रोल मिलता है। सन् १६५६ में यहाँ १२६६ हजार मीट्रिक टन खिनज तेल पैदा किया गया। इस देश में दो प्रधान क्षेत्र हैं—(१) काकेशस क्षेत्र (Caucasus Oil-fields) तथा बाकू (Baku)। बाकू स्थान तेल के कुओं के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। काकेशस क्षेत्र के अन्य केन्द्र उत्तरी काकेशस प्रदेश में हैं, जिनमें ग्राजनी (Grozney), मेकोप (Maikop) और तिफलिस (Tiflis) प्रसिद्ध हैं, जिनमें रूस का केवल १० प्रतिशत तेल मिलता है। (२) यूराल तेल क्षेत्र से देश का ६० प्रतिशत तेल मिलता है। इस क्षेत्र में एम्बा (Emba) और बशीरियन (Bashirian) मुख्य स्थान हैं। उत्तरी भाग में चूसू (Chusu) और स्टारलिटमाक (Starlitmak) क्षेत्रों से भी तेल मिलता है। उक्त (Ufa) मुख्य तेल केन्द्र है।

एशियाई देश-इस महाद्वीप पर कुवेत देश पैट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक



है। इसके बाद सळदी ग्ररब का स्थान है। यहाँ का रियाघ तेल क्षेत्र संसार में नामी है। ईरान में फारस की खाडी के पास मस्जिदे सुलेमान भीर हफ्तखेज क्षेत्रों में तेल के क्यें हैं। उत्तरी ईराक के पूरवी भाग में खानविवन ग्रीर किरकूक में तेल क्षेत्र हैं। फारस की खाड़ी के किनारे कुवेत देश में श्रेष्ठ तेल क्षेत्र हैं। यह देश संसार का करीब ७% तेल पैदा करता है। ब्रह्मा में इण्डो, सिंगू, मिनबू ग्रौर धराकान में तेल के क्यें षाये जाते हैं । हिन्देशिया में सुमात्रा, जावा स्रीर बोनियो टापुग्रों पर तेल निकासा जाता है। जापान में पश्चिमी तट के पास बोड़ा तेल प्राप्त होता है।

तेलिया मिट्टी से निगाता श्रीर श्रकीता में कुछ तेल निकाला जाता है। चीन के शान्शी प्रदेश में भी थोड़ा तेल निकलता है। भारत में श्रसम के डिबरूगढ़ स्थान पर तेल निकाला जाता है। पाकिस्तान में कुछ तेल साल्टरेन्ज में खीर जिले से मिलता है, जिसमें श्रटक के कुयें प्रसिद्ध हैं।

मैक्सिको — पहले इस देश में बहुत पैट्रोल निकाला जाता था। सन् १६३४ में इसका उत्पादन बहुत गिर गया श्रौर तेल उत्पादकों में इसका स्थान श्रब बहुत पीछे है। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी के तट के सहारे एक मील चौड़ी श्रौर ६४ ३६ कि० मी० (४० मील) लम्बी पट्टी टक्सपान (Tuxpan) से टैम्पिको (Tampico) तक जाती है। इस पट्टी में मैक्सिको के तेल के कुयें हैं।

कनाडा—इस देश में दक्षिणी ब्रोन्टारियो (South Ontario) भौर अलबर्टा (Albarta) में तेल के कुयें हैं। उत्तरी भाग, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, में तेल क्षेत्र बताये जाते हैं, किन्तु ये क्षेत्र पहुँच के बाहर हैं भौर वहां से तेल निकालना ग्रसम्भव है। मैंकेन्जी नदी की धाटी में भी थोड़ा तेल मिलता है।

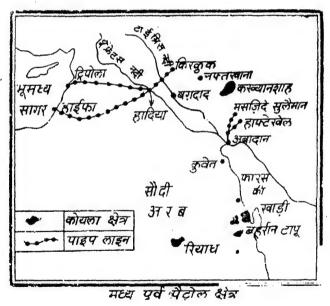

**अन्तर्राष्ट्रीय** व्यापार—

वेनेजुएला संसार का सबसे बड़ा तेल-निर्यातक देश है। वहाँ से अधिकतर अशुद्ध तेल ही बाहर जाता है। तेल के निर्यात में संयुक्त राज्य का दूसरा स्थान है। इसके अलावा अरब, ईरान, ईराक, रूमानिया, कोलम्बिया और बह्या से भी तेल यथेष्ट मात्रा में निर्यात किया जाता है। आयात करने वाले देशों में ब्रिटेन प्रथम है। ब्रिटेन के प्रतिरिक्त फांस, जर्मनी, जापान, इटली, भारत श्रीर पाकिस्तान भी विदेशों से तेल का श्रायात करते हैं।

#### सोना

सोने की उपयोगिता लोहे धीर कोयले से सहस्रों गुना कम है, परन्तु इसके म्राकर्षण ने इसको मूल्यवान बना दिया है। प्राचीन काल में नवीन स्थानों की खोज ग्रीर नये देशों की ग्रावादी सोने के कारण से हुई थी। कोलम्बस को स्पेन के राजा ने केवल इसलिए सहायता दी थी कि कोलम्बस द्वारा सोने के देश का भ्राविष्कार होगा। मैक्सिको और पीरू को स्पेन के निवासियों ने सोने के लालच से अपने ग्रधिकार में किया था। सोना कम पाया जाता है, ग्रतः इसका मूल्य ग्रधिक है। भारत में इससे गहने बनते हैं तथा अन्य देशों में इससे सिक्के बनते हैं। यह धात् काफी टिकाऊ होती है। इसमें मोर्चा भी नहीं लगता। यह ग्रीपिधयों ग्रीर रासायनिक पदार्थों के बनाने में भी काम आता है। सोने की कच्ची घात दो रूप में मिलती है। वह ग्राग्नेय शैलों ग्रीर नदियों की रेत में पाई जाती है। शैलों से प्राप्त कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए पहले चूरा कर लिया जाता है फिर इसे पानी में घुमाया जाता है, जिससे प्रशृद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं भौर सोने के कए। भारी होने के कारए। नीचे रह जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध करने की 'Placer Mining' कहते हैं। दूसरे ढंग से पानी की तेज धारा कां शैलों पर डाला जाता है, जिससे पानी शैलों को छिन्न-भिन्न कर देता है भीर सोने के कसा अलग हो जाते हैं। इसकी हाइडोलिक माइनिंग (Hydraulic Mining) कहते हैं। इसके पश्चात् सोने को साइनाइड, गन्धक का तेजाब, जस्ते का चूरा इत्यादि पदार्थों के योग के भट्टियों में गलाकर शुद्ध किया जाता है। इस काम के लिए काफी पूँजी की जरूरत होती है। कभी-कभी तो कच्ची घातू को बहत गहराई से खोदकर निकालना पडता है, जिससे खर्चा बढ जाता है। नदियों की बालू से प्राप्त किये जाने पर धात की श्रलग करने में कूशल मजदूर या पूँजी की जरूरत नहीं होती।

संसार में सोन का ग्रीसत वार्षिक उत्पादन लगभग २ करोड़ ग्रींस है। संसार के हरएक देश में थोड़ा-बहुत सोना मिलता है। परन्तु ऐसे देश बहुत कम हैं, जहाँ सोना काफी मात्रा में मिलता हो। सोने के मुख्य उत्पादक दक्षिणी ग्रफीका संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य ग्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया, घाना इत्यादि हैं। फिलीपाइन, मैक्सिको, जापान, दक्षिणी रोडेशिया, कोलम्बिया ग्रीर भारत में भी सोना मिलता है।

स्रक्षीका महाद्वीप—सोने का उत्पादन इस महाद्वीप पर सन् १८८४ में ट्रांसवाल की खानों के स्राविष्कार से स्रारम्भ हो गया था सौर झव इसका स्थान संसार में प्रश्रम है। दक्षिणी अफीका संघ संसार का लगभग ६२.४ प्रतिशत सोना उत्पान करता है। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जोहान्सबर्ग शहर के स्नास-पास का क्षेत्र है, जो

रैंड (Rand) जिला कहलाता है। विटवाटर्सरेंड (Witwatersrand) की खाने सबसे अधिक उत्पादन करती हैं। ट्रांसवाल रियासत के पिलग्रिम्स रैस्ट (Pilgrim's Rest), बारबर्टन (Barberton), हीडलबर्ग (Heidelberg) और वलकंस्डापं (Klerksdarp) जिलों की खानों से काफी सोना मिलता है। यहाँ खानों की गहराई २४३८ मीटर (८,००० फीट) है। दक्षिणी रोडेशिया, घाना और बेल्जियम कांगो देशों में भी थोडी मात्रा में सोना निकाला जाता है।

सोने का उत्पादन

| देश ु                  | मात्रा (१६६०)        |
|------------------------|----------------------|
| दक्षिगाी अफ्रीका संघ   | ६२४ १ हजार किलोग्राम |
| कनाडा                  | १३६.४ "              |
| संयुक्त राज्य          | ४० - "               |
| म्रास्ट्रे लिया        | ३३.७ "               |
| घाना                   | २५.४ "               |
| दक्षिणी रोडेशिया       | १७-६                 |
| कांगो गर्गतन्त्र       | 20.8                 |
| फिलीपाइन               | १२.४ ''              |
| में विसको              | £.= "                |
| कोलम्बिया              | 85.8 "               |
| जापान                  | 80.5                 |
| भारत                   | χ·> "                |
| समस्त संसार (रूस सहित) | 2000                 |

कनाड़ा—सन् १८५८ में फ्रोजर नदी की घाटी में सोना निकालना ग्रारम्भ किया गया था। श्रव सोने के उत्पादन में कनाड़ा का स्थान संयुक्त राज्य से भी ऊपर है। इस देश का ८० प्रतिशत सोना श्रोन्टोरिया प्रान्त में निकाला जाता है। यहाँ सोना प्राप्त करने के मुख्य क्षेत्र किकंलेंड भील क्षेत्र (Kirkland Lake Region) श्रोर पोर्कु पाइन (Porcupine) जिलों में हैं। पोर्कु पाइन क्षेत्र इस दृष्टि. से कनाड़ा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्यूबेक में नोरान्दा की खान कनाड़ा की खानों में सबसे बड़ी है। ब्रिटिश कोलम्बिया श्रीर क्यूबेक प्रान्तों से भी श्राठ-श्राठ प्रतिशत सोना प्राप्त होता है।

संयुक्त राज्य ग्रमेरिका—यह सोने के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कैलिफोनिया, फ्लोरिडा, ग्रलास्का, दिक्षिणी डेकोटा, कोलोरेडो, ग्रारीजोना, मानटाना ग्रादि राज्यों में सोना निकाला जाता है। संयुक्त राज्य में डालर सिक्का सोने से बनता है। संयुक्त राज्य में इसका प्रयोग फोटोग्राफिक रासायनिक पदार्थों के बनाने में भी किया जाता है।

दक्षिएगी श्रमेरिका—दक्षिएगी श्रमेरिका में ब्राजील, गयाना, इक्वेडोर, पीरू, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलिक्बिया श्रीर चिली राज्य उल्लेखनीय उत्पादक हैं। चिली श्रीर पीरू में सोने का उत्पादन चाँदी के साथ होता है। यहाँ सोने का बहुत बड़ा भण्डार छिपा पड़ा है, परन्तु इस क्षेत्र में श्रधिक उन्नति नहीं हो पाई है।

श्वास्ट्रेलिया—सोने के उत्पादन में इस महाद्वीप का स्थान संसार में पाँचवाँ है। यहाँ सन् १६६० में ३३ ७ हजार किलोग्राम सोने का उत्पादन हुन्ना था। इस महाद्वीप का =0% सोना पिट्चमी ग्रास्ट्रेलिया की कूलगार्डी (Coolgardie), सेंट मार्गरेट (St. Margaret) ग्रीर मरचिसन (Murchison) की खानों से प्राप्त होता है। विक्टोरिया राज्य में बालाराट (Ballarat) ग्रीर बेडिगो (Bendigo) की खानों से, क्वींसलैंड राज्य में मारगन पर्वत (Mt. Morgan), जिम्पी (Gympie) तथा चार्टसं टावसं (Charters Towers) खानों से ग्रीर न्यूसाउथवेल्स राज्य में कोबाल्ट (Cobalt) की खानों से यथेष्ट मात्रा में सोना प्राप्त होता है। टस्मानिया ग्रीर न्यूजीलेंड में भी कुछ सोना मिलता है।

एशिया—इस महाद्वीप पर जापान के क्यूश्यू द्वीप के स्रोइटा प्रान्त (Oita Prefector) में सोने की खानें पाई जाती हैं। हांशू के उत्तरी भाग में केमेशी के पास भी सोना मिलता है। भारत में मैसूर की कोलार खानों से सोना प्राप्त किया जाता है। कुछ सोना हैदराबाद के हट्टी जिले में स्रौर मद्रास के श्रनन्तपुर जिले में भी मिलता है। साइबेरिया की लीना नदी की घाटी में स्थित सोने की खानों से भी कुछ सोना प्राप्त होता है। ये सभी खानें रूस के अधिकार में हैं। इसके अतिरिक्त चीन, पूरवी द्वीपसमूह, फिलीपाइन आदि देशों में भी सोना निकाला जाता है।

यूरोप—इस महाद्वीप पर केवल रूस व रूमानिया में थोड़ा सा सोना निकाला जाता था। सन् १९३४ से रूस में सोने का उत्पादन काफी हो गया है। यूराल एवं काकेशस क्षेत्रों में सोने की खानें हैं। यह विश्वास किया जाता है कि साम्यवादी सरकार के प्रयत्नों से इसका उत्पादन और भी बढ़ गया है। उत्पादन के सही ग्रीकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

#### चाँदी

चाँदी भी एक मूल्यवान घातु है। इसका प्रयोग सोने की तरह श्राभूषणों, सिक्कों ग्रोर ग्रीषिघयों में होता है। चाँदी के वर्तन बनाये जाते हैं। चाँदी की कच्ची घातु ग्रन्य घातुग्रों के साथ भी मिली हुई पाई जाती है। यह प्रायः तांबा, सीसा ग्रीर जस्ते के साथ मिली हुई पाई जाती है। कहीं-कहीं वह सोने के साथ भी मिली हुई होती है।

#### चाँदी का उत्पादन

| देश                     | मात्रा (१६६०)   |
|-------------------------|-----------------|
| में विसको               | १३७१ मीट्रिक टन |
| संयुक्त राज्य ग्रमेरिका | ७१५ "           |
| कनाडा                   | £ 83 "          |
| पीरू                    | <b>≒</b> ¥१ "   |
| श्रास्ट्रेलिया          | ४६६ ''          |
| पश्चिमी जर्मनी          | ३४२ "           |
| जापान                   | २६४ "           |
| कांगी-गर्गतन्त्र        | १४८ "           |
| बोलिविया                | १३६ ''          |
| फांस                    | १०४ "           |
| संसार (रूस रहित)        | ६२०० मीट्रिक टन |

उत्तरी श्रमेरिका—चाँदी के उत्पादन में यह महाद्वीप सबसे श्रागे है। यहाँ यह धातु सोना, शीशा, जस्ता श्रीर तांबे के साथ मिली हुई पाई जाती है। यहाँ मैंक्सिको, कनाडा श्रीर संयुक्त राज्य तीनों देशों में चाँदी मिलती है।

मैक्सिको—यहाँ की खानों से संसार भर में सबसे ग्रधिक चाँदी निकाली जाती है। यहाँ संसार की लगभग चौथाई चाँदी मिलती है। हिडालगी रियासत में पाचुई की खान चिहुश्राहुग्रा (Chihuahua) श्रीर जाकाटे कास की खानों से मैक्सिको की चाँदी का ७०% भाग प्राप्त होता है। श्राधुनिक मशीनों से खानों की खुदाई की जाती है।

संयुक्त राज्य — इसका स्थान चाँदी के उत्पादन में दूसरा है। ऊटाह (Utah) रियासत में सबसे ग्रधिक चाँदी उत्पन्न की जाती है। इदाहो, मोण्टाना, ग्रारीजोना, कोलोराडो ग्रीर नेवादा रियासतें इसकी प्रमुख उत्पादक हैं।

कनाडा— संयुक्तराज्य के बाद कनाडा का स्थान है। स्रोन्टेरियो प्रान्त में कोबाल्ट की खानों से कनाडा की स्रधिकांश चाँदी प्राप्त होती है। इसी प्रान्त की गोगाण्डा स्रौर दक्षिणी लारेई की खानों से भी चाँदी मिलती है। ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्त के किम्बरले स्रौर पोर्टलेंड केनाल जिलों में स्रौर वयूबेक प्रान्त में भी चाँदी की खानें हैं।

दक्षिणी अमेरिका—यहाँ के पीरू, बोलिविया और चिली राज्यों में चाँदी मिलतों है। दक्षिणी अमेरिका की चाँदी के सम्पूर्ण उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग पीरू से प्राप्त होता है, जहाँ १६६० में =५१ मीट्रिक टन चाँदी पैदा की गई। यहाँ ४४७२ मीटर (१५,००० फीट) ऊँचे स्थान कर्रो-डो-पास्को (Cerro-Do-Pasco)

में चाँदी की खानें बोलिविया और चिली में यह घातु टिन, तांबा और शीशा की कच्ची धातुओं के साथ मिली हुई पाई जाती है। बोलिविया की खानें संसार में प्रसिद्ध हैं।

श्रास्ट्रेलिया — श्रास्ट्रेलिया के न्यू साउथ बेल्स राज्य में ब्रोकेन हिल (Broken Hill) की खानों से ही इस देश की प्राय: श्रिषकांश चाँदी मिलती है। यहाँ सीसा व जस्ते की कच्ची धातुयें चाँदी के साथ मिली रहती हैं। पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया में कालगूर्ली (Kalgoorlie) की खानों में श्रोर क्वीन्सलेंड तथा दक्षिशी श्रास्ट्रेलिया में भी चाँदी निकाली जाती है। टस्मानिया में रीड-हण्कुलीज (Reed-Hercules) की खानों से भी काफी चाँदी प्राप्त होती है।

यूरोप—इस महाद्वीप में चाँदी का उत्पादन बहुत कम है। जर्मनी यहाँ का मुख्य उत्पादक है। यहाँ ऊपरी साइलीशिया क्षेत्र में ब्यूटन (Beutten) की खानों में जस्ते की कच्ची घातु के साथ मिली हुई चाँदी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होती है। मध्य युग में पश्चिमी देशों को जर्मनी ही चाँदी भेजा करता था। सन् १६६० में जर्मनी में ३५२ मीट्रिक टन चाँदी प्राप्त हुई। स्पेन में ग्वाडा-लाजारा (Guada-lagara) की खानों से काफी चाँदी प्राप्त होती है। यह घातु बोहिमिया देश में भी मिलती है, लेकिन मात्रा बहुत कम है।

एशिया — यहां जापान श्रीर ब्रह्मा चाँदी के मुख्य उत्पादक देश हैं। जापान में तांबे की कच्ची घातु के साथ मिली हुई चाँदी मिलती है। श्रकीता (Akita), कगावा (Kagawa) श्रीर इबारकी (Ibarki) जिलों की चाँदी की खानें मुख्य हैं। जापान में सन् १९६० में २६५ मीटर टन चाँदी प्राप्त की गई। ब्रह्मा में शान के पठार पर बाल्डविन की खानों से सीसे की कच्ची घातु के साथ मिली हुई चाँदी प्राप्त होती है। ब्रह्मा की श्रिषकांश चाँदी निर्यात कर दी जाती है।

#### परीक्षा प्रश्न

(१) इङ्गलंड के प्रमुख कोयला क्षेत्रों भ्रथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिये |

(२) मिट्टी के तेल की वर्तमान उपयोगिता बताइये और संसार में इसके वितरण की विवेचना की जिये।

- (३) पैरोलियम का महत्व बताइये श्रीर विश्व में इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करिये।
- (४) कोयले के तीन प्रमुख क्षेत्र बताइये। उनमें से किसी एक में इसके उत्पादन में वृद्धि होने में क्या परिस्थितियाँ सहायक हुई हैं ? वहाँ के व्यापार प्रथवा उद्योग पर इसका क्या प्रमाव पड़ा है ?

- (५) पैट्रोल का उत्पादन प्राकृतिक श्रीर कृत्रिम दोनों रूपों में होता है। एक ऐसा क्षेत्र बताइये, जहाँ यह प्राकृतिक श्रीर कृत्रिम रूप में तैयार होता है। किस कच्चे माल से इसका निर्माण होता है ? किन परिस्थितियों में इसका कृत्रिम उत्पादन विकसित हुआ है ?
- (६) मानव जीवन में लोहे का क्या महत्व है ? संसार में कच्चे लोहे का वितरण तथा उत्पादन का वर्णन की जिए।
- (७) आधुनिक युग में खनिज तेल का क्या महत्व है ? यह किन परिस्थितियों में पाया जाता है ? उसके उत्पादन के किसी दो प्रमुख प्रदेशों का वर्णन करो। श्रभ्यासार्थ प्रदन
- (१) लोहे की उपयोगिता बताइये ग्रौर विश्व में इसके उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिये।
- (२) तांबा क्या-क्या काम आता है ? विश्व में इसके क्षेत्र कहां-कहां मिलते हैं ?
- (३) सोना श्रौर चाँदी की उपयोगिता बताइये श्रौर उसके उत्पादन क्षेत्र लिखिए।
- (४) भूमण्डल के मानचित्रों पर सोना, चौंदी, तांबा, लोहा, कोयला धौर खनिज तेल के क्षेत्र दिखाइये।

# १४ जल-विद्युत

यह ठीक ही कहा गया है कि स्रावश्यकता स्राविष्कारों की जननी है। स्राधुनिक उद्योगों के विकास के साथ-साथ शक्ति के साधनों की स्रावश्यकता भी बढ़ी। उन देश में जहाँ कच्चे माल तो पाये जाते थे परन्तु शक्ति के साधन 'कोयले' का सभाव था, वहाँ लोगों का ध्यान पानी के स्रक्षय शक्ति स्रोत की स्रोर गया। इन्हीं देशों से प्रथम बार जल-विद्युत के उत्पादन का प्रारम्भ किया गया। कोयला स्रोर पेट्रोलियम का उपयोग कई शताब्दियों से हो रहा था। इसके ही स्पर्धा क्षेत्र में एक तीसरे स्रर्थात् जल-विद्युत शक्ति के साधन का स्राविभाव भी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराई में हुन्ना। कोयला स्रोर पैट्रोलियम की तुलना में स्रब भी इसका महत्व काफी कम है, क्योंकि स्रब भी प्राय: भारी उद्योग चालक-शक्ति के लिए कोयले स्रोर पैट्रोल पर निर्भर करते हैं। संसार का प्रथम जल-विद्युत गृह फांस में सन् १८८३ ई० में स्थापित किया गया। स्रब संसार में सबसे स्रधिक जल-विद्युत संयुक्त राज्य में उत्पन्न की जाती है। जल-विद्युत की सुरक्षित मात्रा के विचार से स्रफ्रीका के बाद इसी का स्थान है।

जल-विद्युत के उत्पादन के लिए एक ऊँचे जल-प्रपात का होना ग्रावश्यक है। प्राकृतिक जल-प्रपात की अनुपस्थित में नदी या भील के निकास स्थान पर बांध बनाकर एक कृत्रिम जल-प्रपात की रचना की जाती है। गिरते हुए पानी में जो शक्ति (Dynamic Energy) निहित है, उसी से एक जल-चक्की (Turbine) चलाई जाती है। इस चक्की के साथ बिजली के वृहताकार मीटर (Dynamo) भी चलते हैं, जिनसे बिजली उत्पन्न होती रहती है। इस बिजली को ग्रावश्यकता-नुमार एक बड़े क्षेत्र तक बिजली के तारों द्वारा पहुँचाया जाता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि जल-प्रपात स्वयं जल-विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता। वह एक ऐसे यन्त्र को चलाता है, जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है।

जल-विद्युत उत्पादन के लिए ग्रावश्यक दशार्ये—

(१) जल-विद्युत के लिए प्रथम ग्रावश्यक वस्तु है जल-प्रपात का होना। जल-प्रपात प्रायः ऊवड़-खावड़, पहाड़ों ग्रीर पठारी क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं। ऐसी घरातलीय बनावट के क्षेत्रों में प्राकृतिक जल-प्रपात का बाहुल्य रहता है। इसलिए काइमीर, स्विट्जरलैंड ग्रीर नार्बे में जल-विद्युत उत्पादन का व्यापक विकास हो सका है।

- (२) जल-प्रपात का बड़ा और ऊँचा होना भी बिजली की मात्रा को प्रभावित करता है। ग्रधिक जल-प्रपात में ग्रधिक जल-शित निहित होती है और फलस्वरूप ग्रधिक जल-विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। यही कारण है कि सर्दियों में उन्हल नदी के श्रकेले जल-प्रपात से ही उत्तर प्रदेश की गंगा की नहर पर बनाये गये जल-प्रपात से कहीं ग्रधिक बिजली उत्पन्न की जाती है। पानी की मात्रा जल-प्रपात के बड़े होने पर निभर करती है।
- (३) प्राकृतिक जल-प्रपात का होना आवश्यक है। जहाँ प्राकृतिक जल-प्रपात न हो वहाँ पर बांध बनाकर एक भील का निर्माण किया जाता है। फिर एक कृत्रिम जल-प्रपात की सृष्टि की जाती है। कृत्रिम जल-प्रपात बनाने में बहुत बड़ी धन-राशि ब्यय करनी पड़ती है, जिससे बिजली महँगी पड़ती है। प्राकृतिक जल-प्रपात जैसे नियाग्रा और कावेरी का शिवसमुद्रम्-प्रपात सस्ती जल-विद्युत के असीम भण्डार हैं।
- (४) कृत्रिम बांध केवल तंग घाटियों में ऐसे स्थानों पर बनाये जाते हैं, जहाँ नींव के लिए शैंलों काफी मजबूत हों भ्रौर भूकम्पीय प्रभावों से सुरक्षित हों। कोलोराडो नदी का बोल्डर बांध (Boulder Dam) ऐसी ही एक तंग घाटी (Gorge) में बनाया गया है। तंग घाटियों में मजबूत भ्रौर ऊँचे बांध बनाये जा सकते हैं, जिससे ऊँचे जल-प्रपात हो सकते हैं।
- (५) प्राकृतिक जल-प्रपातों से विद्युत उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में वर्ष भर ग्रिधिक मात्रा में वर्ष होनी चाहिए। वर्षा समान रूप से न होने से बाढ़ ग्राने ग्रौर उससे जल-चक्की खराब होने का भय बना रहेगा। कम वर्षा के समय पानी की कमी के कारण कम बिजली उत्पन्न होगी। यदि वर्षा सारे साल बराबर न हो तो प्रपात का पानी कृत्रिम भील के पानी द्वारा नियन्त्रित करना पड़ता है। इसलिए हिम स्रोतों से निकली नदियों के प्रपात ग्रिधिक ग्रनुकूल पड़ते हैं। साथ ही ग्रिधिक ठण्डे क्षेत्रों में हिम-स्रोत जम जाने पर जल-विद्युत गृह का कार्य भी रुक जाता है। इसी कारण नार्वे, स्वीडन के उत्तरी भागों में बने हुये जल-विद्युत गृह शीत ऋतु में बन्द हो जाते हैं।
- (६) जल-विद्युत के उत्पादन में जो जल-राशि (Tail Water) काम आती है, वह जल चक्की चलाने के बाद सिंचाई के काम में लाई जाये तो जल-विद्युत उत्पादन व्यय घट जाता है। ऐसी स्थिति में केवल थोड़े से व्यय पर नहरें खोदी या सिंचाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की गंगा नहर योजना. दामोदर योजना, संयुक्त राज्य की संसार प्रसिद्ध टेनेसी योजना ऐसी ही योजनायें हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई दोनों काम होते हैं।
  - (७) जल-विद्युत गृह की मशीनें बहुत बड़ी-बड़ी श्रौर भारी होती हैं। श्रतः ग्रावश्यक है कि जल-प्रपात ग्रौर जल-विद्युत गृह ऐसे स्थानों पर हों, जहाँ भारी मशीनें ग्रासानी से पहुँचाई जा सकें। पर्वतों ग्रौर मैंदानों के पर्वत-पद क्षेत्रों

(Piedmont Areas) की स्थित इस हिष्टकोए से बहुत अनुकूल है। अतः ऐसे क्षेत्रों में ही अधिकतर जल-विद्युत गृह पाये जाते हैं। ठीक इसी कारण हिमालय के जल-विद्युत गृह भीतरी हिमालय में न बनाकर बाहरी हिमालय में बनाये गये हैं।

- (८) जल-विद्युत कोयले और पैट्रोल के साथ स्पर्धा करती है। इसीलिए उन क्षेत्रों में इसके विकास की सम्भावना बहुत ग्रधिक है, जहाँ कोयले ग्रोर पैट्रोल की कमी है। स्वीडन श्रीर नार्वे में जल-विद्युत उत्पादन का भविष्य इसी कारण ग्रति उज्जवल है।
- (६) बिजली के तारों द्वारा ले जाने में शक्ति का ह्वास होता है और दूरी की वृद्धि से ह्वास बढ़ता जाता है। इसलिए मांग के क्षेत्रों का जल-विद्युत गृह के निकट होना एक अनुकूल दशा है। प्रयोगों द्वारा यह पता चला है कि १६० ६३ कि० मी० (१०० मील) तक ले जाने में ५% और ५०४ ६७ कि० मीटर (५०० मील) तक ले जाने में २०% विद्युत-शक्ति का ह्वास होता है। अभी तक मांग का क्षेत्र ४५२ ६ कि० मी० (३०० मील) दूर तक ही भीमित है। इस बाधा को दूर करने के लिए ही बीच-बीच में कई छोटे-छोटे सहायक स्टेशन (Sub-Stations) बनाये जाते हैं जहाँ वृद्धिकारक यन्त्रों (Step-up Transformers) द्वारा बिजली की प्राथमिक शक्ति स्थिर रक्खी जाती है।
- (१०) जल-विद्युत उत्पादन बांध का निर्माण, विद्युत-गृह का निर्माण, तारों के विस्तृत जाल का निर्माण ये सभी एक विशेष प्रकार के इंजीनियरिंग में सिम्मिलित किये जाते हैं। इसके लिए एक विशेष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की बहुत ग्रावश्यकता रहती है। भारत में इसीलिए ग्रभी तक जल-विद्युत उत्पादन का विकास ग्रधिक नहीं हो सका है।

शक्ति साधनों से जल-विद्युत का तुलनातमक महत्व-

यनत्र शक्ति के रूप में कोयले का उपयोग सर्वप्रथम ध्रारम्भ हुमा। उसके बाद पैट्रोल का शक्ति-क्षेत्र में ध्रागमन हुम्रा। जल-शक्ति एक नवीन शक्ति का साधन है। नार्के, स्वीडन ग्रीर इटली जैसे देशों को पहले विदेशों से कोयला मंगाना पड़ता था, परन्तु श्रव वहाँ जल-विद्युत का विकास हो जाने से कोयले का महत्व बहुत घट गया है। ग्रनेक भौगोलिक ग्रीर धार्थिक कारएगों से जल-विद्युत सर्वेशिय हो गया है ग्रीर इसका महत्व भी दिन प्रतिदिन ग्रिथकाधिक होता जा रहा है। महत्व की वृद्धि के साथ-साथ इसका प्रचार भी सारे संसार में फैल गया है। इसके महत्व की वृद्धि के निम्नलिखित कारएग हैं—

(१) जल की पूर्ति संसार में ग्रसीम मात्रा में विद्यमान है। हम जितने जल का उपभोग करते हैं, उससे कहीं ग्रधिक मात्रा में जल-पूर्ति पुनः हो जाती है। इस प्रकार जल का भण्डार संसार में ग्रध्यय रहता है ग्रीर जिस मात्रा में कोयले, पैट्रोल की सुरक्षित सम्पत्ति ग्रत्यन्त सीमित है ग्रीर जिस मात्रा में हम इसका उपयोग करते हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार व्यय होते-होते कोयले ग्रीर पैट्रोल

के भण्डार एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जायेंगे, परन्तु जल-विद्युत की शक्ति अनन्त काल तक उत्पन्न की जा सकेगी और इस शक्ति में कभी किसी प्रकार की कमी होने की सम्भावना नहीं है।

- (२) जल-विद्युत के उत्पादन और उपयोग में सफाई भीर सुरक्षा रहती है, क्योंकि कोयले की तरह इसमें गन्दगी नहीं होती और इसका उपयोग केवल एक छोटे से स्विच के द्वारा होता है। इसके उपयोग में रहने वाली सफाई के कारण इसे सफेद कोयला (White Coal) कहते हैं।
- (३) जल-विद्युत में प्रयुक्त होने वाली मशीनें केवल थोड़े से मनुष्यों द्वारा चलाई जा सकती हैं, जबिक कोयला श्रीर पैट्रोल से शक्ति उत्पन्न करने में उससे कई गुने मनुष्यों की श्रावश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, नियाग्रा जल-विद्युतगृह में विद्युत वितरण संचालित करने का काम केवल एक ही व्यक्ति करता है।
  इस प्रकार जल-विद्युत उत्पादन करने में बहुत कम व्यय श्रीर बहुत कम व्यक्तियों की श्रावश्यकता होती है।
- (४) कोयले ग्रीर पैट्रोल पर निर्भर सभी उद्योग एक निशेष क्षेत्र में ही स्थापिन किये जाते हैं। इसके निपरीत, जल-निद्युत तारों द्वारा बहुत दूर तक भेजी जा सकती है। ग्रत: किसी भी क्षेत्र में उद्योगों को केन्द्रित किया जा सकता है ग्रीर नहाँ उद्योग भली-भाँति पनप सकते हैं। निजली के उपयोग से इस प्रकार उद्योगों का निकेन्द्रीकरए। किया जा सकता है। नार्ने, स्वीडन, इटली ग्रादि देशों में इसीलिए जल-निद्युत के उपयोग से निकेन्द्रीकरए। के दोष दूर हो गये हैं ग्रीर समान रूप से देश भर में उद्योगों का निकास किया जा सकता है।
- (५) पैट्रोल श्रीर कोयला भारी वस्तुयें हैं। इसलिए इनको स्थानान्तरित करने में काफी व्यय होता है। परन्तु जल-विद्युत केवल तारों द्वारा सुदूर मांग के क्षेत्रों तक श्रल्प व्यय में पहुँचाई जाती है। पंजाब के उत्तरी श्रीद्योगिक केन्द्रों की विहार कोयला क्षेत्र से कोयला मंगवाने में सुविधा नहीं है। इसीलिए यहां के कारखाने बाहरी हिमालय में स्थित जल-विद्युत-गृहों से चालक शक्ति प्राप्त करते हैं।
- (६) पैट्रोल पर ग्राघारित कोई भी विशास कारसाना संसार में नहीं है, जबिक बिजली द्वारा बड़े-बड़े कारखाने चलाये जा रहे हैं। नार्बे ग्रीर स्वीडन के घातु के विशाल कारखाने जल-विधुत से ही संचालित किये जा रहे हैं।
- (७) जल-विद्युत के प्रधिकाधिक उपयोग से कोयला ग्रोर पेंट्रोल की काफी बचत होती है। कहीं-कहीं तो कोयले की सुरक्षित सम्पत्ति भी ग्रशोधित भवस्था में छिपी पड़ी है। यह विश्वास किया जाता है कि जम्मू के रियासी जिले में सारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी एन्थ्र साइट कोयले की सुरक्षित सम्पत्ति पड़ी है, लेकिन जल-विद्युत का विकास हो जाने से उसके शोषण की ग्रोर किसी का ज्यान ग्राकृषित नहीं होता है।

- (५) कोयले से बिजलो की तुलता में कम गिक प्राप्त होती है। ४टन कोयले से प्राप्त होने वाली शक्ति एक हार्स पावर बिजलो की शक्ति के बराबर होती है। इसके श्रतिरिक्त बिजली द्वारा यन्त्रों के चलाने में श्रपेक्षाकृत कम शक्ति की श्रावश्यकता होती है।
- (१) बिजली के उपयोग से कोयले का उपयोग बहुत कुछ घट जायेगा। इससे कोयला ढोने में जो साधन काम करते हैं, वे अन्य व्यापारिव सामान ढोने के काम आयेंगे। मारत में प्रायः हम लोग यह सुनते हैं कि मालगाड़ी के डिब्बों की कभी के कारण कोयले की दुलाई कम हो गई है।
- (१०) जल-विद्युत का उपयोग कई विशेष उद्योगों में किया जा रहा है। ग्रस्यूमीनियम का उद्योग ग्रीर वायु-मण्डल से नाइट्रोजन प्राप्त करने का उद्योग, जिसमें प्रधिक तापमान की ग्रावश्यकता होती है, जल-विद्युत में ही चलाये जाते हैं। बिजली से ही ग्रधिक शक्ति द्वारा चलने वाले लोहे की चादर बनाने ग्रीर कपड़ा बनाने के उद्योग भी चलाये जाते हैं। जहाँ कोयला ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जैसे लकड़ी की लुगदी का उद्योग। वहाँ भी बिजली की शक्ति का ही उपयोग किया जाता है।
- (११) जिन क्षेत्रों में रेलगाड़ियाँ जल-विद्युत से चलाई जाती हैं, वहाँ रेलवे लाइन के पास के नगरों में विद्युत का उपयोग प्रकाश और कुटीर उद्योगों में होता है। स्विटजरलैंड ऐसे ही क्षेत्र का प्रमिद्ध उदाहरणा है। स्विटजरलैंड की मध्यवर्ती बाटियों के ग्रीद्योगिक केन्द्रों को बिजली के एक ही तार से रेल ग्रीर उद्योगों के संचालन के लिए बिजली प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की तार से प्राप्त होने बाली बिजली से गातायात ग्रीर उद्योग दोनों का विकास होता है।
- (१२) बिजली से रेलगाड़ी चलाने में कोयले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधा रहती है। बिजली के प्रयोग से रेलगाड़ी की गति बहुत तेज की जा सकती है। रेल एकदम तेज की जा सकती है और रोकी जा सकती है। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई में रेलगाड़ी बिजली से आसानी से चढ़ सकती है। पवंतीय प्रदेशों में रेल की सुरंगों में होकर चलना पड़ता है। इन सुरंगों में कोयले की शक्ति से चलती रेलगाड़ी के इंजन से निकले हुए धुएँ के कारण दम घुटने लगता है। ऐसे भागों में बिजली के उपयोग से वातावरण स्वच्छ रहता है और घुएँ से रहित रेलगाड़ी चल सकती है।
- (१३) कपड़े पर लोहा करना, पंखा चलाना, कपड़ा घोना ग्रादि घरेलू कार्य बिजली की शक्ति से कोयले की श्रपेक्षा कहीं श्रीधक ग्रासानी से किए जा सकते हैं। यह संस्ती पड़ती है और इसके उद्योग में कम भाभट रहता है।

जल-विद्युतं का विश्व वितर्ण —

संसार में कोयला भीर पेंट्रोल से कई सी गुनी ग्रधिक जल-विद्युत की सुरक्षित सम्पत्ति है। इसकी सुरक्षित सम्पत्ति का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि

श्रभी इसके खोज सम्बन्धी कार्यों ही का विकास हो पाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि संसार में ६५ करोड़ श्रश्व शक्ति के बराबर विद्युत तैयार की जा सकती है। इसमें से केवल ७ करोड़ श्ररब शक्ति श्रश्वात् १० प्रतिशत बिजली तैयार की जा रही है। केवल कुछ ही श्रत्यन्त श्रीद्योगिक उन्नतिशील देशों जैसे संयुक्त राज्य, कनाडा, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड श्रीर इटली में ही इसका विकास हुन्ना है। दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणी श्रमेरिका श्रम्भीका श्रीर श्रास्ट्रे लिया में श्रीर उत्तरी गोलार्द्ध के एशिया महाद्वीप में इसका विकास नाममात्र को ही हुन्ना है। वसे यह विश्वास किया जाता है कि इन देशों में सुरक्षित सम्पत्ति का सबसे बड़ा श्रंश विद्यमान है। श्रकेले श्रमीका में ही विश्व भर की ३० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्ति मोजूद है। एशिया के पहाड़ी भाग में इतनी सुरक्षित सम्पत्ति है कि इसका स्थान संसार में दूसरा है।

उत्तरी श्रमेरिका

जल-विद्युत की सुरक्षित सम्पत्ति के दृष्टिकोगा से उत्तरी श्रमेरिका का स्थान संसार में तीसरा है, परन्तु उत्पन्न की गई शिवत के विचार से इसे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस महाद्वीप पर संयुक्त राज्य श्रीर कनाड़ा में ही जल-विद्युत उत्पादन का ग्रत्यधिक विकास हुआ है। ग्राधुनिक श्रौद्योगिक विकास के साथ ही साथ जल-विद्युत का उपभोग भी बहुत बढ़ गया है। उत्तरी अमेरिका में कुल ३ करोड़ हासं पावर जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। संयुक्त राज्य में सुरक्षित जल-विद्युत सम्पत्ति की ५० प्रतिशत बिजली उत्पन्न की जाती है। बाढ़ के सारे पानी को यदि रोक दिया जाय तो देश में केवल इस पानी से ही ५० करोड़ हार्स पावर बिजली तैयार की जा सकती है। उत्तरी श्रमेरिका का जल-विद्युत उत्पादन की हिट्ट से विश्व में प्रथम स्थान है।

संयुक्त राज्य में जल-विद्युत उत्पादन क्षेत्र—

यह देश विश्व का सबसे बड़ा जल-विद्युत उत्पादक देश है। सन् १६६० में संयुक्त राज्य में १४१०५ करोड़ किलोवाट घण्टे जल-विद्युत पैदा हुई।

संयुक्त राज्य के जल-विद्युत उत्पादन क्षेत्र पूरवी अटलांटिक समुद्र तटीय पेटी पर फैले हुए हैं। अन्य क्षेत्र भीलों के पास और राकी पवंतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। संयुक्त राज्य के मुख्य क्षेत्र अप्रीलिखत हैं—



संयुक्त राज्य में जल विद्युत

(१) न्यू इंगलेंड — इस क्षेत्र में कनेकिटकट, माएन, मैसाचुसेट, न्यू हैम्पशायर, खेडिद्वीप और वरमोन्ट शामिल हैं। इस क्षेत्र में २२१ जल-विद्युत-गृह हैं, जिनसे हर साल ३७० करोड़ किलोवाट (Kilowatt) बिजली पैदा की जाती है। यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल में हिम निदयों की किया से प्रभावित हुआ था। अतः यहाँ कोयले का पूर्ण अभाव है और यह क्षेत्र कोयले के क्षेत्रों से बहुत दूर स्थित है। अतः प्राकृतिक सुविधामों की उपस्थित में यहाँ काफी जल-विद्युत तैयार की जाती है। अधिक वर्षा होने से भी भीलों में वर्ष भर काफी पानी रहता है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक जल-विद्युत उत्पन्न हो जाती है।

## जल-विद्युत का उत्पादन

| देश                   | मात्रा (१६६०)<br>(करोड़ किलोवाट घंटे) |   |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| संयुक्त राज्य धमेरिका | १४१०५                                 | • |
| कनाडा                 | ६६५१                                  |   |
| जापान                 | ६१७०                                  |   |
| सोवियत रूस            | ४७६३                                  |   |
| इटली                  | ₹ <i>≒</i> ₹ <b>७</b>                 |   |
| फ्रांस                | ३२४८                                  |   |
| स्वीडन                | २८८                                   |   |
| स्विट्जरलैंड          | १८०८                                  |   |
| नार्वे                | · २=३७                                |   |
| पं जर्मेनी            | 2200                                  |   |
| भारत                  | 900                                   |   |
| ब्रिटेन               | 700                                   |   |

- (२) बिसिगी प्रटलांटिक इस क्षेत्र में वर्जीनिया, उत्तरी केरोलिना ग्रौर दिखिगी केरोलिना राज्य सम्मिलित हैं। इन रियासतों में ब्लू पर्वत ग्रौर मैदानी पेटी पर प्रवंत पद क्षेत्र (Piedmont Area) में प्रपात रेखा (Water Fall-line) के सहारे ग्रसंख्य प्रपात स्थित हैं जिनमे जल-विद्युत का बहुत कुछ विकास हुगा है। इस क्षेत्र में की काफी वर्षा होती है ग्रौर भीलों में वर्ष भर पानी भरा रहता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जल-विद्युत-गृह चारलोट नगर के पास है। यहाँ की घनी ग्राबादी, शौद्योगिक उन्नति ग्रौर शक्ति की मांग के कारण खपत भी बहुत होती है। यहाँ से उत्तरी रियासतों ग्रौर ग्रौद्योगिक नगर वाशिगटन ग्रौर बाल्टीमोर को बिजली भेजी ग्राती है।
- (३) नियापा जल-प्रपात क्षेत्र यह क्षेत्र पूर्ण रूप से स्यूयार्क राज्य में फैला हुआ है । इस क्षेत्र में नियाप्रा-जल-प्रपात पर काफी जल-विद्युत उत्पन्न की जाती

है। नियामा प्रपात इरी म्रीर मोण्टारियो भीलों के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कुल उत्पन्न की गई बिजली की दो तिहाई संयुक्त राज्य के इसी भाग से उत्पन्न की जाती है। यहाँ उत्तरी भ्रमेरिका का सबसे बड़ा विद्युत-गृह है। यहीं से भ्रत्यन्त उन्नतिशील भीदो-



गिक क्षेत्रों को बिजली प्राप्त होती है। कोयले का स्रभाव स्रोर स्रोद्योगिक शक्ति की मांग के कारण यहाँ जल-विद्युत का स्रत्यधिक विकास किया गया है।

(४) महान् भीलों का दक्षिशा क्षेत्र-इस क्षेत्र में सूपीरियर, मिशी-गन और ह्यूरन भीलों के दक्षिगा में स्थित विस-कान्सिन धौर मिशीगन राज्यों का भाग सम्मि-लित है। ये दोनों ही राज्य हिम नदी के प्रभाव-क्षेत्र रहे हैं। ग्रत: ग्रसंस्य बड़ी-बड़ी भीलें इस क्षेत्र में हैं। नदियाँ छोटी भीर द्रतगामी हैं भीर भीद्योगिक भाग भी ग्रधिक है। यह भाग कोयला क्षेत्र से काफी दूर पड़ता है। मतः यहाँ भी जल-विद्युत प्रचुर मात्रा में उत्पन्न की जाती है।



(४) पैसिफिक तट क्षेत्र—इस क्षेत्र में कैलिफोनिया और अरीजोना राज्य सम्मिलित हैं। पूरवी तटीय मैदान की तरह इसमें भी छोटी, द्रुतगामी नदियों का एक लगातार कम उत्तर से दक्षिण तक फैला है। इस क्षेत्र में कोलोराडो नदी पर बने बांघों द्वारा काफी जल विद्युत बनाई जाती है। इन बांघों में से हुवर, प्राण्ड, कूली और बोल्डर बांघ संसार भर में प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी ढालों की अधिकता, कोयले की कमी, पर्याप्त ढालू भूमि, सिचाई के साधनों की अत्यधिक आवश्यकता, जाड़े की ऋतु में वर्षा की अधिकता, गर्मी की ऋतु में वर्षा के पिघलने से काफी पानी की प्राप्ति और तटीय बड़े नगरों में बिजली की भारी मांग के कारण यहाँ जल-विद्युत का शीधतापूर्वक विकास हुआ है।

(६) टेनेसी घाटी क्षेत्र—यह क्षेत्र टेनेसी राज्य में फैला है। इस क्षेत्र में टेनेसी ग्रीर उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में जल-विद्युत



उत्पन्न की जाती है।
यहाँ १२ करोड़ किलोवाट बिजली बनाई
जाती है। इम क्षेत्र के
प्रसिद्ध बांध वीलर,
केन्द्रकी ग्रीर विलसन हैं।
कोयले का अभाव ग्रीर
स्यानीय मांग, जल-विद्युत
के विकास के लिए विशेष
सुविधायें हैं।

कताडा — इस देश के पिरचमी और दक्षिणी-पूरवी क्षेत्रों में पर्वतीय तथा पठारी भाग जल-विद्युत उत्पादन के आदर्श क्षेत्र हैं। कनाडा का जल-विद्युत उत्पादन की हिन्दि से दूसरा स्थान है। इस देश में सन् १६६० में ९६५१ करोड़ किलोवाट घण्टे जल-विद्युत उत्पन्न की गई। इस देश के अमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

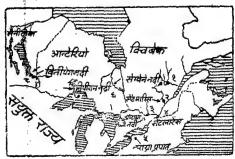

(१) नियाग्रा क्षेत्र—यह क्षेत्र इस देश की सीमा पर इरी ग्रीर मोन्टारियो कीलों के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में काफी जल-विद्युत नियाग्रा प्रपात से उत्पन्न की जाती है।

(२) सेन्टलारेन्स क्षेत्र— इस क्षेत्र में प्रेसकोट से माण्ट्रियल

तक का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में सेन्टलारेंस नदी के अन्तर्राष्ट्रीय वेग भाग (International Rapid Section) में कई स्थानों पर बांध बनाकर जल-विद्युत उत्पन्न की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षिणी-पूरनी भ्रोण्टारियो भ्रोर क्यूबेक राज्यों

के भाग सम्मिलित हैं। वहाँ २२ लाख हार्स पावर की सुरक्षित सम्पत्ति में से १ लाख हार्स पावर बिजली उत्पन्न की जा रही हैं।

(३) पंसिफिक तटवर्ती माग—यह क्षेत्र ब्रिटिश कोलिम्बिया राज्य में स्थित है। यहाँ कोयले का ग्रमात्र है। राकी घौर कोस्ट पर्वत की श्रे िएयों के पास प्राकृतिक जल-प्रपातों से काफी बिजली उत्पन्न की जाती है। श्रेजर घौर कोलिम्बिया निर्दियों पर बांध बनाये गये हैं। यहाँ ५० लाख हासं पावर बिजली उत्पन्न की जाती है जिसके द्वारा कनाडा के कागज श्रीर लकड़ी के उद्योग चलाये जाते हैं।

#### युरोप

जल-विद्युत की उत्पन्न की हुई मात्रा के विचार से इस महाद्वीप का स्थान संसार में दूसरा है। जहाँ जल-विद्युत की सुरक्षित मात्रा का धनुमान लगभग ७ करोड़ हार्स पावर है, जिसका केवल ३० प्रतिशत ही विकसित किया जा सका है। इस महाद्वीप पर धौद्योगीकरण का विकास सबसे अधिक हुआ। अतः शक्ति की प्रचुर मांग रहती है। यहाँ के कई देशों में जैसे इटली, नार्वे, फांम, जर्मनी, स्विटजरलेंड, फिनलेंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलेंड और रूस में जल-विद्युत का श्रह्यधिक विकास हो चुका है। इन देशों में लोहे और तेल की कमी है।

इटली—यह प्रदेश यूरोप में सबसे प्रधिक बिजली उत्पन्न करता है।
सन् १६६० में यहाँ ३५३७ करोड़ किलोबाट घन्टे बिजली उत्पन्न की गई थी। देश
का ब्राधुनिक ब्रौद्योगीकरएा जल-विद्युत पर निभंर करता है। देश के उत्तरी भाग
में पवंत ब्रौर मैदान के पवंत-पद क्षेत्र (Piedmont Sector) जल-विद्युत उत्पादन के
बादशं क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में स्विटजरलेंड की बड़ी भीलों से निकलने वाली द्रुतगामी
निदयों ऊँचे जल-प्रपात बनाती हुई गिरती हैं। ब्रतः इनसे प्रचुर मात्रा में विजली
उत्पन्न की जाती है। ब्राल्प्स पवंतों में बफं के पिघलने ब्रौर घनी वर्षा से निदयों
में पानी की काफी पूर्ति रहती है। ब्रतः यहाँ जल-विद्युत उत्पादन के ब्रनेक प्रमुख
केन्द्र हैं। ब्रम्बरिया, इमलिया, टस्कनी ब्रन्य उल्लेखनीय केन्द्र हैं जो मध्य इटली
में स्थित हैं। मध्यवर्ती श्रोणी ब्ररीनाइन से निकलने वाली कई छोटी द्रुतगामी
निदयों से काफी बिजली उत्पन्न की जाती है। इटली में कोयले का ब्रभाव है।
इसलिए जल-विद्युत विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है।

नार्वे, स्वीडन इन देशों में यूरोप की २५ प्रतिशत विजली उत्पन्न की जाती है। सारे यूरोप की जल-विद्युत की सुरक्षित सम्पत्ति का एक तिहाई भाग इस क्षेत्र में पैदा किया जाता है। इटली के बाद सारे यूरोप में इसका उत्पादन सबसे प्रधिक है। नार्वे, स्वीडन के पश्चिमी भाग में स्थित केंचा पवंतीय भाग हिम-नदी कृत महान् भीलों, तंग घाटियों और दुतगामी जल-प्रपात बनाने वाली नदियों से भरा पड़ा है। इस क्षेत्र में कोयले का अभाव है। अतः धातु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक जल-विद्युत का उत्पादन किया जाता, है। नार्वे और स्वीडन में सन् १९६० में पृथक्-पृथक् क्रमशः २६३७ करोड़ किलोवाट



इटली में जल विद्यत

घण्टे तथा २८८८ करोड किलोवाट घण्टे जल-विद्युत उत्पन्न हुई। यहाँ पश्चिमी भाग में घनी वर्षा तो होती ही है, भीलों भीर नदियों को हिम नदियों से पर्याप्त बर्फ और पानी भी मिल जाता है। प्राचीन एवं हढ़ रवेदार शैलों की नींव पर ऊँचे-ऊँचे मजबूत बांध बनाये गये हैं। इस क्षंत्र के दक्षिणी-पूरवी भाग में जल-विद्युत का विशेष विकास हम्रा है। स्वीडन देश के नारलैंड ग्रीर उत्तरी भाग का खुब श्रीद्योगिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में बिजली का ग्रीधक-तर उपयोग खाद, कागज, वन, घातु ग्रीर लोहे इस्पात के

कारखानों और रेल चलाने में होता है। नार्वे के दक्षिणी भाग में घनी जनसंख्या और भीद्योगिक विकास के लिए सस्ती जल-विद्युत की काफी मांग रहती है।

### एशिया

अफ़ीका के बाद सारे संसार में जल-विद्युत की सुरक्षित सम्पत्ति की हिल्ली से एशिया का स्थान दूसरा है, लेकिन यहाँ बिजली का बहुत कम विकास हुआ। है। औद्योगिकरण के प्रभाव से वंचित रहने और मुख्यतः खेतीहर और कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण यहाँ औद्योगीकरण शक्ति की अधिक मांग नहीं रही है। अतः जल-विद्युत का विकास बहुत कम हुआ है। यहाँ ७ करोड़ ४० लाख हासं पावर की अनुमानित सुरक्षित सम्पत्ति है। विकास के विचार से केवल भारत और जापान मुख्य हैं। चीन में भी नई साम्यवादी सर्कार ने नई योजना के अनुसार बिजली के उत्पादन का कार्य आरम्भ कर दिया है।

जापान - यह देश सारे एशिया में सबसे श्रधिक श्रीशोगिक प्रगति वाला देश है, परन्तु यहाँ कोयले का श्रभाव है। इसिलए जल-विश्वुत का विकास यहीं सबसे श्रधिक हुआ है। एशिया की सारी सुरक्षित सम्पत्ति का केवल १५ प्रतिशत यहाँ है। लेकिन सारे एशिया की दो तिहाई जल-विश्वुत उत्पन्न करने के लिए जापान प्रिमिद्ध है। इस देश में बिजली का भ्रत्यविक महत्व है। एशिया का सबसे पुराना जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र इसी देश में है। जल-विद्युत उत्पादन कार्य इस देश में सन् १८६१ में भ्रारम्भ किया गया था। मन् १८६४-६५ में चीन-युद्ध के कारण कोयला ग्राना बन्द हो जाने के पश्चात् भ्रधिक जल-विद्युत उत्पन्न की जाने लगी। सन् १६५६ तक इस देश में ६१७० करोड़ किलोवाट घन्टे से भी भ्रधिक जल-विद्युत उत्पन्न की जाने लगी थी। जापान में जल-विद्युत के उत्पादन के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशायें हैं—

- (१) जापान अत्यन्त ऊँचा-नीचा पहाड़ी प्रदेश है, जिसके ठीक बीचों-बीच उत्तरी दक्षिणी दिशा में फैली एक ऊँची पर्वत श्रेणी है। इससे उतरते समय सभी नदियाँ जल-प्रपात बनाती हैं।
- (२) जापान की सभी निदयाँ द्रुतगामिनी हैं और श्रिधिकतर निदयौं विकिसित शौद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जिनमें बिजली की बहुत मांग रहती है। मांग के क्षेत्र की निकटता एक विशिष्ट सुविधा है।
- (३) जापान के मध्यवर्ती पर्वतीय भाग में घनी वर्षा होने के कारण सभी बड़ी भीलों में वर्ष भर पर्याप्त पानी भरा रहता है। इसलिए नदियों में कभी पानी की कमी नहीं होती।
- (४) जापान में ग्रौद्योगीकरण की प्रगति तो बहुत ग्रधिक हो गई, लेकिन वहाँ कीयले ग्रौर पैट्रोल की भारी कमी है। शक्ति की पूर्ति के लिए इसी कारण जल-विद्युत का महत्व बहुत ग्रधिक बढ़ गया है।
- (५) जापान में हल्के उद्योग-धन्धों का विकास हुन्ना है, जिसमें छोटी-छोटी मशीनों के चलाने में बिजली का प्रयोग सर्वोत्तम एवं सबसे मधिक उपयुक्त है।
- (६) जापान में तांबा इतनी श्रधिक मात्रा में मिलता है कि बिजली के तारों के बनाने में किसी प्रकार की श्रसुविधा नहीं होती। इस प्रकार प्रारम्भिक क्यय काफी घट जाता है।

मारत—जापान के बाद एशिया में भारत का स्थान जल-विद्युत उत्पादन में दूसरा है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय के पर्वतीय भाग ग्रीर दक्षिणी पठार भाग जल-विद्युत उत्पादन के लिए ग्रानुकूल क्षेत्र है। भारत में लगभग ५ लाख किलोवाट विजली का उत्पादन हो रहा है। इसमें केवल दक्षिणी पठारी भाग में ही ४ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न की जा रही है। भारत में जल-विद्युत का विकास ग्रभी प्रारम्भिक दशा में ही है। सन् १६५६ में यहाँ ७०० करोड़ किलोवाट वण्टे जल-विद्युत पैदा की गई। भारत में जल-विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिक्षित सुविधायें प्राप्त हैं—

(१) भारत एक मानसूनी प्रदेश है, जहीं वर्षा ऋतु में स्थिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ जल-भण्डार विशाल एवं विस्तृत हैं।

- (२) उत्तरी हिमालय के भाग और दक्षिणी पठारी भागों में कई ऊँचे जल-प्रपात पाये जाते हैं जैसे उत्तर की धोर ऊहल और दक्षिण की छोर कावेरी का जल-प्रपात । इन पर्वतीय भागों में संकरी घाटियाँ भी काफी मिलती हैं, जहाँ श्रासानी से बांच बनाये जा सकते हैं।
- (३) उत्तर की सारी नदियाँ हिमालय से निकलने के कारण वर्ष भर प्रभावित रहती हैं और उनमें पानी की गित और मात्रा दोनों ही अधिक रहती हैं। गर्म देश होने के कारण कोई नदी शीतकाल में जमने नहीं पाती, अतः जल-विद्युत- गृह पूरे वर्ष चालू रहते हैं।
- (४) हिमालय के क्षेत्र ग्रीर धुर दक्षिणी क्षेत्र दोनों ही कोयला क्षेत्र से बहुत दूर स्थित हैं, जिससे वहाँ स्थानीय माँग की पूर्ति के लिए जल-विद्युत का विकास आवश्यक हो गया है।

भारत में कई अमुविधायों भी हैं। मानसूनी क्षेत्र होने के कारणा भारत में सारे साल समान रूप से वर्षा नहीं होती। इसलिए अधिक धन-राशि व्यय करके कृतिम भीलों का निर्माण करना पड़ता है, जिससे जल-विद्युत उत्पादन का व्यय बहुत बढ़ जाता है। निदयों अपने पेटे में रेत जमा करती रहती हैं, जिससे जल-विद्युत-गृह में जल-चक्की के खराब हो जाने और पानी की कमी का भय रहता है। निदयों में बाढ़ भी अक्सर आती रहती हैं, जिससे जल-विद्युत-गृह के नष्ट हो जाने का बड़ा खतरा रहता है। मांग के क्षेत्र अधिकतर मैदानी भागों में पड़ते हैं, जिनके उत्पादन केन्द्रों से बहुत दूर स्थित होने के कारण तारों द्वारा बिजली पहुँचाने में शक्ति का हास होता रहता है।

भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाधों के श्रनुसार दामोदर, भाखरा नांगल, रिहन्द, तुङ्गभद्रा, कोशी भ्रौर हीराकुढ क्षेत्रों में जन-विद्युत उत्पादन का काम चालू है। इनके चालू हो जाने पर भारत का स्थान एशिया में प्रथम हो जायेगा। भावी महत्व के कारण यह योजनायें श्रभी से प्रसिद्ध हो गई हैं।

भारत के जल-विद्युत केन्द्र तीन प्रकार के हैं—(ग्र) ग्रौद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित, (ब) सिंचाई से सम्बन्धित, (स) पहाड़ी नगरों से सम्बन्धित। प्रमुख जल-विद्युत केन्द्र निम्नलिखित हैं—

(१) टाटा जल-विद्युत कम — यह सबसे बड़ा जल-विद्युत उत्पन्न करने का कम है। इसकी स्थापना जमशेद जी नौशेरवॉजी टाटा ने की थी। पश्चिमी घाटों की चपटी चोटियों पर ग्रांघ्र घाटी भील, लोना वाला भील ग्रीर नीलामूला भीलों का निर्माण करके उनमें ग्ररक सागरीय मानसूनी हवाग्रों से होने वाली भारी वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है ग्रीर कमशः शिवपुरी, खोपोली ग्रीर भीरा नामक केन्द्रों पर जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ सारे भारत की ५ प्रतिशत जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसका सारा भाग बम्बई के उद्योगों को प्राप्त होता है।

- (२) मद्रास जल-विद्युत कम—इस क्रम में पैकारा, मैदूर श्रीर पापनाशम केन्द्र शामिल हैं। पेरियार श्रीर पलनी पहाड़ी केन्द्र भी उल्लेखनीय हैं। इस सारे क्रम में लगभग ५०,००० किलोबाट बिजली उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग मद्रास, मैसूर श्रीर केरल में होता है।
- (३) उत्तर प्रदेश का गंगा जल-विद्युत कम—उत्तर प्रदेश में गंगा की नहर के ऊपर कृतिम जल-प्रपातों से कई स्थानों पर जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस क्रम में सात विशाल जल-विद्युत शक्ति उत्पादक केन्द्र पथरी, भोला, पालना, सुमेरा, सलावा, नीरगाजनी और चितौरा में चालू हैं। इस क्रम में कुल मिलाकर ३०,००० किलोवाट जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। इससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को काफी विजली प्राप्त होती है। इस बिजली का ग्रधिकतर उपयोग ट्यूबबैल चलाने में होता है। पश्चिमी जिलों के शौद्योगीकरण में इस बिजली का प्रमुख हाथ है। इस क्रम में ग्रव पथरी शक्ति-गृह का निर्माण हुग्रा है।
- (४) पहाड़ी ग्रौर मैदानी शहरों को बिजली प्रदान करने वाले केन्द्रों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं जोगेन्द्र नगर (पंजाब), बारामूसा ग्रौर मुजपफराबाद (काश्मीर), शिवसमृद्रम (मैसूर) ग्रौर पल्लीवासल (केरल)।

### ग्रास्ट्रे लिया

इस महाद्वीप के पूरवी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग श्रोणी में जल-विद्युत की यथेष्ठ मात्रा सुरक्षित है परन्तु श्रीद्योगीकरण का विकास न होने के कारण इस विद्युत-सम्पत्ति का पोषण नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में मांग भी बहुत कम है।

न्यूजीलेंड एक पर्वतीय प्रदेश है भीर पिरचमी यूरोपीय जलवायु वाले खण्ड में स्थित है। इसलिए इसको सारे साल घनी वर्षा प्राप्त होती है। निर्दयों भी छोटी भ्रौर द्रुतगामिनी हैं तथा घाटियों में होकर बहती है। यहाँ सात बड़े विद्युत-केन्द्र हैं—पुटारूर, जिसबोर्न, क्राइस्टचचं, भ्रोमारू शेनन, केब्रिज, नाइटेकेप्स भीर इनोडिन। न्यूजीलेंड के कुटीर धन्धे भीर डेरी उद्योग में इस बिजली की खपत है।

तस्मानिया द्वीप में श्रौज नदी पर बाडामान प्रसिद्ध विद्युत-केन्द्र है जिसका महत्व तस्मानिया के लिए बहुत ग्रधिक है।

#### दक्षिणी ग्रमेरिका

जल-विद्युत सुरक्षित मात्रा के विचार से इस महाद्वीप का स्थान ग्रत्यन्त उच्च है, परन्तु भौद्योगिक विकास में पिछड़े होने के कारण इसका विकास बहुत कम हुआ है। यहाँ की सुरक्षित सम्पत्ति ७ करोड़ हार्स पावर है, जिसका केवल ३% विकसित हुआ है। पूरवी बाजील भौर दक्षिणी चिली में विकास हुआ है।

#### ग्रंफ्रीका

विश्व भर में जल-विद्युत की सुरक्षित सम्पत्ति के विचार से इसका स्थान पहला है, परन्तु उत्पादन के विचार से यह सारे संसार में सबसे पीछे है। यहाँ अग्रलिखित कारगों की वजह से जल-विद्युत का विकास नहीं हो पाया है—

- (म्र) नदियों में प्राय: बाढ़ें भ्राती रहती है, जिससे विद्युत-गृहों के टूटने का खतरा रहता है।
- (ब) कुछ निदयाँ तो केवल मौसमी हैं। ग्रतः उनमें एक ऋतु में पानी रहता ही नहीं है।
- (स) अफ्रीका संसार का सबसे पिछड़ा महाद्वीप है। इमलिए उद्योग-घन्घों के अभाव में बिजली की मांग नहीं के समान है।
- (द) जिन क्षेत्रों में जल-विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की श्रनुकूल दशायें प्राप्त हैं, वे सभी क्षेत्र घनी श्राबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर पड़ते हैं। श्राबादी तो सबसे श्राधिक उत्तरी-पूरवी श्रीर दक्षिणी भागों में हैं। लेकिन जल-विद्युत उत्पादन की सम्भावनायें सबसे श्राधिक मध्यवर्ती भागों में हैं।
- (र) शक्ति-प्राप्ति के क्षेत्र ग्रधिकतर भूमध्यवर्ती भागों में हैं, जो घने तथा दुर्भेंद्य जंगलों के कारण पहुँच के बाहर हैं।

श्रफ़ीका के विक्टोरिया जल-प्रपात से श्रीर कांगो के कटिक जिले में कुछ जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है।

#### परीक्षा-प्रक्त

(१) जल-विद्युत शक्ति का व्यवसायों के संचालन में क्या महत्व है भौर इसका क्या मविष्य है ? संक्षेप में यह भी वर्णन की जिये कि इसके विकास के लिए किन-किन परिस्थितियों की ग्रावक्यकता है ?

#### श्रम्यासार्थं प्रक्त

- (१) संसार के किन-किन देशों में जल-विद्युत का विशेष विकास हुआ है ? इसके प्रधान उत्पादन केन्द्रों का वर्णन कीजिये।
- (२) विश्व के विभिन्न मार्गों से जल-विद्युत शक्ति की सम्मव क्षमता क्या है और कहाँ-कहाँ इसका विकास किया गया है ?
- (३) संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा इटली के जल-विद्युत विकास क्षेत्र के मान-चित्र बनाइये।

# १५ प्रमुख उद्योग MAJOR MANUFACTURING INDUSTRIES

## लोहा श्रौर इस्पात उद्योग

लोहा-इस्पात उद्योग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा रक्षात्मक उद्योग है। प्रथम महायुद्ध में ही इसकी उपयोगिता पूर्णत: विदित हो गई थी, परन्तु दूसरे महायुद्ध ने इसकी नितान्त भावश्यकता भी स्पष्ट कर दी। लोहा-इस्पात उद्योग आधुनिक भौद्योगीकरण की नींव है, क्योंकि सभी उद्योगों के कारखाने इस्पात की बनी मशीनों से ही चलाये जाते हैं और ये मशीनें लोहा-इस्पात उद्योग की ही उपज हैं। भौद्योगिक विकास की भ्राधार शिला ही लोहा-इस्पात उद्योग है। इस उद्योग से बने पदार्थ छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े इंजन तक हैं। भ्राधुनिक भारी उद्योग (Heavy Industry) का जन्म भौर विकास लोहा-इस्पात उद्योग के द्वारा ही हुआ है।

लोहा-इस्पात उद्योग मिस्र में ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व चालू था। इसका चरम विकास रोम में रोमन साम्राज्य के युग में हुआ। इंगलैंड में लोहे को Catalan Forge और Blast Furnace नामक भट्टियों में जमा कर शुद्ध कर उससे औजार बनाते थे। दिमशक की तलवार सारे संसार में प्रसिद्ध थी। आधुनिक ढंग से इस्पात बनाने का धन्धा २० वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वैसे लोहा बनाने का धन्धा १६ वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। १६ वीं शताब्दी में इंगलैंड इस उद्योग में अग्रगण्य था भीर २० वीं शताब्दी में जर्मनी और संयुक्त राज्य अग्रगी हैं।

केन्द्रीयकरण के तस्व — लोहे की घातु हमेशा कोयले की ग्रोर ग्रार्कावत होती है। इसलिए ग्राजकल सबसे ग्रधिक विस्तृत लोहा-इस्पात क्षेत्र प्राय: कोयला क्षेत्र के समीप ही स्थित होते हैं। लोहा-इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सभी कच्चे माल भारी होते हैं ग्रीर प्राकृतिक ग्रवस्था में भार के ग्रनुपात में बहुत कम कीमती होते हैं। ग्राधुनिक विधि के ग्रनुसार १ टन कच्चा लोहा (Pig Iron) बनाने में दो टन कच्चे घातु (Iron Ore), ४ टन कोयला ग्रीर द टन चूने का पत्थर चाहिए। ये सारे कच्चे माल बहुत भारी होते हैं। इसलिए इनके प्राप्त क्षेत्रों के पास ही लोहा-इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। इनमें से ग्रधिकांश कच्चे माल जिस क्षेत्र के पास पाये जाते हैं, वहाँ इनके स्थानीयकरण की ग्रनुकूल दशायें प्राप्त होती हैं। इन सब कच्चे मालों के ग्रतिरिक्त विशेष प्रकार के कामों में प्रयुक्त होने वाले कोहा-इस्पात बनाने के लिए कई ग्रन्य घातुग्रों की ग्रावश्यकता होती है। लोहे को कड़ा करने के लिए मैंगनीज, टंग्सटन ग्रीर कोमियम का प्रयोग किया जाता है।

इन सभी कच्चे मालों में कीयला सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ग्रधिक श्रावश्यकता इस उद्योग में कोयले की ही होती है। इसलिए श्राध्निक यग में सारे लोहा-इस्पात उद्योग कोयला क्षेत्रों के पास ही स्थित हैं, क्योंकि लोहा व कोयला दोनों ही भारी कच्चे माल हैं। इसलिए अधिकतर लोहा-इस्पात उद्योग के केन्द्र लोहा श्रीर कोयला क्षेत्र के बीचों-बीच स्थापित किए जाते हैं। पिट्सबर्ग श्रीर जमशेदपुर इसके दो आदर्श उदाहरए। हैं। पिट्सबर्ग पूरव की श्रोर अप्लेशियन कोयला क्षेत्र भ्रौर पश्चिम की श्रोर महान भीलों के लोहा क्षेत्रों के बीच स्थित है। इस उद्योग के कुल प्रमुख केन्द्र लोहा प्राप्त होने वाले क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं। सपीरियर भील क्षेत्र के केन्द्रों को एक बड़ी सुविधा प्राप्त है कि जो जहाज पूर्व की भ्रोर अप्लेशियन क्षेत्र को लोहा ले जाते हैं वही जहाज वापसी में उस क्षेत्र का कोयला ले ग्राते हैं। इस प्रकार जहाजों को खाली लौटना नहीं पडता ग्रीर सस्ते दामों में कोयला प्राप्त होता है। लोहा-इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सभी कच्चे माल श्रीर उद्योग के बने माल भी बहुत भारी होते हैं। इसलिए इस उद्योग की स्थापना ग्रीर इसके विकास के लिए सस्ते ग्रीर व्यापक यातायात मार्गी का होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इसलिए संसार के सभी बड़े-बड़े लोहा-इस्पात क्षेत्र किसी न किसी प्रकार से नदी, नहर, भील या समुद्री-मार्गी द्वारा जुड़े हैं। बाजार की निकटता भी एक प्रभावशाली तत्व है। लोहा-इस्पात उद्योग के बने माल काफी भारी होते हैं। इसलिए बाजार की निकटता इसके स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। परन्तु श्रव इंजन जैसे भारी माल कनाडा से भारत तक जहाजों द्वारा लाये जाते हैं। इसके वाहन भाड़े पर बहुत व्यय करना पड़ता है। लोहा-इस्पात भारी उद्योग है, जिसमें बलवान श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की संख्या प्रचुर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को इस उद्योग का विशेष ज्ञान होना चाहिए । कुशल श्रमिकों की श्रावश्यकता रहती है। भारी उद्योग होने के कारण इसके कारखाने एक मंजिले होते हैं, जिनके लिए पर्याप्त समतल भूमि का होना मावश्यक है। इसलिए इसके कारखाने मैदानी भागों पर स्थित हैं। लोहा-इस्पात कारखानों में करोड़ों रुपयों की पूँजी लगती है। इसलिए पूँजी की सुलभ प्राप्ति भी एक प्रावश्यक दशा है। भारत के नये प्रस्तावित लोहा-इस्पात कारखानों में रूस, ग्रमेरिका ग्रौर इंगलैंड की पूँजी भी लगाई गई है। लोहे को गलाने, साफ करने, मशीनों को ठण्डा करने से प्रचर मात्रा में पानी की भ्रावश्यकता रहती है। इसलिए भ्रधिकतर इस्पात-क्षेत्र नदी, नहर, भील या समुद्र के पास स्थापित किए जाते हैं। एक बार नष्ट हो जाने से इनके पुनर्तिर्माण की सम्भावना बहुत कम रहती है। इसलिए युद्धकालीन श्राक्रमण से बचने के लिए इस्पात के कारखाने देश के भीतरी भागों में सुरक्षित स्थानों पर बनाये जाते हैं। जमशेदपूर, पिट्सबर्ग श्रीर बिमचम ऐसे स्थानीयकरण के श्रादर्श उदाहरण हैं। यही कारण है कि साइबेरियन क्षेत्र में ग्राधुनिक इस्पात कारखानों को स्थापित किया जा रहा है।

इस्पात बनाने की विधियाँ--

कच्चे लोहे में कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको साफ करने की कई विधियाँ हैं। वास्तव में इन्हीं साफ करने की विधियों को इस्पात बनाने की विधियाँ कहते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के बाद कच्चे लोहे में आवश्यकतानुसार थोड़ा या अधिक कार्बन मिलाया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने के लिए क्रोमियम, टंग्सटन, मैंगनीज और अल्यूमीनियम धातुओं में से कोई एक यासभी धातुयों विभिन्न मात्रा में मिलाई जाती हैं। इस प्रकार इस्पात तैयार होता है। लोहा-इस्पात के अनेक प्रकार होते हैं। लगभग ५२ प्रकार के इस्पातों का प्रयोग केवल मोटकार उद्योग में होता है। यथार्थ में हरएक विशेष उपभोग में एक भिन्न प्रकार का इस्पात काम में लाया जाता है। इस्पात बनाने की विधियाँ निम्नलिखित हैं—

- (१) बेसिमर विधि (Bessemer Process)—इस विधि का आविष्कार सर हेनरी बेसिमर नामक अंग्रेज ने किया था और यह सबसे पुरानी है। इस विधि का आविष्कार सन् १८५५ में किया गया। पिघले हुए ढलवा लोहे (Cast Iron) में हवा प्रवाहित करने से उसकी अशुद्धियाँ (सिलिकन, फासफोरस, कार्बन और मैंगनीज) आवसीजन से मिलकर मैल के रूप में बाहर निकलती हैं। इस प्रकार पहले पिटवाँ लोहा (Wrought Iron) बनता है। फिर कार्बन की आवश्यक मात्रा स्पीगल (Spiegal) के रूप में उसमें डालकर इस्पात बनाया जाता है। यह विधि एक विशेष प्रकार के बड़े बर्तन में की जाती है, जिसे परिवर्तक (Convertor) कहते हैं। इस विधि में प्रयुक्त होने वाले परिवर्तक को बेसिमर परिवर्तक (Bessemer Convertor) कहते हैं। बेसिमर विधि भी दो प्रकार की होती है। (अ) अम्लीय बेसिमर विधि—इस विधि में बालू और स्पीगल दोनों ही गली धातु में मिलाए जाते हैं। (ब) भाष्मक बेसिमर विधि— इस विधि में चूना और फासफोरस पिघली धातु में मिलाए जाते हैं।
- (२) सीमेन्स मार्टिन के खुले चूल्हे की विधि (Seimens Martin Open Hearth Process)—यह इस्पात बनाने की ग्राधुनिक विधि है। इस विधि का सबसे ग्रधिक उपयोग जर्मनी में होता है। इसकी भट्टी विभिन्न प्रकार की होती है। इस विधि में एक खुले चूल्हे की भट्टी में चूने या मैंगनीशियम का लेप किया जाता ग्रीर इसी चूल्हे में ढलवा लोहा ढाला जाता है। फिर इस भट्टी को उत्पादक गैंस (Producer Gas) से गर्म किया जाता है। जब सब ग्रधुद्धियाँ जल कर नष्ट हो जाती हैं, तब उसमें स्पीगल की ग्रावश्यक मात्रा डालकर पिघले हुए इस्पात को साँच में डालकर ठण्डा कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा ग्राजकल ५० प्रतिशत इस्पात बनाया जाता है। इस विधि के द्वारा ग्रज्जित इस्पात बनाया जाता है ग्रीर इसमें लोहे के छीलन का भी प्रयोग किया जा सकता है।
  - (३) मिश्रित विधि (Mixed Process)—इस विधि का बहुत कम उपयोग ्होता है। इसविधि में बेसिमरव खुली भट्टी दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है।

- (४) कटोरी पात्र विधि (Crucible Process)—यह भी एक बहुत पुरानी विधि है। इसका ग्राविष्कार शेफील्ड नगर के एक घड़ीसाज ने किया था। इस विधि में ग्रेफाइट की एक बनी कटोरी में लोहा पिघला कर उसमें चूना ग्रीर दूसरी भातुयें श्रावश्यक मात्रा में मिलाई जाती हैं ग्रीर इस प्रकार इस्पात बनाया जाता है।
- (५) विद्युत मट्टी विधि (Electric Furnace Process)—जिन स्थानों पर विद्युत उत्पादन सस्ते व्यय पर होता है या जिन कियाओं के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, वहाँ विद्युत-भट्टी का उपयोग होता है। ये भट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं—(अ) विद्युत चाप भट्टी (Electric Arc Furnace), इस भट्टी में कार्बन के अुवों द्वारा ३०,००० सिन्टीग्रेड तक तापमान उत्पन्न किया जाता है। (ब) विद्युत प्रतिबन्ध भट्टी (Resistance Furnace) जिसमें विद्युत चक्र में बाधा डाल कर उपमें गर्मी उत्पन्न कर लेते हैं। विद्युत भट्टी विधि नवीनतम विधि है। इसमें उत्पादन व्यय बहुत अधिक पड़ता है और विद्युत की मात्रा भी अधिक लगती है। इस विधि में विद्युत भट्टी में लोहा गलाकर व दूसरी धातुयें मिलाकर अच्छा इस्पात बनाया जाता है। यह वैज्ञानिक विधि है। नार्वे, स्वीडन में इस विधि का विशेष प्रयोग होता है।

संसार में इस्पात का उत्पादन (सन् १६६०)

| मात्रा (लाख मीद्रिकट     | न) |
|--------------------------|----|
| 558                      |    |
| ७०७                      |    |
| <sup>*</sup> २४ <b>६</b> |    |
| २२४                      |    |
| २५३                      |    |
| १७६                      |    |
| £ ?                      |    |
| ĘĘ                       |    |
| <b>७</b> २               |    |
| ₩ 0                      | ,  |
| * &                      |    |
| 34                       |    |
| . ¥8                     |    |
| *1                       |    |
| ₹ <b>%</b>               |    |
| ₹€                       |    |
|                          |    |

## विश्व वितरण-

लोहे के उत्पादन के साथ इस्पात उत्पादन में भी सारे संसार में संयुक्त राज्य का स्थान पहला है। संयुक्त राज्य में सारे संसार का ५० प्रतिशत इस्पात उत्पनन किया जाता है। रूस, जर्मनी ग्रीर इङ्गलैंड के स्थान इसके बाद ग्राते हैं। जिन देशों में इसकी सबसे अधिक मांग है उन्हीं देशों में इसका उत्पादन भी अधिक है। सभी विकसित श्रौद्योगिक देश संसार के लोहा-इस्पात का लगभग ६०% पैदा करते हैं।

# संयुक्त राज्य में लोहा-इस्पात उद्योग

संयुक्त राज्य ससार का श्रेष्ठतम उन्नतिशील श्रीबोगिक देश है। श्रत: यहाँ इसकी घरेलू मांग बहुत प्रधिक है, जिसके कारए। यहाँ से केवल ५ प्रतिशत इस्पात का निर्धात किया जाता है। संयुक्त राज्य के श्रीद्योगिक श्रमिकों में से लगभग एक-चौथाई व्यक्ति लोहा-इस्पात के कारखानों में काम करते हैं। लोहा-इस्पात उद्योग का सबसे अधिक विस्तार अप्लेशियन पर्वत क्षेत्र में हुआ है, जहाँ कोयला और लोहा दोनों ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका का लौह-इस्पात उद्योग चार मुख्य क्षेत्रों में केन्द्रित है-

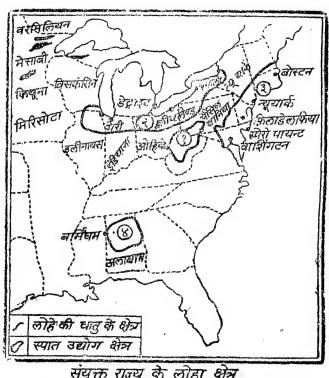

संयुक्त राज्य के लोहा क्षेत्र

- (१) उत्तरी प्रप्लेशियन क्षेत्र—इसको पिट्सवर्ग ग्रौर ग्रोहियो का प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र में पिट्सवर्ग ग्रौर यंगस्टन नामक दो केन्द्रों के चारों ग्रोर लोहा-इस्पात के कारखानों का केन्द्रीयकरए। हुग्रा है। पिट्सवर्ग क्षेत्र के कारखाने ग्रोहियो, ग्रालघनी ग्रौर मानेनघेला निदयों की घाटियों में केन्द्रित हैं, जबिक यंगस्टन क्षेत्र के कारखाने शेननगों ग्रौर महोनिंग निदयों की घाटियों में स्थित हैं। दोनों में पिट्सवर्ग सबसे प्रमुख ग्रौद्योगिक नगर है, क्योंकि देश का ४३ प्रतिशत लोहा-इस्पात यहाँ उत्पन्न किया जाता है ग्रौर ग्रकेल पिट्सवर्ग के कारखानों में २५% लोहा-इस्पात वनता है। यह क्षेत्र मारे संयुक्त राज्य में सबसे ग्राधक भारी सामान बनाना है। इस क्षेत्र के श्रगुग्रा रहने के कई कारए। हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—
- (ग्र) इस क्षेत्र को निकट के ग्रन्नेशियन कोयला क्षेत्र से काफी कोयला प्राप्त हो जाता है। यह कोयला ग्रति उत्तम जाति का एन्ग्रेसाइट श्रीर कोकिंग कोयला है। कोयले का भण्डार बड़ा होने से कोयले की यहाँ कोई कमी नहीं रहती।
- (ब) इस क्षेत्र को सुपीरियर भील के सस्ते जल-यातायात द्वारा लोहा प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र को प्राप्त होने वाला लोहा काफी अच्छे प्रकार का होता है और सस्ते भाड़े पर मिल जाता है।
- (स) ध्रप्लेशियन क्षेत्र से इस क्षेत्र को काफी मात्रा में चूना मिल जाता है, जिसकी आवश्यकता लोहा-इस्पात उद्योग में श्रनिवार्य है।
- (द) इस क्षेत्र को यातायात साधनों की ग्रन्यतम सुविधायें प्राप्त हैं। निदयों की घाटियों में स्थित होने से जल-यातायात की सुविधा तो है ही, साथ ही रेल ग्रौर सड़क यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ रेलों का जाल बड़ा व्यापक है।
- (य) निदयों के कारण स्वच्छ जल की पर्याप्त पूर्ति है जिससे कारखानों की पानी की ग्रावदयकता भली प्रकार पूरी हो जाती है।
- (र) इस क्षेत्र को भारत से बहुत सस्ते दामों पर प्रचुर मात्रा में मैंगनीज प्राप्त हो जाता है।
- (ल) इस क्षेत्र के चारों श्रोर का भाग घना आबाद होने के कारण श्रौर श्रौद्योगिक रूप से विकसित होने के कारण यहाँ लोहा-इस्पात का बाजार क्षेत्र बहुत निकट श्रीर बड़ा है।
  - (व) इस क्षेत्र को सस्ती जल-विद्युत भी प्राप्त है।
  - (च) यहाँ के श्रमिक बहुत कुशल ग्रीर मजबूत हैं।

इस क्षेत्र के प्रमुख इस्पात केन्द्र पिट्मबर्ग, यंगस्टन, ग्रलगनी, श्रारकन, शोरेन ग्रौर वाडेन हैं। इन सभी केन्द्रों में लोहे की भारी वस्तुयें बनाई जाती हैं।

(२) महान् भीलों के क्षेत्र—यह संयुक्त राज्य के इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह उद्योग ईरी, मिशिगन ग्रीर सुपीरियर भीलों के सहारे फैला है। इन केन्द्रों में उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रधान तत्व जल-यातायात की सस्ती ग्रीर उन्नत व्यवस्था है। भीलों द्वारा कच्चा माल ग्रासानी से इकट्ठा किया जाता है ग्रीर बना हुग्रा माल ग्रासानी से भेजा जा सकता है। क्षेत्र के चार भाग हैं—

- (ग्र) ईरी क्षेत्र—इस क्षेत्र को पेनिसलेवेनिया रियासत से काफी कोयला मिलता है क्योंकि कोयला क्षेत्र बहुत निकट है। भीलों के सस्ते मार्ग के द्वारा मेसाबी श्रेिएायों से ग्रच्छा लोहा प्राप्त होता है। इस प्रदेश में बने माल की मांग बहुत कम है। इसलिए ग्रधिक भाग वहन करके ग्रटलांटिक क्षेत्र को माल भेजना पड़ता है। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र ईरी. डेट्रोएट, टोलडो ग्रीर क्लीवलेंड हैं। नियाग्रा जल-प्रपात से जल-विद्युत प्राप्त करके बफेलो नगर भी इस्पात का काफी उत्पादन करता है।
- (ब) मिशीगन क्षेत्र— इस क्षेत्र को उत्तरी मैदान के कोयला क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है। इस क्षेत्र में मिशीगन के दक्षिणी सिरे पर सारी रेलें श्राकर मिलती हैं। इस प्रकार रेलों की सुविधा तो प्राप्त है ही, उत्तर की श्रोर महान् भीलों की सस्ती यातायात की सुविधा भी प्राप्त है। इस क्षेत्र को क्यूबा श्रीर गोजेबिक क्षेत्रों से कच्चा लोहा प्राप्त है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध केन्द्र शिकागो श्रीर गेरी हैं। मिलवाकी भी प्रसिद्ध केन्द्र है।
- (स) सुपीरियर क्षेत्र—इस क्षेत्र को ग्रांति निकट के मेसाबी श्रेणी से प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। ग्रप्लेशियन क्षेत्र से लौटते हुए जहाज यहाँ काफी कोयला ल ग्राते हैं। सस्ते जल-यातायात की सुविधा भी ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र खपत के क्षेत्रों से बहुत दूर पड़ता है। यहाँ के प्रसिद्ध केन्द्र हुलुथ ग्रौर सुपीरियर हैं। इस क्षेत्र में शिकागो ग्रौर गेरी में संसार के सबसे बड़े दो इस्पात के कारखाने हैं। टोरोन्टी ग्रौर हेमिल्टन दूसरे प्रसिद्ध केन्द्र हैं।
- (द) श्रदलांटिक तटीय क्षेत्र—यह क्षेत्र उत्तर की ग्रोर बोस्टन नगर से दक्षिण की ग्रोर वाशिगटन तक समुद्रतटीय पेटी पर फैला है। उत्तरी श्रमेरिका के बसते समय ग्रोपिनवेशिक युग में इस क्षेत्र में इस उद्योग का ग्रारम्भ हुग्ना था। न्यू इक्ष्मलैंड में बसने के बाद ग्रग्नेजों को जब कृषि-यन्त्रों की ग्रावश्यकता पड़ी, तब यहाँ का इस्पात उद्योग चालू किया गया। ऐतिहासिक मूल तत्व यहाँ इस उद्योग के विकास में काफी प्रभावशील रहा है। इस प्रदेश की जनसंख्या काफी घनी है, जिससे सस्ते ग्रोर ग्राधिक श्रमिक तो मिल ही जाते हैं, साथ ही खपत भी काफी होती है। समुद्र-तट पर स्थित होने से कच्चा माल लाने ग्रीर बना हुग्रा माल निर्मात करने में बड़ी सुविधा रहती है। कच्चा लोहा क्यूबा ग्रोर चिली से ग्रायात किया जाता है। यहाँ का लोहा ग्रब प्राय: समाप्त हो चुका है। कुछ कोयला प्रप्लेशियन क्षेत्र से प्राप्त होता है ग्रोर कुछ कोयला निकटवर्ती वनों की लकड़ी जलाकर प्राप्त किया जाता है। द्रुतगामी निदयों से प्रचुर मात्रा में जल-विद्युत प्राप्त हो जाती है। इस क्षेत्र को कच्चे माल की सुविधा नहीं है, परन्तु ऐतिहासिक मूल के कारण यह उद्योग निरन्तर चालू है। स्वीडन, स्पेन ग्रोर ग्रल्जीरिया से भी कच्चा लोहा सस्ते जल-यातायात द्वारा प्राप्त किया जाता है। न्यू इङ्गलैंड के उन्नितशील

श्रीद्योगिक क्षत्रों में इस्पात की मांग काफी रहती है। देश के भीतरी भागों से यह रेल-मार्गों के क्यापक जालों द्वारा जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध केन्द्र स्पेरोपायण्ट, स्टीलटन, फिलाडेल्फिया, बोस्टन वरसेस्ट श्रीर वाटरवरी हैं। न्यूयार्क में भी कई इस्पात के कारखाने हैं।

(४) दक्षिणी ग्रन्लेशियन क्षेत्र — इस क्षेत्र का विस्तार श्रम्लबामा राज्य में है। यहाँ कम्बरलेंड पठार श्रीर दक्षिणी ग्रम्लघनी पठार के सस्ते विशाल भण्डार से विद्वमिनस कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध केन्द्र बिम्बम के चारों ग्रोर १६'०६ कि० मी० (१० मील) के बृत में चूना, कच्चा लोहा श्रीर कोकिंग कोयला प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यहाँ उत्पादन-व्यय बहुत कम पड़ता है। श्रीर यह क्षेत्र संसार में सबसे सस्ता इस्पात तंयार करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रीर यह क्षेत्र संसार में सबसे सस्ता इस्पात तंयार करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रीमक भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन यह क्षेत्र उत्तर की विशाल मांग के क्षात्र से बहुत दूर पड़ता है। प्रायः श्रीद्योगिक विकाम देश के उत्तरी भाग से ही हुश्रा है। सबसे ग्रविक उत्पादन वेस्टन वर्जीनिया में होता है। इसके ग्रातिरक्त, केण्डुकी, श्रलबामा ग्रीर वर्जीनिया प्रसिद्ध केन्द्र हैं। बर्मिघम को दक्षिण का पिट्सबर्ग कहते हैं।

पश्चिमी जर्मनी का लोहा-इस्पात उद्योग

संयुक्त राज्य के बाद संसार में लोहा-इस्पात उद्योग में जर्मनी को दूसरा स्थान प्राप्त है। इस देश को कोयले तथा लोहे की भौगोलिक मुविधा के साथ प्रति उन्तत वैज्ञानिक उपायों की भी सुविधा प्राप्त है। इस देश में यह उद्योग पहली लड़ाई के बाद विकसित हुया थ्रौर राष्ट्रीयकरणा की योजनाश्रों से इस बड़ा प्रोत्माहन मिला। हिटलर युग में तो इस उद्योग का चरम विकास हुया। इसी समय धन्त-र्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षेत्र में जर्मनी के इस्पात का ध्राविभाव हुया। इस देश में इस्पात उद्योग का प्रधान क्षेत्र रूर श्रौद्योगिक प्रदेश है।

कर प्रदेश (Ruhr Region)—राइन घाटी में यह क्षेत्र पूरव-पिश्चिम दिशा में ७२ ४२ कि० मी० (४५ मील) और उत्तर दक्षिण दिशा में २४ १४ कि० मी० (१५ मील) तक फैला है। यह क्षेत्र रूर नदी के उत्तर की श्रोर डुइसबर्ग से डोटमण्ड तक विस्तृत है। संसार के इस्पात के क्षेत्रों, में इसकी गिनती की जाती हैं और हिटलर के नाजी गुग में पहले यह संसार में सबसे श्रधिक इस्पात निर्यात करता था। सन् १६३७ में इस क्षेत्र में ७६ लोहा-इस्पात के कारखाने थे, जो जर्मनी का ७५ प्रतिशत लोहा-इस्पात उत्पन्न करते थे। दितीय महागुद्ध से पूर्व इस क्षेत्र को स्वीडन, नार्वे, लक्जेमबर्ग, स्पेन, संगुक्त राज्य और उत्तरी-पिश्चमी श्रफीका से श्रच्छा लोहा प्राप्त होता था। परन्तु श्रव केवल रूर घाटी के दक्षिण में स्थित सीजरलैंड (Seigerland), लानडिन श्रोर बेजिल्सबर्ग की खानों से ही कुछ कच्चा लोहा प्राप्त होता है। सीजरलैंड से लोहे की प्राप्ति थोड़ी श्रीर बहुत महँगी होती है। मैदानी आग में स्थित होने से भारी कच्चा मोल नदियों, नहरों श्रीर रेलों द्वारा श्रासानी से

लाया जाता है। रूर कोयला क्षेत्र की ग्रसीम कोयला सम्पत्ति से पर्याप्त कोयला प्राप्त होता है। राइन नदी की जल यातायात की सस्ती सुविधा भी उद्योग के लिए सहा-यक है। मुख्य ग्रौद्योगिक क्षेत्र की ग्राबादी ५० लाख है, जिसके कारण स्थानीय मांग तो ग्रधिक है ही, साथ ही प्रचुर मात्रा में मस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य केन्द्र बुइसबर्ग श्रीर डाइमण्ड हैं। एसेन, गेलसेनकर्चेन श्रीर बोशम लोहे का सामान बनाने के श्रन्य केन्द्र हैं। इन सभी केन्द्रों में भारी सामान ही श्रधिक बनाये जाते हैं दूसरे महायुद्ध में इस क्षेत्र को भारी क्षति पहुँची थी।

### सोवियत रूस का लोहा-इस्पात उद्योग

श्राधुनिक साम्यवादी सरकार की पचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप इस उद्योग का श्रारम्भ रूस में हाल ही में हुआ था। यह उद्योग रूस में सन् १६२० में गुरू किया गया श्रीर श्रव इसका इतना विकास हो गया है कि देश की सारी मांग श्रपने ही उत्पादन से पूरी हो जाती है। श्रव संसार में रूस का इस उद्योग में तीसरा स्थान है। इस देश के इस्पात-उद्योग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं—

(१) युक्क न क्षेत्र (Ukraine Region)—इस क्षेत्र का विकास सन् १६४१-४५ में हुझा। इस क्षेत्र की उन्नित का आधार डोनेज कोयला क्षेत्र है। यह क्षेत्र डोनेज नदी के किनारे फैला है। यहाँ क्रिवोईराग (Krivoirog) खानों से कच्चा लोहा प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में सारे रूस का ७० प्रतिशत इस्पात उत्पन्न होता है। नीपर नदी के विशाल बाँध से प्रचुर जल-विद्युत सस्ते दामों में मिलती है। इस क्षेत्र को ग्रीडम ऋतु में पानी की कमी रहती है। कीमिया में स्थित कर्च की खानों से भी कच्चा लोहा प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र क्षित्रोई-रोग, नीपरपेट्रोस्क, जापोरोजी, कीव, कारखोम और स्टालिनो हैं। स्टालिनो संसार में ट्रैक्टर उत्पादन में ग्रग्रगण्य है। कीव, कारखोव और स्टालिनो में भारी इन्जीनयरिंग के समान बनाये जाते हैं।



- (२) दूला क्षेत्र (Tula Region)—यह क्षेत्र दूला कोयला क्षेत्र पर धाधारित है। यह मास्को के दक्षिण की ग्रोर फैला है। इसी क्षेत्र का दूसरा नाम 'मास्को-ग्राइवानो-टूला क्षेत्र' है। दूला क्षेत्र की भूरी कोयला सम्पित के ग्राविष्कार से इस क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यह क्षेत्र कच्चा लोहा, पिग लोहा (Pig Iron), इस्पात ग्रोर इजीनियरिंग का सामान बनाने के लिए विशेष रूप में महत्व-पूर्ण है। यहाँ के मारे कारखाने सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं ग्रीर उसी के द्वारा चलाये जाते हैं। मेरी नहर द्वारा तथा रेलों के सघन जाल द्वारा काफी कच्चा माल इसे सस्ते भाड़े पर मिल जाता है। इसी क्षेत्र में स्थित दूला में भारी मशीनें श्रीर सिंचाई की कले बनाई जाती हैं। कालूगा में कृषि-यन्त्र श्रीर ट्रैक्टर बनाये जाते हैं ग्रीर कोलोमना रेल के डिब्बे श्रीर इन्जिन बनाये जाते हैं। दूला को रूस का बिंघम कहते हैं।
- (३) दक्षिणी यूराल प्रदेश यूराल के दक्षिण में स्थित स्वर्डलोवस्क से चेलियाबिन्टिस्क तक् यह क्षेत्र फैला है। यहाँ १८ वीं शताब्दी में लकड़ी के कोयले का प्रयोग करके वह उद्योग चालू किया गया था। लेकिन ग्रब इस क्षेत्र को कारागंडा ग्रौर कुजवास से कोयला, बाकू से पेट्रोल, निदयों से जल-विद्युत ग्रौर स्थानीय लिगनाइट एवं पीट प्राप्त हैं। इसे ग्रास्क ग्रौर मैगनिटोगोरस्क से कच्चा लोहा प्राप्त हो जाता है। जलादूस्ट की खानों से भी काफी कच्चा लोहा प्राप्त होता है। यहाँ श्रमिकों की पूर्ति ग्रौर यातायात की श्रोष्ट सुविधायें प्राप्त हैं। जलादूस्क में उत्तम प्रकार का इस्पात, चेलियाविन्टस्क में भारी इन्जिन, रेल के डिब्बे ग्रौर मैगनिटोगोरस्क में बड़े इस्पात कारखाने स्थित हैं। रूस का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना यहीं पर है।

फ्रांस का लोहा-इस्पात उद्योग

फांस के समस्त उद्योगों में इस्पात का उद्योग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग १५ लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। फांस में कच्चे लोहे की पर्याप्त सुविधा है। सारे संसार के इस्पात उद्योग में फांस को छटा स्थान प्राप्त है। सन् १८७६ में थामस और गिलकाइस्ट की भाष्मिक विधि के भ्राविष्कार और ड्रीच में लोहे की विशाल खानों का पता चल जाने से इस क्षेत्र में यह उद्योग पनप गया है। इस्पात उद्योग का मुख्य क्षेत्र उत्तरी पूरवी भागों में लारेन कोयला क्षेत्र पर फैला है। यहाँ फांस का ७५ प्रतिशत इस्पात बनाया जाता है। जेल नदी और राइन-मार्ने नहर द्वारा सस्ता जल यातायात सुलभ है। लीज, रूवे, सेंट, इटीन तथा बेलेन्शिया में मशीनें, लाक जोट में रेल के इन्जिन और पटरियाँ, सेंट इटीन, पेरिस और लियोन्स में मोटर कार और लाक जोट तथा सेंट इटीन में बन्दू के और हिथार बनाने के कारखाने हैं। फांस के इस्पात उद्योगों को भीतरी राजनैतिक हलचल के कारएा बड़ी बाधा सहन करनी पड़ती है। कारखानों को इससे बड़ी क्षति पहुँची है। भ्रत्सास लारेन के भ्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़े का भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

1

## बेल्अयम का लोहा-इस्पात उद्योग

यहाँ का इस्पात उद्योग बेल्जियम के दक्षिशी-पूरवी कोयला क्षेत्र पर श्राधारित है। यह कोयला क्षेत्र फांस के कोयला क्षेत्र का एक ग्रंग है। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग रही करोड़ टन कोयला प्राप्त होता है। यह कोयला क्षेत्र मोंज ग्रौर चार्लीरोय से होकर साम्वर नदी की घाटी के साथ-साथ नामूर तक फंला है। यही कोयला क्षेत्र पूरव की ग्रोर म्यूज घाटी के सहारे लीज नगर तक फंला है। मोंज से लीज तक ६४ ३७ कि० मी० (४० मील) की लम्बाई में बेल्जियम के लगभग समस्त इस्पात कारखाने पाये जाते हैं। इसके पास ही लारेन ग्रौर लक्जेमवर्ग से कच्चा लोहा प्राप्त होता है। यह कच्चा लोहा साम्ब्रेम्यूज घाटी से बहुत ग्रासानी से यहाँ लाया जाता है। नदियों से कई जगह खुदाई करके नहरें निकाल दी गई हैं। इस क्षेत्र में घनी ग्रावादी ग्रौर पूर्वारम्भ के कारणा बहुत सस्ते ग्रौर कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। इस उद्योग के प्रसिद्ध केन्द्र लीज ग्रौर चार्लीरोय हैं।

#### ग्रेट ब्रिटेन का लोहा-इस्पात उद्योग

लोहा-इस्पात उद्योग ग्रंट ब्रिटेन का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह धन्धा सारे संसार में सर्वप्रथम यहीं चालू किया गया था। संयुक्त राज्य के विकास से पहले संसार में इस्पात उत्पादन के विचार से इसका स्थान प्रथम था। पूर्वारम्भ की सभी सुविधायों जैसे श्रीद्योगिक श्रनुभव, वैज्ञानिक विधियाँ श्रीर कुशल श्रमिक इस देश को प्राप्त हैं। यहाँ ऐसे लोहा-इस्पात क्षेत्र हैं, जिनके समीप ही लोहा श्रीर कोयला दोनों मिलते हैं। ऐसी दशा ग्रेट ब्रिटेन में कई जगह मिलती है। मध्य पिनाइन पर्वतीय भागों में लोहा श्रीर कोयला दोनों ही मिलते हैं, जिनसे उद्योगों के स्थानीय-करण को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। प्रधिकांश केन्द्र समुद्र-तटों के पास स्थित हैं, जिनसे कच्चा लोहा प्राप्त करने ग्रीर तैयार माल भेजने की बड़ी सुविधा रहती है। भीतरी भागों में लोहे की प्राप्ति कम होने पर उद्योग समुद्र-तट की श्रीर ग्राकर्षित हो गया है। ब्रिटेन म कच्चे लोहे का ग्रत्यन्त ग्रभाव है। इसलिए एक चौथाई कच्चा लोहा विदेशों से आयात करना पड़ता है। यहाँ के श्रमिक निपुरण तो हैं, परन्तु ग्रधिक मजदूरी के कारएा उत्पादन-व्यय बहुत ग्रधिक है। फलस्वरूप निर्यात की मात्रा घटती जा रही है। इन सबके होते हुए भी लोहा-इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन को चौथा स्थान प्राप्त है। कच्चा लोहा स्वीडन, स्पेन, उत्तरी ग्रमेरिका श्रीर श्रल्जीरिया से प्राप्त होता है।

ब्रिटेन में लोहा-इस्पात उद्योग के निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्र हैं-

(१) बॉमङ्कम इस्पात क्षेत्र—इसका दूसरा नाम ब्लैक कन्द्री क्षेत्र (Black Country Region) है, क्योंकि यहाँ कारखानों की प्रचुर संख्या के कारण प्राकाश में हमेशा घुग्नाँ छाया रहता है। इस क्षेत्र में दक्षिणी स्ट्राफोर्डशायर ग्रीर उत्तरी नार्विकशायर के इस्पात केन्द्र भी सम्मिलित हैं। किसी समय इस क्षेत्र के समीप

शी चूना, कच्या लोहा ग्रौर लकड़ी का कोयला मिलता था। ग्रब कच्चे लोहे की

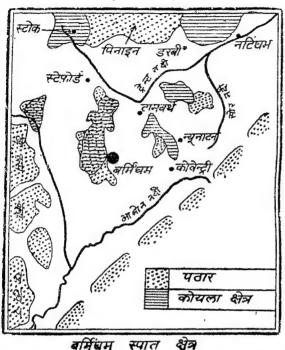

सम्पत्ति समाप्त हो चकी है। इसलिए इस क्षेत्र में कैटरिंग और वेलिगवरी जिलों से कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र को पूर्वारम्भ की सारी सुविधायें प्राप्त हैं। यहाँ रेल श्रीर सडकों के यातायात मार्गी की ,श्रन्यतम सुविधायें हैं। इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र बर्मिङ्कम है. श्रीर संसार के सबसे बड़े इस्पात केन्द्रों में से एक है। इसके इस्पात का उपयोग मोटर-कार, रेल के इंजन, हथियार साईकिल बनाने ग्रीर

मं किया जाता है। इस क्षेत्र में हल्की और कीमती वस्तुओं का विशेषीकरण हो गया है। यहाँ सुइयाँ, कीलें, अंजीरें, मशीनों के पुर्जे, हथियार, बन्दूक, पिस्तौल, मोटर श्रौर साइकिलें बनाई जाती हैं। इस क्षेत्र के क्वेन्ट्री केन्द्र में मोटर श्रौर



साइकिल, रेशिम में सुइयाँ, डडले में जंजीर श्रीर वोलभर हैम्पटन में मशीन बनाने के कारसान हैं।

(२) दक्षिए यार्कशायर क्षेत्र—इस क्षेत्र में यह उद्योग बहुत प्राचीन समय से चालू हैं। इस क्षेत्र का स्थान देश में तीसरा है। यह क्षेत्र इस देश के अन्यतन विकसित कोयला क्षेत्र वर ही फैला हुआ हुया है। यह दक्षिण में नाटिंघम से उत्तर की ग्रोर बाडफोर्ड तक विस्तृत है। कच्चा लोहा इस क्षेत्र में बहुत कम मिलता है। इसलिए कच्चा लोहा विदेशों से मंगाना पड़ता है, जिससे उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। यहाँ कोयले में कार्बन मिला रहता है। इसलिए कार्बन की पूर्ति तो हो ही जाती है साथ ही शक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। द्रुतगामिनी निदयों से काफी जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। चूने का पत्थर ग्रीर धार तेज करने का पत्थर भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। शफील्ड इम क्षेत्र का प्रसिद्ध केन्द्र है, जो संसार भर में छुरी, चाकू, केंची ग्रीर कटलरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कई ग्रन्य प्रकार के उद्योग भी इस क्षेत्र में स्थित हैं। इसलिए उनमें लोहा-इस्पात की मांग काफी रहती है। इसी क्षेत्र के डानकास्टर केन्द्र पर रेल के इंजन, चेस्टरफील्ड में मिट्टी के तेल के चूल्हे, लीड्स में टैक्सटाइल की मशीनें, नाटिंघम में साइकल ग्रीर राथण्डम में मशीन बनाने के कारखाने हैं।

- (३) उत्तरी-पूरवी तटीय प्रदेश यह क्षेत्र उत्तर में न्यूकासिल से लेकर दिक्षिए। में मिडिल्स्बरो तक फैला है। समुद्र तट पर स्थित होने से कच्चा लोहा स्वीडन से ग्रायात करने की मुिवधा है। क्लीवलेंड की खानों से भी थोंड़ा कच्चा लोहा प्राप्त होता है। नार्थम्बरलेंड ग्रीर डरहम की खानों से काफी कोयला मिल जाता है। मिडिल्सबरो वन्दरगाह का महत्व कच्चा लोहा प्रायात करने में बहुत ग्रिधक है। सामुद्रिक यातायात के ग्रितिरक्त नदी यातायात की ग्रन्यतम सुविधा भी इम क्षेत्र को प्राप्त है। यहाँ प्राय: गर्डर, रेल के इंजन, पटरी, जलयान ग्रीर पुलों के कारखाने पाये जाते हैं। मिडिल्सबरो, त्यूकॉसिल, सण्डरलेंड ग्रीर साउथ शील्ड्स में जलयान-निर्माण के कारखाने है। डार्रालगटन में रेल के इंजन ग्रीर लोहे के पुल का सामान बनाया जाता है। स्टाकटन, डरहम, विटवी ग्रीर हार्टलेपूल ग्रन्थ प्रसिद्ध केन्द्र हैं। यूरोप के सबसे ग्रिधक विकसित ग्रीर उभत ग्रीद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित होने से इसको ग्राहक समीप ही मिल जाते हैं। यहाँ से जहाजों द्वारा बहुत सस्ते भाड़े में तैयार माल बाहर भेजा जाता है। यह सुविधा भीतरी क्षेत्रों को प्राप्त नहीं है।
- (४) साज्य वेल्स देश—इस देश के इस्पात उद्योग में इस क्षेत्र का पहला स्थान है इस क्षेत्र को इतना महत्व प्राप्त होने के दो कारण हैं। प्रथम यह कि इमका उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरा यह कि यहाँ पर यह उद्योग बहुत पुराने समय से चालू है। समुद्र तट पर स्थित होने से लोहे की धातु स्पेन, स्वीडन और अल्जीरिया से मंगवाई जाती है। कार्डिफ और न्यूपोर्ट सस्ते व्यय में कच्ची धातु आयात करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से तैयार माल बाहर भेजने में भी बड़ी सुविधा रहती है। धातु उद्योग जैसे सीसा, जस्ता, टिन भौर तांवे के कारखानों में लोहा, इस्पात की स्थानीय मांग काफी रहती है। अच्छे प्रकार का कोयला पाटरीज कोल फील्ड (Potteries Coal Field) से प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जहाज

निर्माण धौर टिन की चादर बनाने के कारखाने हैं। कारजिफ धौर बैरो में जहाज स्वां ी में टिन तथा चादर, वेल्स धौर न्यूपोर्ट में रेल के इन्जन धौर पटरी बनाने के कारखाने हैं।

जायान का लोहा-इस्पात उद्योग

इस देश में लोहा-इस्पात उद्योग वा विकास हाल में ही हुआ है। अन्य देशों के इस्पात-उद्योगों की तुलना में यहाँ का उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ है। देशी कच्ची धानु से स्थानीय मांग की केवल एक तिहाई की पूर्ति होती है। चीन से शेष मांग की पूर्ति के लिए कच्ची धानु प्राप्त की जाती है। कच्चा लोहा देश में बनाकर या आयात करके उससे प्रबुर मात्रा में इस्पात बनाया जाता है। जापान को इस उद्योग के निए कई मुविधायें प्राप्त हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- (य) मंत्र्रिया श्रीर उत्तरी चीन से काफी कच्चा लोहा श्रीर लोहे की घातु प्राप्त काती है। इन दो देशों के श्रातिरिक्त काराफुटों से भी लोहे की घातु प्राप्त होती है। ये तीनों क्षेत्र जापान के बहुत ही निकट हैं।
- (ब) यहाँ उत्तम बन्दरगाह पाये जाते हैं, जिनके द्वारा सस्ते जलयान यातायात की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
  - (स) इस देश में चूना काफी मिलता है।
- (द) देर से आरम्भ होने से इस उद्योग को दूसरे विकसित श्रीद्योगिक देशों का अनुभव भी प्राप्त हो गया।
  - (य) द्रुतगामी नदियों से काफी जल-विद्युत प्राप्त होती है।

इन सब सुविधायों के साथ-साथ यहाँ कई स्रमुविधायों भी हैं। कच्चा माल बाहर से मंगवाने में काफी किराया देना पड़ता है। घरेलू कोयला महाँगा श्रीर घटिया है। इसलिए चीन, मंचूरिया श्रीर कारांफुटों से कोटला प्राप्त करना पड़ता है। कच्चे माल के अन्य आवश्यक पदार्थ विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा देर से चालू होने में इस उद्योग को विदेशों से इस्पात व्यवमाय के साथ कठिन मुकाबला करना पड़ा। जापान को थोड़ा कोयला व्यूश्यू श्रीर होकेडी की खानों से भी मिल जाता है। सन् १९५४ में जापान का इस्पात उत्पादन संयुक्त राज्य का केवल १० प्रतिशत था।

जापान में इस्पात उद्योग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं--

(१) मौजी क्षेत्र (Moji Area) — यह जापान का मुख्य इस्पात क्षेत्र है, क्योंकि जापान का ७५ प्रतिशत इस्पात यहीं उत्पन्न किया जाता है। यह क्षेत्र उत्तर क्यूक्यू द्वीप में स्थित है। इस क्षेत्र को सस्ते जल-यातायात की अन्यतम सुविधा प्राप्त है। नागासाकी नामक उत्तम बन्दरगाह द्वारा विदेशों से कोयला श्रीर लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता है। नागासाकी क्षेत्र से कोयला मिलता है श्रीर चीन के काइलान (Kailan) क्षेत्र से भी कोयला मिल जाता है। होकेडो श्रीर मंत्रूरिया से काफी कच्चा लोहा प्राप्त होता है। यह क्षेत्र विदेशी तैयार माल के भण्डार के सबसे अधिक समीप पड़ता है। पूर्व के श्रविकसित देशों को बना माल भेजने में भी यह

क्षेत्र सबसे निकट पड़ता है। यहाँ का यह उद्योग सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केन्द्र यावाटा (Yawata) है, जहाँ भारी सामान जॅसे रेल के डिब्बे, पटरी तथा मछुग्रा जलयानों का निर्माण होता है।

- (२) कॅमेशी क्षेत्र (Kaimashi Area)—यह क्षेत्र जापान के मध्यवर्ती सागर के उत्तरी सिरे से उत्तर-पूरव की ग्रोर समुद्र-तट के संहारे टोकियो तक फैला हुआ है। यह जापान का सबसे ग्रधिक उन्नत ग्रौद्योगिक प्रदेश है, जिसमें लोहा-इस्पात की खपत बहुत ग्रधिक है। इस क्षेत्र को कुशल एवं सस्ते श्रमिक ग्रौर पर्याप्त पूँजी प्राप्त है। द्रुतगामिनी निदयों से काफी जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से हल्के सामान बनाये जाते हैं। ग्रोसाका ग्रौर याकोहामा में जलयान-निर्माग होता है। ग्रधिकतर कच्ची धातु विदेशों से मंगाई जाती है। लेकिन कुछ धातु कुजी ग्रौर सिण्डाई की खानों से भी प्राप्त होती है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध केन्द्र ग्रामाका टोकियो ग्रौर याकोहामा है जो श्रेष्ठ बन्दरगाह हैं। समतल भूमि भी यहाँ काफी है ग्रौर रेलों का एक ब्यापक जाल बिछा है।
- (३) मुरारां क्षेत्र (Muraran Area) यह क्षेत्र होकेडो द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। मुरारां जिला वाल्कानो खाड़ी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इस क्षेत्र में कच्ची धातु मुरारां कान से श्रोर कोयला इशाकारी की खान से प्राप्त किये जाते है। जल-यातायात की सस्ती सुविधा भी इसे प्राप्त है। यह क्षेत्र मांग के क्षेत्र से बहुत दूर पड़ता है। इसलिए इसका विकास एका हुआ है। यहां के काम में ग्राने वाली मशीनें अधिक बनाई जाती हैं। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध केन्द्र वेनिशी है।

भारत का लोहा-इस्पात उद्योग

एशिया के दोनों देशों में जापान के बाद भारत को इस्पात उत्पादन में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ग्राधुनिक ग्राधार पर इस उद्योग का विकास द्रुतगित से हो रहा है। रूरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्य प्रदेश) ग्रीर दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में इस्पात के तीन बड़े सरकारी कारखाने बनाये गये हैं।

टाटा श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेवपुर — यह कारखाना सन् १६११ में जमशेव जो नसरवान जी टाटा द्वारा चालू किया गया था। यह कारखाना साकची गाँव में स्थापित किया गया था, जिसका नाम श्रव ज मशेवपुर श्रथवा टाटानगर रख दिया गया है। कई साल तक इस कारखाने को इस्तात के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त था। सरकारी संरक्षणा श्रोर सरकारी मांग से इसको काफी प्रोत्साहन मिला। यह देश के दो तिहाई इस्पात का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र को कई सुविधायें प्राप्त हैं, जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

(१) यह क्षेत्र उड़ीसा के विशाल लौह-क्षेत्र और बिहार के कोयला-भण्डार के ठीक बीचों-बीच स्थित है, इसलिए इसे कोयला और लोहा दोनों ग्रासानी से प्राप्त हो जाते हैं। सिंहभूमि जिले की गुग्रा, कोल्हन ग्रीर नोग्रामण्डी खानों तथा

मयूरभंज जिले से अति उत्तम प्रकार की कच्ची घातु प्राप्त हो जाती है। भरिया, बोकारो. डाल्टनगंज श्रौर गिरडीह से काफी कोयला प्राप्त हो जाता है। रानीगंज का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र भी इसके समीप ही स्थित है।

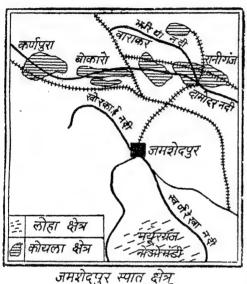

- (२) यह क्षेत्र कलकत्ता के उत्तम बन्दरगाह से रेलों के जाल द्वारा मिला हम्रा है। कच्चे माल के क्षेत्रों से ग्रौर उत्तर के घने ग्राबाद क्षेत्र मे भी यह रेलों द्वारा जुड़ा है।
- (३) पठारी भाग में समतल भिम पर स्थित होने से इसको कारखाने का विकास करने के लिए पर्याप्त समतल भूमि प्राप्त होती है।
- (४) जमशेदपुर स्वर्गा रेखा ग्रीर खोरकोई नदी के संगम पर स्थित है, जिससे इसे स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है।

(५) चारों स्रोर के पठारी भाग से स्रक्षा भी प्राप्त है।

- (६) उड़ीसा के गंगपुर जिले से पर्याप्त मात्रा में चूना ग्रीर डोलोमाइट प्राप्त होते हैं।
  - (७) हजारीबाग भ्रीर बालाघाट से काफी मैंगनीज मिल जाता है।
- (५) छोटा नागपुर के ग्रादिवासी मजदूर बहुत सस्ते ग्रीर शक्तिवान होते हैं। वे यहाँ बड़ी संख्या में सूलभ हैं।
- (६) कलकत्ता के पास के विकसित ग्रौद्योगिक क्षेत्र में लोहा-इस्पात की मांग है।
- (१०) सरकार की मांग और ठेके द्वारा इसकी बिक्री की समस्या आसानी से हल हो जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा-इस्पात उद्योग-

भारत सरकार ने देश के श्रीद्योगीकरण का श्राधार मजबूत करने के विचार से लोहा-इस्पात उद्योग के विस्तार की नीति अपनाई है, जिसके आधीन तीन बड़े इस्पात कारखाने खोले गये हैं - (१) भिलाई इस्पात प्रोजेक्ट, (२) हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड, रूरकेला तथा (३) दुर्गापुर इस्पात प्रोजेक्ट। ये तीनों कारखाने चालू हो गर्य हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्थान पर चौथा सरकारी

इस्पात कारखाना खोलने की योजना है । इस प्रकार भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है ।

लोहा-इस्पात के ग्रन्थ उत्पादक-

यूरोप के कुछ अन्य छोटे छोटे देशों में भी इस्पात बनाया जाता है। इटली में ट्यूरिन और जेकोस्लोवाकिया में प्राग इस्पात उत्पन्न करने के प्रसिद्ध केन्द्र हैं। ट्यूरिन में जल-विद्युत द्वारा यह उद्योग चलाया जाता है। प्राग के क्लाडनो क्षेत्र से कच्चा लोहा प्राप्त हो जाता है। यहाँ कुषि-यन्त्र और रेल के इंजन बनाये जाते हैं। इस केन्द्र को यातायात की अत्यन्त सुविधायें प्राप्त हैं। स्वीडन के नारकोपिंग स्थान पर कटलरी बनाई जाती है। पोलेंड के ऊपरी साइलिशिया क्षेत्र में भी ग्लीविट्ज, ब्यूथेन, कोनिंगसुट्टे और सासनोविक नामक प्रसिद्ध केन्द्रों में काफी इस्पात उत्पन्न किया जाता है।

ग्रास्ट्रेलिया में न्यूकासिल प्रमुख इस्पात केन्द्र है। इसको स्थानीय कोयला भौर लोहा प्राप्त है। बन्दरगाह होने के नाते यहाँ विदेशों से काफी कच्चा लोहा भौर कोयला मंगवा लिया जाता है। जलयान-निर्माण का कार्य यहाँ विशेष रूप से होता है।

कनाडा में सिडनी श्रीर केप ब्रिटेन मुख्य केन्द्र हैं। यहाँ स्थानीय कोयले की पूर्ति है, लेकिन लोहा विदेशों से मंगवाना पड़ता है। रेल के इजन श्रीर मछुश्रा जलयानों का निर्माण यहाँ की विशेषता है।

### जलयान निर्माण उद्योग

श्राधुनिक यातायात साधनों में श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे श्रिष्ठिक महत्वपूर्ण साधन जलयान है। इसलिए व्यापारिक माल के यातायात की मांग को पूरा करने के लिए विश्व के बड़े श्रौद्योगिक देशों ने जलयान निर्माण की थ्रोर विशेष ध्यान दिया है जिसके फलस्वरूप जलयान निर्माण का घन्धा बहुत उन्नित्शील हो गया है। यह उद्योग मुख्यतया उन देशों में विकसित हुश्रा है, जहाँ लोहा-इस्पात उद्योग विकसित दशा में है। जलयान निर्माण के लिए विशेषतः उल्लेखनीय देश जापान, ब्रिटेन, जर्मनी श्रौर संयुक्तराज्य हैं। जापान इस धन्धे में सबसे श्रागे है। द्वितीय स्थान ब्रिटेन का है। इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, इटली, हालैंड, फांस, संयुक्तराज्य, नार्वे इत्यादि देशों का नम्बर श्राता है। रूस के जलयान उत्पादन के श्रांकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु इस देश में भी जलयान निर्माण का धन्धा काफी उन्नितशील है, क्योंकि इस देश में भीतरी जलयान का बहुत प्रचार है, जिनके लिए व्यापारिक जलयानों की काफी मांग रहती है। सन् १९५७ में रूस को छोड़कर शेष संसार में ५५ लाख ग्रौस टन के व्यापारिक जहाज बनाये गये श्रौर ३५ ५ ग्रौस टन के तेलवाहक जहाज तैयार हुए।

जापान-पहले ब्रिटेन का स्थान जलयान निर्माण के लिए सर्वप्रथम था। लेकिन ग्रब जापान ने इस उद्योग में सबको पछाड़ दिया है। सन् १९५७ में यहाँ २४ लाख ग्रीस टन के व्यापारिक जहाज बनाये गये श्रीर करीब १४ लाख ग्रीस टन के तेलवाहक जहाज तैयार किए गये। द्वितीय देश होने के कारण यहाँ जलयान निर्माण उद्योग के लिए ग्रनेक उत्तम बन्दरगाह सुलभ हैं। इस देश में यह धन्धा पूर्वी तट के सहारे फैली श्रीद्योगिक मेखला के तटवर्ती केन्द्रों में चालू है। टोकियो-याकोहाना क्षेत्र, कोबे उसाका क्षेत्र श्रीर मीजी क्षेत्र में यह घन्धा विकसित है।

तियेन — जलयान निर्माण के लिए त्रिटेन का ग्रव द्वितीय स्थान है। इस धन्छे के लिए यहाँ ग्रादर्श सुविधायें हैं। ग्रत: यहाँ पाँच क्षेत्रों में इस उद्योग का विकास हुग्रा है। क्लाइज घाटी क्षेत्र इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ ग्लासगो केन्द्र सबसे बड़ा है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व भी इस क्षेत्र में यह उद्योग विशेष उन्नतिशील था। उत्तर-पूरव क्षेत्र के प्रधान जलयान निर्माण केन्द्र न्यू कासिल, साउथ शील्ड, सन्डरलेंड, मिडिल्सबरो इत्यादि हैं। सन् १६२० के पूर्व इसी क्षेत्र में सबसे ग्राधिक जलयान बनते थे। इन क्षेत्रों के ग्रलावा बिक्तहैंड क्षेत्र ग्रीर बैलफास्ट क्षेत्र में भी काफी जलयान बनाये जाते हैं।

जर्मनी—इस क्षेत्र में जलयान निर्माण का विकास प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् आरम्भ हुआ और द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व यह देश जलयान निर्माण में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका था। द्वितीय विश्व-युद्ध में इस घन्धे को बड़ा आघात पहुँचा। मन् १६५१ के बाद अब फिर से यहाँ इस उद्योग का विकास किया गया है और पश्चिमी जर्मनी इस घन्धे के लिए अब तीसरे स्थान पर है। हेमबर्ग, स्टेटिन, कील और एम्डन प्रधान जलयान निर्माण केन्द्र हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका—इस देश में जलयान बनाने का धन्धा काफी विकसित है। लेकिन अभी तक कई देश जलयान निर्माण के क्षेत्र में इससे आगे हैं। यहाँ पूर्वी तट पर यह उद्योग विशेष विकसित है। प्रधान केन्द्र न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया, चेस्टर, विलिगटन इत्यादि हैं। पश्चिमी तट पर सियेटल, पोर्टलेंड और सैन फांसिसको में जलयान निर्माण के बड़े शिपयार्ड हैं। इसके अलावा महान् क्षेत्र कील में भी जलयान निर्माण का प्रचार है। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र डेट्राइट, शिकागो और क्लीवलेंड हैं।

सोवियत रूस — इस देश में जलयान निर्माण का धन्धा मुख्यतया भीतरी भाग में नदी बन्दरगाहों पर चालू है। वोल्गा नदी पर स्थित गोर्की, उस्तराखान श्रीर स्टालिनग्राड मुख्य केन्द्र हैं श्रीर नीपर नदी पर कीव केन्द्र उल्लेखनीय हैं। इन केन्द्रों पर भीतरी यातायात के लिए छोटे व्यापारिक जलयान तैयार होते हैं। समुद्री जलयान बनाने वाले केन्द्र समुद्री बन्दरगाह हैं।

#### वायुयान निर्माग उद्योग

संसार में सबसे पहले संयुक्तराज्य स्रमेरिका में वायुयान बनाये गये। वायुयान निर्माण कला के स्राविष्कार का श्रेय राइट बन्धुयों को है, जिन्होंने १७ दिसम्बर, सन् १६०३ को पहिली बार वायुयान उड़ाकर दिखाया। इसके बाद कई देशों में वायुयान निर्माण की ग्रोर ध्यान दिया गया। शुरू में फीजी नार्यों के लिए वायुयान

बनाये गये और प्रथम विश्व युद्ध में इस उद्योग ने काफी उन्नति की । युद्ध के बाद जब वाय्यानों का निर्माण काफी होने लगा तो जनता के लिए भी वाययान की मेवायें उनलब्य होने लगीं। लिकन श्राज तक भी वायुयान की यात्रा सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। अभी कितने ही देश ऐसे हैं, जहाँ वायू यातायात का आरम्भ भी नहीं हुआ। केवल थोड़े से विकसित देशों में ही वायु यानायात की सेवायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं और वायुयान निर्माण का धन्धा तो कुछ ही देशों में विकसित हो पाया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, भारत ग्रादि उल्लेखनीय हैं। संयुक्तराज्य में यत उद्योग कैलिफोर्निया रियासत में सबसे श्रधिक उन्नत है। इस क्षेत्र की जलवाय इस उद्योग के लिए अनुकून है। यहाँ के अलावा टैक्साम, मेरीलैंड, वाशिंगटन और न्यूयार्क रियामतों में भी यह धन्धा चालू है। सोवियत रूस में इस धन्धे का विकास मास्को क्षेत्र, युक्रेन, वोल्गा वेसिन, यूराल और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में हथा है। ब्रिटेन में वायुपान निर्माण के मूख्य केन्द्र लन्दन, बर्मिङ्कम, ब्रिस्टल, रीडिंग स्टाक पोर्ट, बैलफास्ट इत्यादि केन्द्रों पर चालू हैं। जापान के प्रधान वाय्यान निर्माण केन्द्र टोकियो, याकोहामा कोवे स्रौर नवेटो हैं। हमारे देश में वाय्यान बनाने का कारखाना बंगलीर में चालू है।

### मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग

व्यापारिक प्रगति के साथ पक्की सड़कों का विस्तार हुआ है और उन पर अब तीव्रगामी मोटर गाड़ियाँ और ट्रक चलते हैं, जो यात्री तथा माल के परिवहन में योग देते हैं। विकसित देशों में स्थानीय व्यापार की वृद्धि हो जाने से मोटर गाड़ी बनाने का घन्धा उन्तिशील हुआ है। सन् १६५७ में समस्त संसार में ५७ लाख मोटर कार और २६६ लाख व्यापारिक मोटरगाड़ियाँ तैयार हुईं। इनमें मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, पिक्चमी जर्मनी, ब्रिटेन, फांस, रूस, कनाडा, इटली, जापान तथा चीन आदि हैं। अकेले संगुक्त राज्य अमेरिका में संसार की दो तिहाई मोटर कारें बनती हैं। धनी देश होने के कारण यहाँ जनता द्वारा मोटर कारों का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ से विदेशों को भी मोटर कारों निर्यात होती हैं। इस देश में मोटरगाड़ियाँ बनाने का धन्धा डेट्राइट, टौलेडो, क्लीवलेंड, बफेलो, शिकागो इत्यादि केन्द्रों में चालू है। ब्रिटेन के प्रधान मोटर गाड़ी निर्माण केन्द्र केवेन्द्री और बर्मिक्क्षम हैं। सोवियत रूस में गोंकी, मास्को, ओडेसा, इक्टरिस्क, ताशकन्द, अमेस्क इत्यादि स्थानों पर मोटरगाड़ियाँ बनाई जाती हैं। कनाडा में मोटर निर्माण उद्योग ग्रोटावा, हैमिल्टन टोरन्टो, नचंथम इत्यादि केन्द्रों पर स्थित है।

सूती वस्त्र उद्योग

सूनी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण पर कच्चे माल की निकटता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कपाम एक बहुत हल्की वस्तु है श्रीर इसको दबा

कर गठरी के रूप में ग्रासानी से बहुत दूर के देशों को भेजा जा सकता है। इसी से इंगलैंड का इतना बड़ा सूती कपड़ा उद्योग हजारों मील दूर स्थित उपनिवेशों से रूई मगाकर ग्रपने कारखाने चलाता है। इस उद्योग के स्थानीयकरण पर जलवाय, शक्ति (जल-विद्युत या कोयला), श्रिमिक, यातायात की सुविधाओं श्रीर बाजार के विविध तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इन सब तत्वों में जलवायु सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए काफी नम जलवायु की ग्रावश्यकता होती है जिससे घागा टूटने न पाये। यही कारण है कि लंकाशायर की नम जलवायु के कारण उत्पादन व्यय में ७०% का लाभ होता है। पतले श्रीर मजबूत धागे के लिए नम जलवाय बहुत श्रावश्यक है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्राकृतिक नमी की उपस्थिति में कृत्रिम नमी के यन्त्र (Humidifiers) लगाये जाते हैं। इस उद्योग में भाप के इंजिन श्रीर कपड़ा धोने तथा रंगने के लिए स्वच्छ जल की प्रचुर मात्रा में भ्रावश्यकता होती है। बम्बई में स्वच्छ जल की प्रचुर प्राप्ति है। प्रायः सूती वस्त्र उद्योग कोयला क्षेत्रों के पास पाये जाते हैं। इससे दो लाभ हैं—(१) सस्ती शक्ति प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। (२) खानों में काम करने वाले मनुष्यों के बाल-बच्चे ग्रीर स्त्रियां सस्ते दामों पर मजदूरी के लिए इन कारखानों में लगा दिये जाते हैं। इस उद्योग में श्रत्यन्त कूशल कारीगरों की ग्रावश्यकता होती है। जापान में कुशल श्रमिकों के कारएा ही यह उद्योग इतना अधिक विकसित हो सका है। वस्त्र उद्योग के बने माल के बाजार हजारों मील दूर स्थित होने के कारएा यातायात की सुविधाओं का सस्ता होना नितान्त भ्रावश्यक है। ब्रिटेन में इस उद्योग की उन्नति का एक कारए। यह भी रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य के ग्राघीन देशों में यहाँ के बने सूती कपड़े की मांग ग्रधिक रही है।

सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास—घरेलू और कुटीर उद्योग के रूप में यह उद्योग प्रति प्राचीन काल से चला आ रहा है। सबसे पहले इस उद्योग को आरम्भ करने का श्रोय भारत को है। आज से ५,००० वर्ष पहले ही भारत एक विकसित सूती वस्त्र उद्योग का केन्द्र था। यह तथ्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से भली-भौति सिद्ध हो गया है। यह ठीक ही था, क्योंकि कपास की खेती उस समय सिन्ध की निचली घाटी में होती थी और गर्म जलवास में सूती कपड़े की आवश्यकता अधिक होती है। यूरोप के शौकीन देशों को तब भारत से महीन वस्त्र और मलमल भेजी जाती थी। यह ध्यान रखना चाहिए कि तब यह उद्योग संगठित और घरेलू विधि पर चलाया जाता था और उसमें कारीगर की कुशलता का महत्व बहुत अधिक था। भारत की तरह ही चीन में भीयह उद्योग प्राचीन समय से चालू रहा है। परन्तु इसका महत्व यूरोप से बहुत दूर होने के कारण बहुत कम था। यूरोप में सूती वस्त्र-उद्योग आरम्भ करने का श्रोय मूर लोगों को है, जिन्होंने स्पेन पर अपना प्रभुत्व जमाया था। १७वीं शताब्दी तक इंगलैंड में भी इस उद्योग का विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि तब तक उस देश में ऊनी कपड़ा उद्योग पर ही विशेष

घ्यान दिया जाता था । ऊन की घरेलू प्राप्ति भी प्रचुर थी। सन् १७६४ में हारग्रीव्ज (Hargrieves) ने स्पिनिंग जेनी (Spinning Jenny) का ग्राविष्कार किया, जिसमें दो सुन एक साथ ही काते जाते थे। सन् १७७६ में क्रोम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल (Spinning Mule) का ग्राविष्कार किया, जिसमें एक ही श्रमिक १,००० तकलियों को देख सकता था भ्रीर प्रतिदिन ३०० पौंड सुत कात सकता था। इसके बाद रिंग स्पिण्डल (Ring Spindle) में ४५० पौंड सूत काता जाने लगा। सन् १७८७ में शक्ति चालित करघे का आविष्कार हुआ और तब से यह उद्योग कूटीर प्राणाली से कारखाने के रूप में स्थापित हो गया। इंगलैंड की श्रौद्योगिक क्रांति श्रौर यांत्रिक क्रांति का इस पर बडा ग्रच्छा प्रभाव पड़ा। यन्त्रों के उपयोग के फलस्वरूप ही इंगलैंड इस उद्योग में बराबर उन्नति करता गया श्रीर श्रव संसार में इसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ग्रमेरिका, जापान श्रौर यूरोप में यह उद्योग बहुत देर से श्रारम्भ हुन्ना था। संसार के सूती वस्त्र उद्योग में ग्रब संयुक्त राज्य का प्रथम स्थान है ग्रीर द्वितीय स्थान रूम का है। भारत तृतीय स्थान पर है ग्रीर जापान का चौथा स्थान है। ब्रिटेन का स्थान इन देशों के बाद है किन्तु श्रेष्ठता में यह कदाचित सवसे आगे है। इस क्षेत्र में ब्रिटेन अगुआ माना जाता है, क्योंकि यहीं इस उद्योग का ग्राधुनिक रूप में सबसे पहले विकास हग्रा।

# संसार में सूती कपड़े का उत्पादन (सन् १६६१)

| देश                                                               |                              | उत्पादन                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संयुक्त राज्य<br>सोवियत रूस<br>भारत<br>जापान<br>ब्रिटेन<br>पोलेंड | aktiva in alim aktiva aktiva | ८४००० लाख मीटर ४८६६० लाख वर्ग मीटर ४७०४० लाख मीटर ३३८४० लाख वर्ग मीटर ११२८० लाख मीटर ७१०० लाख मीटर |

#### ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग

ग्रेट त्रिटेन के उद्योगों में इस उद्योग का स्थान सर्वप्रथम है। यहाँ की प्रचलित कहावत 'वस्त्र व्यवसाय यहाँ की रोटी है' (Cotton is king of America and bread of Great Britain) के अनुसार यहाँ की अधिकांश ग्रीद्योगिक जनसंख्या इसी उद्योग में लगी हुई है। संसार के सूती वस्त्र उद्योग में त्रिटेन का स्थान सर्वप्रथम है श्रीर यह सारे संसार का ४० प्रतिशत सूती कपड़ा बनाता है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट दिया गया है, त्रिटेन में यह उद्योग सबसे पहले आधुनिक कारखानों के ढंग से चालू किया गया था श्रीर इसी देश में इस उद्योग के क्षेत्र में त्रिटेन वाले यन्त्रों का आविष्कार किया गया। सन् १६१२ तक इस उद्योग के क्षेत्र में त्रिटेन

की स्पर्धा करने वाला कोई दूसरा देश नथा। सन् १६१२ में जापान ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया श्रीर तब इंगलैंड में पहली बार महीन मूल्यवान कपड़ा बनाने की दिशा में प्रयत्न किये गये। जारान में घटिया किस्म का कपड़ा बहुत सस्ता श्रीर प्रजुर मात्रा में बनाया जाता था ग्रीर एशिया के पूरवी देशों का बाजार जापान के निकट पडता था। जापान को निकट ही चीन में कपास मिल जाती थी भीर अगनी वनी आबादी से सस्ते और क्शल श्रमिक भी मिल जाते थे। इसके बिपरीत, ब्रिटेन को सूदूर संयुक्त राज्य से महंगी कपास मंगानी पहली थी श्रीर यहाँ के श्रमिक भी बहुत महींगे थे। इस प्रकार सस्ते कपड़े के उत्पादन में जापान, ब्रिटेन से बहुत आगे बढ़ गया। भारत का बाजार भी सन् १६३० के आन्दोलन के फलस्वरूप ब्रिटेन के लिए बहुत संकुत्रित हो गया। लोगों में विदेशी कपड़े के विकद्ध भावना जागी और भारत का विशाल बाजार ब्रिटेन के हाथ में निकल गया। इसका ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बूरा प्रभाव पड़ा। ग्रतः लंकाशायर की ग्रनेक सूती मिलों को रेशमी कपड़े की मिलों में बदल दिया गया। दुर्भाग्यवश २०वीं शताब्दी में प्रथम विरव-युद्ध के परचात् संयुक्त राज्य ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया भीर तब ब्रिटेन को एक नये प्रतियोगी का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसके इस उद्योग को भारी क्षति पहुँची। बाधुनिक समय में भारत ग्रीर गन्य श्रीपनिवेशिक देश जो ग्रभी स्वतन्त्र हुए हैं, ग्रपने सूनी वस्त्र उद्योग का विकास करने में लगे हैं। यहाँ तक कि श्रव ब्रिटेन भारत से कपड़ा मंगवाता है श्रीर उसे प्रधिक सुन्दर रूप देकर निर्यात करता है। इसलिए उत्पादन में इसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार में इसका स्थान प्रथम है।

विटेन के इस उद्योग के मार्ग में तीन बड़ी ग्रसुविधायें हैं-

- (१) ब्रिटेन स्वयं कपास का उत्पादन नहीं करता । इसलिए सारी कच्ची रुई इसे विदेशों से मंगानी पड़नी है । यदि किसी कारएा रुई का मूल्य बढ़ जाये, तो इस उद्योग को भागे क्षति पहुँचेगी । भेजने वाले देश ग्रपनी इच्छानुसार रुई का निर्यात बन्द भी कर सकते हैं । इसके ग्रतिरिक्त रुई उगाने वाले देशों में सूती उद्योग चालू हो जाने पर उनके लिए रुई का निर्यात करना ग्रसम्भव हो जायेगा ।
- (२) ब्रिटेन एक ठण्डा देश है, जहाँ ऊनी कपड़े की ही ग्रावश्यकता ग्रधिक रहती है। सूती कपड़े की मांग ग्रत्यन्त सीमित है। यूरोप के निकटवर्ती देशों में भी सूती कपड़े की मांग बहुत कम रहती है।
- (३) यह उद्योग पूर्ण रूप से सुदूर देशों की मांग पर निर्भर है। इसलिए इसका निर्यात व्यापार ही प्रधिक महत्वपूर्ण है। सुदूर देश ग्रव स्वयं इस उद्योग को प्रपने यहाँ विकसित कर रहे हैं। इसलिए वहाँ भी मांग घटती जा रही है। ब्रिटेन के जहाज ब्रिटेन से सूनी कपड़ा ले जाने के लिए कोई विशेष रियायत नहीं करते। इसलिए किराये में भी काफी व्यय करना पड़ता है।

ब्रिटेन में सूती काड़ा उद्योग के दो मुख्य क्षेत्र हैं—

(अ) लंकाशायर
क्षेत्र—यह क्षेत्र सारे
संसार में सबस अधिक
सूनी वस्त्र उत्पन्न करता
है। यह क्षेत्र इगलैंड
के पश्चिमी तट पर
मरगी नरी की घाटी
और पिनाइन श्रेणी की
तलहटी के समान्तर
फैला हुआ है। इस
उद्योग के अधिकांश
केन्द्र रिबल और मरसी
निर्दियों के बीच स्थित



हैं। इस प्रदेश में निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—

भौगोलिक स्विधायें-

- (१) पिनाइन श्रशी के पिन्नम की ग्रोर स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर काफी वर्ष होती रहती है ग्रोर वायु में निमा की मात्रा काफी रहती है। इस प्रकार की जलवायु मूत की कताई के लिए ग्रति उत्तम है। जलवायु में चक्रवातों का ग्रांना एक मुख्य विशेषता है, जिससे जलवायु स्वास्थ्यप्रव ग्रोर स्फूर्तिदायक हो जाती है। पर्वतों के कारण पूरवीय शुष्क वायु भी यहाँ नहीं पहुँच पाती।
- (२) ग्रटलांटिक की दक्षिग्गी-पिश्चमी हवाग्रों से यहाँ इतनी अधिक वर्षा होती है कि मध्य पिनाइन श्रेग्री से ग्रनेक छोटी-छोटी तीन्नगामी निदयाँ निकलती हैं। इन निदयों से प्रचुर मात्रा में स्वच्छ पानी मिलता है।
- (३) द्रुतगामी निदयों से काफी जल-विद्युत उत्पन्न की जाती है। सस्ती जल-विद्युत कोयला शक्ति के पूरक का काम करती है। अब यहाँ जल-विद्युत विकास की बोर श्रधिक ध्यान दिया जा रहा है।
- (४) यह क्षेत्र ब्रिटेन के उत्तम और विस्तृत लंकाशायर कोयला प्रदेश पर फैला हुआ है, जिससे इस क्षेत्र को बढ़िया कोयला निकट ही मिल जाता है। प्रार्थिक स्विधायें—
- (१) ब्रिटेन में ऊनी उद्योग पहले से ही विकसित था। जब सूती कपड़ा उद्योग चालू हुआ, तब ऊनी उद्योग के कुशल कारीमर इस उद्योग में लग गये। यहाँ

के श्रिमिक कुशल होने के साथ ही साथ इस उद्योग में विशेष रूप से दक्ष हैं। मानचेस्टर के संसार प्रसिद्ध सूती उद्योग स्कूल मे श्रिमिकों को शिक्षण प्रदान करके इस कार्य का विशेषज्ञ बनाया जाता है।

- (२) पहले ब्रिटेन केवल संयुक्त राज्य से कपास मंगाता था, लेकिन श्रब भिश्न श्रीर पाकिस्तान से प्राप्त करता है। विदेशों से जल-यातायात मार्गों द्वारा कपास मंगाने के कारणा भाडा अपेक्षाकृत कम होता है। लिवरपूल से मानचेस्टर तक बनी हुई नहर द्वारा कपास से लदे जहाज सीघे मानचेस्टर तक पहुँच जाते हैं।
- (३) लंकाशायर के दक्षिए। में स्थित श्रोपशायर क्षेत्र से काफी लवरा। (Salts) प्राप्त होता है, जिनसे रंगाई ग्रोर धुलाई में प्रयुक्त होने वाले रसायन बना लिए जाते हैं। इस प्रकार उद्योग के लिए सस्ता रसायन प्रदुर मात्रा में मिल जाता है।
- (४) लंकाशायर का सूती उद्योग पहले ही कुछ देशों में प्रसिद्ध हो गया था श्रीर उन देशों के कपड़े की तुलना में अब भी इसका कपड़ा कहीं अधिक बिकता है। पहले से बाजार पर अधिकार प्राप्त करना इस उद्योग के पनपने के मुख्य कारणों में से एक है।
- (५) इस क्षेत्र को लिवरपूल जैसे उत्तम और विशाल बन्दरगाह की सुविधा प्राप्त है, जिससे विदेशों में कच्चा माल मंगाने और तैयार माल नियित करने में आसानी रहती है। सस्ते जल-यातायात की ग्रन्यतम सुविधा भी ब्रिटेन को प्राप्त हैं। स्वेज मार्ग के खुलने पर ब्रिटेन का अपने पूरवी उपनिवेशों से सम्पर्क स्थापित हो गया। इससे कपड़े के भैजने और रूई एकत्रित करने में और भी आसानी हो गई। उसके जहाज अल्प समय में ही कम व्यय पर ब्रिटेन से उसके उपनिवेशों तक तैयार माल ले जाने और वहाँ से कच्चा माल लाने लगे।
- (६) लंकाशायर पर्वतीय प्रदेश होने के कारण खेती के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ के निवासी इस उद्योग में तन-मन घन से जुटे हुए हैं। इस क्षेत्र में अन्य किसी भी उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं।
- (७) लंकाशार में संसार के सूती वस्त्र उद्योग के विभिन्न ग्रंगों का विशेषीकरण सबसे ग्रधिक हुग्रा है। यहाँ के विभिन्न केन्द्र एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए नये उत्पादक देश इसका मुकाबला नहीं कर पाते।
- (८) यहाँ केवल बढ़िया किस्म का कपड़ा बनाया जाता है, क्योंकि ग्रन्य प्रकार का कपड़ा बनाने में इसे जापान ग्रीर भारत का मुकाबला करना पड़ता है।
- (६) ग्रान्तरिक बचत के लिए इस क्षेत्र के कारखानों ने ग्रापस में मिलकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बना ली हैं, जिससे एक ही कम्पनी के ग्रन्तगंत कई कारखाने चलाये जा रहे हैं ग्रीर व्यापार में प्रधिकाधिक लाभ हो रहा है।
- (१०) वस्त्र उद्योग सम्बन्धी मशीनें बनाने का कारखाना भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ग्रोल्डहम ग्रीर विगान में नये पुर्जे ग्रीर यन्त्र बनाये जाते हैं। इससे

नये कारखानों को आसानी से मशीनें मिल जाती हैं और पुराने कारखानों को मरम्मत और नये पुर्जी की सुविधा प्राप्त हो जाती है। नया कारखाना खोलने में भी कम खर्च पड़ता है। कल-पुर्जा निर्माण की यह अन्यतम सुविधा केवल इसी क्षेत्र को प्राप्त है।

राजकीय सुविधायें —

- (१) ब्रिटेन के सूती कपड़े की खपत सबसे श्रधिक उसके श्रीपनिवेशिक देशों में है। उन देशों की व्यापारिक नीति (Imperial Preference Policy) के अनुसार वहाँ केवल श्रंग्रेजी कपड़े को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस व्यापारिक नीति के कारण ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के लिए उसके श्रीपनिवेशिक बाजार सुरक्षित रह सके हैं।
- (र) देश की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से सुसंगठित और शांनिपूर्ण रही है, जिसमे किसी प्रकार की भेयानक हलचल नहीं हुई है। ग्रन्य देशों में गृह-युद्ध और अन्य प्रकार की ग्रशांतियों के कारण उद्योगों को भारी ठेस पहुँच जाया करती है।

(३) यहाँ म्रन्य देशों की म्रपेक्षा कम निर्यात-कर लगाया जातौ है, जिससे उत्पादन-व्यय कम रहता है। इससे इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है।

(३) ग्लासगो क्षेत्र—यहाँ की सभी भौगोलिक, आर्थिक ग्रौर राजकीय परिस्थितियाँ इस उद्योग के अनुकूल हैं, परन्तु फिर भी यहाँ इस उद्योग का विकास इसलिए नहीं हो सका है कि इस क्षेत्र को लोहा-इस्पात उद्योग की अधिक अच्छी दशायें प्राप्त हैं, जिसके कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की अपेक्षा लोहा-इस्पात उद्योग का अरयधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र को पास के स्काटलैंड कोयला प्रदेश से कोयला प्राप्त होता है और कपास विदेशों से मंगाई जाती है। क्लाइड नदी और क्लाइड नहर से सस्ती जल यातायात सुविधा भी प्राप्त है। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र क्लासगो और पेसले हैं।

ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग में विभिन्न वस्तुग्रों का विशेषीकरण्— मौजा-बनियान (Hosiery)—नाटिंघम, लीसेस्टर, लिटोन।

कताई के लिए — उत्तरी याकंशायर, उत्तरी चेशायर, उत्तरी डबींशायर, एशडेल, ग्रोल्डहम, बोल्टन, रैडिक्लफ, स्टाकपोर्ट, मिडिलटन ग्रीर पेसले।

बुनाई के लिए-प्रेस्टन, ब्लैकबर्न, बनेले, बरी ग्रीर डबीशायर।

बढ़िया सूत के लिए - मानचेस्टर ग्रीर बोल्टन।

घटिया सूत के लिए-ग्रोल्डहम ।

बढ़िया कपड़ों के लिए - प्रेस्टन ।

घोतियों के लिए-ज्लैकबर्न ।

मलमल के लिए - ग्लासगी।

मानचेस्टर बढ़िया वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह संसार का सबसे बड़ा सूती उद्योग केन्द्र है।

### संयुक्त राज्य का सूती वस्त्र उद्योग

इस उद्योग में संयुक्त राज्य का स्थान संसार में प्रथम है। किन्तु इसका निर्यात ब्रिटेन से कम है। इस उद्योग का जन्म इस देश में प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि उस समय यूरोपीय देशों और इङ्गलैंड को पुनर्निर्माण की भ्रोर घ्यान देना पड़ रहा था। निर्यात के विचार से इसका स्थान दूसरा है। लेकिन उत्पादन भ्रोर तकलियों की संख्या के विचार से इसका स्थान संसार में प्रथम है। यहाँ संसार के २५ प्रतिशत कपड़े का उत्पादन किया जाता है। इस उद्योग के क्षेत्र



्त्राटलांटिक समुद्रतटीय पेटी पर उत्तर में क्वीवेक से लेकर दक्षिण में ग्रलाबामा तक फैले हुए हैं। इस देश में इस उद्योग का स्थान ग्रीद्योगिक जनसंख्या के विचार से चौथा है। यहाँ कुल मिलाकर ३६,००० कपड़े ग्रीर वस्त्र के कारखाने हैं। यह उद्योग बड़े-छोटे सभी प्रकार के कारखानों में चलाया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग १०० ५ द करोड़ मीटर (११० करोड़ गज) कपड़ा तैयार किया जाता है।

यहाँ इस उद्योग के विकास का इतिहास बड़ा रोचक है। श्रंग्रे जों ने अपने उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए बहुत समय तक संयुक्त राज्य को यन्त्र उद्योग के बारे में कुछ भी न जानने दिया, जिससे श्रमेरिका वालों को मशीनों के विषय में कुछ भी जान न हो सका। सौभाग्यवश सन् १६१४ में स्लेटर नामक श्रंग्रेज ने अपनी याद से मशीन बनाकर एक कारखाना रोड द्वीप (Road Island) पर चालू किया। यहाँ इस उद्योग को सस्ती जल-शक्ति प्राप्त हुई, कोयला निकट ही मिल गया और साफ पानी भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त था। फलस्वरूप, यह उद्योग सफल हो गया। एक कारखाने के सफल होते ही और भी धनेक कारखाने यहाँ चालू हो गये। ब्रिटेन के साथ स्पर्ध में सफल होने से इस उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला और यहाँ यह उद्योग भली-भाँति विकसित हो गया।

संयुक्त राज्य के सूती उद्योग को निम्नलिखित मुविधायें प्राप्त हैं—

- (१) तटीय क्षेत्रों के बन्दरगाहों से तैयार माल ग्रासानी से बाहर भेजा जा सकता है।
- (२) यहाँ की सारी रूई भीतरी भागों से मिल जाती है स्रौर उत्पादन का बड़ा भाग देश में ही खप जाता है। इसलिए स्रपने विकास के लिए इसे निर्यात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- (३) इस क्षेत्र के समीप स्थित ग्रप्लेशियन कोयला क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में कोयला प्राप्त होता है।
- (४) सस्ते श्रीर व्यापक जल-मार्गं तथा रेल-मार्गं इस उद्योग के प्रमुख सहायक हैं।
  - (प्र) द्रुतगामी निदयों से स्वच्छ जल श्रीर विद्युत प्राप्त होती है। संयुक्त राज्य में सूती उद्योग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं—
- (म्र) दक्षिणी रियासतें इस क्षेत्र में उत्तरी केरोलिना, दक्षिणी केरोलिना, जाजिया भीर मलाबामा राज्य सम्मिलित हैं। यह संयुक्त राज्य का प्रमुख सूती उद्योग क्षेत्र है भीर यहाँ इस देश का ७५ प्रतिशत कपड़ा बनाया जाता है। इस क्षेत्र में सस्ते भीर घटिया वस्त्र बनाने का विशेषीकरणा हुआ है। इस क्षेत्र के प्रमिद्ध केन्द्र कोलिम्बया, भटलांटा, कोलम्बस, चारलोट, रैले, भ्रगस्टा भीर बर्मिघम हैं। उत्तरी केरोलिना राज्य का उत्पादन सबसे भ्रधिक है। मन् १८६० में उत्तरी भागों से कारखाने इस क्षेत्र में भ्राकर चालू हुए, तब से इस क्षेत्र का उत्तरीत्तर विकास हुआ है। निम्नलिखित कारणों से इस क्षेत्र का इतना विकास हो सका है —
- (१) जल-विद्युत प्राप्त करने के लिए यहाँ सस्ती जल-विद्युत प्रचुर मात्रा में मिलती है। ग्रप्लेशियन पर्वत श्रेणी की नदियों पर जल-विद्युत-गृह बनाये गये हैं। यहाँ के जल-विद्युत केन्द्र प्रपात रेखा पर स्थित हैं।
- (२) निकटवर्ती अप्लेशियन कीयलाक्षेत्रों से काफी कीयला प्राप्त हो जाता है।

- (३) कपड़े के ग्रलावा यहाँ इतना सूत बनाया जाता है कि नियति करने के बाद बचा हुग्रा सूत भीतरी भागों में बँट जाता है।
  - (४) इसी प्रदेश से इस उद्योग का तीन-चौथाई कच्चा माल प्राप्त होता है।
- (प्र) यहाँ सस्ते स्रौर कुशल हब्शी तथा गोरे श्रमिक पर्याप्त संख्या में मिलते हैं।
- (६) इस क्षेत्र को रूई पेटो से मिल जाती है। यह रूई अप्रति उत्तम प्रकार की होती है। रूई की श्रेष्टता का प्रभाव इस उद्योग के विकास पर पड़ा है।
  - (७) यहाँ की जलवायु काफी नम है।
- (ब) न्यू इङ्गलैंड की रियासतें—इस क्षेत्र में मेसाचुएट्स, मेन, न्यूयाकें, वरमोस्ट, रोड द्वीप, कर्निवटकट और न्यू हैम्पशायर राज्य शामिल हैं। न्यू इङ्गलैंड के उद्योगों में इस उद्योग का सर्वप्रथम स्थान है और इस क्षेत्र का यह सबसे पुराना उद्योग है। न्यू इङ्गलैंड को सबसे अधिक ग्राय इसी उद्योग से होती है। संयुक्तराज्य में इस क्षेत्र का स्थान दूसरा है। इस क्षेत्र में कपास दक्षिणी रियासतों से मंगानी पड़ती थी। इसलिए यहाँ के कारखाने दक्षिण की ग्रोर चले गये जिसके फलस्वरूप कपास कम कीमत पर मिलने लगी। बीसवीं शताब्दी में जल यातायात श्रीर मछली उद्योग से काफी पूँजी प्राप्त हुई श्रीर सभी यन्त्रों का प्रयोग ग्रारम्भ हुग्ना, जिससे उद्योग की काया पलट गई श्रीर इसका द्रुतगित से विकास होने लगा। ग्रब इस उद्योग को इस क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—
- (१) उद्योग केन्द्रों के प्रपात रेखा के समीप स्थित होने से प्रचुर मात्रा में सस्ती जल-विद्युत उपलब्ध है।
- (२) जल यातायात मार्गों द्वारा सस्ते भाड़े पर दक्षिणी रियासतों से कपास मंगाई जाती है।
- (३) ग्रन्य उद्योगों के चालू होने से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उद्योग के लिए नये बाजार तैयार हुएं, जिससे तैयार माल की खपत बढ़ गई।
  - (४) यहाँ ग्रब कुशल श्रमिक भारी संख्या में मिलने लगे हैं।

इस क्षेत्र में बढ़िया कपड़ा बनाने का विशेषीकर ए हुआ है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध केन्द्र फालरिवर, न्यू बेडफोर्ड, लावेल, प्रॉवीडेन्स, मानचेस्टर, बोस्टन और अगस्टा हैं। इस क्षेत्र में रंगाई, छपाई और फिनिशिंग का काम भी होता है, जिसके लिए दक्षिणी रियासतों से भी कपड़ा आता है।

(स) मध्य ग्रटलांटिक रियासतें — इस क्षेत्र में न्यूयार्क, पेनिसलवेनिया, फिलाडेलिफया, मेरीलैंड ग्रीर डेलावेवर राज्य सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र मौजा, बिनियान ग्रीर बुनाई के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केन्द्र फिलाडेलिफिया है। यह संसार भर में हीजरी का सबसे बड़ा केन्द्र है। कोहोज बुने कपड़े का बड़ा केन्द्र है। इस क्षेत्र को ग्रग्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—

- (१) यहाँ घनी ब्राबादी होने के कारण प्रचुर मात्रा में श्रमिक मिल जाते हैं।
- (२) घनी आवादी होने से माल की खपत भी यहाँ अधिक है। बाजार की निकटता मुख्य तत्व है।
- (३) यहाँ मशीन बनाने के कारखाने बहुत हैं, जिनसे मौजा-बिनयान के कारखाने खोलने में श्रासानी रहती है।
  - (४) इस क्षेत्र को घने रेल-जाल ग्रीर जल-यातायात की सुविधा प्राप्त है।
  - (५) कोयला ग्रीरं जल-विद्युत ग्रप्लेशियन क्षेत्र से प्राप्त हो जाती है।
  - (६) दक्षिणी राज्यों के कपास क्षेत्र भी इसके निकट पड़ते हैं।
  - (७) श्रोद्योगिक क्षेत्र होने के कारण पूँजी की पर्याप्त प्राप्ति है।

### पिंचमी जर्मनी का सूती वस्त्र उद्योग

यूरोपीय देशों में इसका स्थान इस उद्योग में महत्वपूर्ण है। इसका उत्पादन तो अधिक नहीं है, परन्तु अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में इसका उत्पादन काफी है। यहाँ घटिया ऊन और घटिया रूई मिलाकर एक खास किस्म का कपड़ा बनाया जाता है। इस कपड़े का उपयोग मुख्यत: स्त्रियों के वस्त्र और सुन्दर, फैशनेबिल पोशाक बनाने में किया जाता है। सन् १६५७ में इस देश ने २,५५,००० मीट्रिक टन सूती कपड़ा तैयार किया। जर्मनी के मुख्य सूती उद्योग क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

- (ग्र) रूर कोयला क्षेत्र यह वेस्टफालिया कोयला क्षेत्र पर स्थित है। इस क्षेत्र को कोयला तो प्रचुर मात्रा में मिल ही जाता है। साथ में रूर-कोलोनबोन कम से प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति भी प्राप्त होती है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध केन्द्र एलबरफेल्ड, बर्मेन, ग्राखन ग्रौर क्षेप्लड हैं। मुन्क्षन ग्रौर ग्लाडबाश ग्रन्य प्रसिद्ध केन्द्र हैं। इस क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—
  - (१) कोयला श्रौर जल-विद्युत प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं।
- (२) श्रौद्योगिक क्षेत्र की घनी ग्राबादी सं सस्ते श्रमिक पर्याप्त संख्या में मिलते रहते हैं।
  - (३) घनी ब्राबादी के कारण स्थानीय मांग भी बहुत है।
- (४) त्रेमेन बन्दरगाह द्वारा पर्याप्त मात्रा में श्रमेरिका से कपास मंगाई जाती है।
  - (५) राइन नदी और नहरों द्वारा सस्ता जल-यातायात होता है।
- (ब) सैक्सोनी क्षेत्र ऐतिहासिक तत्वों का प्रभाव इस क्षेत्र पर बहुत गहरा पड़ा है। पहले यहाँ ऊन उद्योग चालू था, जो कि थोड़ी जल-शक्ति द्वारा घरेलू विधि पर चलाया जाता था। इसी के ग्राधार पर नये सूती उद्योग की स्थापना हुई है। सूनी उद्योग का विकास भी घरेलू विधि से कारखाना विधि की ग्रोर हुग्रा है।

श्रव इस क्षेत्र को जिकाऊ-ड्रेसडेन प्रदेश से काफी कायला प्राप्त होता है। यहाँ लिगनाइट कोयला जलाकर विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। धातु उद्योग के समाप्त हो जाने से श्रीमकों की सस्ती पूर्ति श्रामान हो गई है। इसके श्रीतिरक्त यहाँ की घनी श्राबादी के कारण सस्ते श्रीमक मिलते हैं। इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र श्रेमनीज है, जिसे 'जर्मनी का मानचेस्टर' कहते हैं। यहाँ सूत कातने, कपड़ा बुनने और रगाई तीनों के उद्योग चालू हैं। सेंट इटीन में इसके कारलाने विद्युत शिक्त से चलाये जाते हैं। प्लोन में हौजरी का विशेषीकरण हुआ है। लीपजिंग में भी विद्युत शिक्त द्वारा चालित सूती उद्योग के कई कारलाने हैं।

(स) स्वाबीयन क्षेत्र — यह क्षेत्र जर्मनी के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यहाँ के प्रसिद्ध केन्द्र स्टटगार्ट और आग्सवर्ट हैं। स्टटगार्ट को कोयला और कच्चा मान बाहर से मंगाना पड़ता है। नेकार श्रीद्योगिक क्षेत्र में इस कपड़े की खपत काफी है और यहाँ से सस्ते श्रमिक भी प्राप्त होते हैं। यहाँ कण्डेन्सर यानं नामक कपड़ा श्रधिकतर बनाया जाता है। इसका महत्व केवल स्थानीय माँग की पूर्ति के लिए है, क्योंकि यह भीतरी भाग में स्थित है।

### फ्रांस का सूती वस्त्र उद्योग

फांस संसार के फैशन में ध्रयंगी रहा है, इसलिए इसे सुन्दर श्रीर फैशनेबिल कपड़ा बनाने में विश्व भर में प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ श्रधिकतम फैशनेबिल स्त्रियों के कपड़े बनाये जाते हैं। फांप में राजनैतिक श्रीर शासन सम्बन्धी हलचल के कारण इस उद्योग को भारी क्षति पहुँची है। क्रांतियों ने भ्रनेक बार यहाँ के भ्रधिकांश कारखाने नष्ट-भ्रष्ट कर डाले हैं। कभी-कभी शौकीन राजाभों के उत्साह से इस उद्योग को काफी प्रोत्माहन मिला है। भ्रात्म-निभरता की भ्रोर विकास करने की प्रवृत्ति से भी इस उद्योग को काफी प्रोत्माहन मिलता है। यहाँ सूनी उद्योग के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं—

(१) वासजेज क्षेत्र—इस क्षेत्र में यह उद्योग अल्सास प्रदेश उद्योग का ही एक ग्रंग है। पहले वासजेज की द्रुतगामी निदयों से जल-विद्युत और जल-शक्ति प्राप्त करके यहाँ के कारखाने चलाये जाते थे। ग्रव लारेन की कोयला खानों से प्राप्त कोयले पर यहाँ उद्योग निर्भर हैं। यहाँ की मिलें कई छोटे-छोटे उत्पादन-केन्द्रों में विभक्त हैं। यहाँ कपास अमेरिका से मंगाई जाती है। वासजेज पर्वत से निकलने वाली निदयों से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और हल्का पानी प्राप्त होता है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय सूखी जलवायु है, जो सूती उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है। फांस के कुशल और मेहनती श्रमिकों का क्षेत्र होने से श्रमिकों की समस्या ग्रासानी में हल हो जाती है। पहाड़ी इलाके की जातियों के सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। इस क्षेत्र की सुसंगठित ग्रोद्योगिक व्यवस्था प्राप्त है जिससे कम लागत पर उत्पादन होता है। लारेन के घने श्रादाद ग्रीद्योगिक क्षेत्र में कपड़े की खपत बहुत ग्रधिक है।

यहाँ के मुख्य क्षेत्र नान्सी, एपीनाल, बेलफोर्ट श्रीर कोलमार हैं। यहाँ फ्रांस भर में सबसे अधिक उत्पादन होता है।

- (२) नामेंण्डी क्षेत्र -- इसी क्षेत्र के रोएन जिले में यह उद्योग सबसे पहले चालू हुआ था, क्योंकि यह जिला ब्रिटेन के सबसे निकट पड़ता था। मूल ऐतिहासिक तत्वों का प्रभाव भी यहाँ गहरा पड़ा। यहाँ पहले से ही ऊन, लिनेन और रेशम के उद्योग चालू थे, जिनके कुशल श्रमिक सूती उद्योग के लिए सस्ती मजदूरी पर मिल गए। सीन नदी द्वारा सस्ता जल-यातायात और स्वच्छ पानी की पर्याप्त पूर्ति हो जाती है। इसके बन्दरगाह द्वारा कच्ची रुई अमेरिका से मंगाई जाती है। सस्ते जल-यातायात द्वारा कोयला त्रिटेन से मंगाया जाता है। उत्तर की ओर स्थित आर्टोएस जिले से भी काफी कोयला प्राप्त हो जाता है। कोयले की सुविधा इस क्षेत्र के लिए प्रमुख है। यहाँ की जलवायु काफी नम है। इस क्षेत्र का प्रधान केन्द्र रोएन (Rouen) है। आर्मेटाइरस और लिस लिनेन के लिए प्रसिद्ध हैं। टोरकोइंग श्रीर छवे अन्य प्रसिद्ध केन्द्र हैं।
- (३) उत्तरी पूरवी क्षेत्र—इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र लीले और श्रमीन्स हैं। यहाँ श्रारकोएस प्रान्त से प्रचुर कोयला प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में भी कई कोयले की खानें हैं। घनी श्राबादी वाले खिनज क्षेत्र में कपड़े की माँग भी श्रधिक रहती है ग्रतः स्थानीय माँग के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

# रूस का सूती वस्त्र उद्योग

रूस में यह उद्योग हाल ही में चालू हुग्रा है। पहिले रूस की सुदूर श्रमेरिका से कच्ची रुई मंगानी पड़ती थी। लेकिन वहाँ स्थानीय सूती उद्योग पनप जाने पर रूस को कपाम मिलनी बन्द हा गई। इसी समय रूस में श्रामू श्रीर सर नदियों के शुष्क क्षेत्रों में घास उगाई जाने लगी, जिससे रूस धीरे-धीरे श्रातम-निर्भरता की श्रोर श्रयसर होने लगा। श्रव तादजिकस्तान श्रीर जिया से रूस को बड़ी मात्रा में कपास मिल जाती है, लेकिन उद्योग का ग्रत्यधिक विकास हो जाने के कारण घरेलू पूर्ति पर्याप्त नहीं है। इसलिए कपास श्रव भी श्रायात करनी पड़ती है। मध्य दक्षिए। रूस में उगाई जाने वाली कपास अत्तम जाति की लम्बे रेशे वाली होती है। इस कपास को ट्रांस साइबेन्या रेलवे की एक लम्बी जाखा द्वारा मास्को पहेंचाया जाता है। इस प्रकार देश के दूरस्थ भागों से कपास की पूर्ति की जाती है। रूस में सूती कपड़ा उद्योग का प्रमुख क्षेत्र 'मास्को-ग्राइवानोवो (Moscow-Ivanovo) है। यह क्षेत्र दूला कोयला क्षेत्र पर निर्भर है। मास्को-बेल्गा नहर की ग्रन्यतम सुविधा भी इस क्षेत्र को प्राप्त है। मास्को क्षेत्र एक म्रति उन्नत मौद्योगिक क्षेत्र है। इसे क्राल श्रमिक प्रचुर संख्या में मिल जात हैं। साय ही स्थानीय खपत भी बहुत ग्रधिक है। मेरी नहर (Marie Canal) द्वारा यह उत्तरी-पश्चिमी ग्रीद्योगिक क्षेत्र ग्रीर बन्दरगाह लेनिनग्राड से जुड़ा है। रूस एक विशाल देश है। ग्रत: यहाँ स्थानीय मांग के अतिरिक्त देशी मांग भी काफी है। रूस के एक-तिहाई कपड़े का

उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। कई छोटे-छोटे नगरों में स्टार्च रंगाई के रसायन भीर टेंक्सटाइल की मशीनें भी बनाई जाती हैं, जो इस उद्योग की पूरक हैं। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र मास्को, ग्राइवानोवो, रिबिनस्क, कोट्रोनो, कालिनिन हैं। ग्राइवोनोवो रूस का मानचेस्टर कहलाता है। सन् १६५६ में सोवियत रूस के सूती कपड़ा कारखानों में ६१४८० लाख मीटर सूती कपड़ा बनाया गया।

### जापान का सूती वस्त्र उद्योग

गत वर्षों में जापान के सूती उद्योग ने बहुत विकास कर लिया है श्रीर श्रब संसार भर में इस क्षेत्र में इसकी तीसरा स्थान प्राप्त है। जापान में पहिला सूती कारखाना कागोशिया नामक स्थान में चालू हुग्रा। इसके पश्चात् १५ साल के भीतर श्रोसाका के चारों श्रोर कई सूती कपड़े के कारखाने खुले। युद्ध-पूर्व इस उद्योग का यहाँ निरन्तर विकास हुम्रा । प्रो० डैंडले स्टाम्प के मतानुसार सन् १६१२ से १६३४ तक कोई वर्ष ऐसा नहीं गुजरा है, जिसमें जापान की सूती मिलों की संख्या न बढ़ी हो । सन् १६३४ में २७० सूती मिलें जापान में चालू थीं । धागा कातने में जापान का स्थान संसार में सातवाँ है। विकास की यह कहानी ग्रीर भी ग्राइचर्यजनक हो जाती है. जब हमें यह पता चलता है कि जापान को प्राय: सारा कच्चा माल ग्रायात करना पड़ता है। बीसवीं सदी मे पूर्व ही शहतून के बागातों ग्रौर खाद्यान्न फसलों ने समस्त भूमि घेर ली थी। ग्रतः इसे लगभग सारी कपास पाकिस्तान ग्रीर ग्रमेरिका से मंगानी पड़ती है। फिर भी सन् १६५१ में जापान का स्थान सूती कपड़े के निर्यात व्यापार में पहला था। जापानियों के द्वारा चलाये गये कुछ कारखाने चीन स्रीर मंचूरिया में भी हैं जिन्हें सब चीन की साम्यवादी सरकार ने ले लिया है। जापान से भारत, चीन, हिन्देशिया, दक्षिणी श्रफीका श्रीर दक्षिणी-पुरवी एशिया के देशों को काफी कपड़ा भेजा जाता है।

## जापान में इस उद्योग को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—

- (म्र) भौगोलिक सुविधायें —
- (१) जलवायु जापान के पूरवी समुद्रतटीय भागों में जहाँ यह उद्योग स्थित है, सारे साल वर्षा होने के कारण वायु में पर्याप्त नमी रहती है। जापान के मध्य में स्थित पर्वत श्रेणी के कारण सारी वर्षा पूरव की ग्रोर ही हो जाती है। साथ ही साइवेरिया से ग्राने वाली ठण्डी शुष्क वायु से भी रोक हो जाती है। जापान की चक्रवातीय जलवायु परिश्रम के लिए ग्रच्छी है।
- (२) श्रौद्योगिक शक्ति की निकटता—यद्यि जापान में कोयले की काफी कमी है, लेकिन द्रुतगामी निदयों से देश का मध्यवर्ती भाग ही लगभग १ ई करोड़ हार्स पावर बिजली तैयार करता है। इस प्रकार सस्ती जल-विद्युत की पर्याप्त पूर्ति जापान में हो जाती है। चीन श्रौर मंचूरिया से भी काफी कोयला सस्ते जल-यातायात द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(३) कच्चे माल की पूर्ति — जापान के नवान्टो मैदान लावा मिट्टी के क्षेत्र हैं, जहाँ काफी कपास उगाई जाती हैं। ग्रोवारी, सुरूर्ग खाड़ियों के बीच के क्षेत्र में भी कपास की खेती होती है। मध्य ग्रीर उत्तरी चीन तथा यांगटिसी बेसिन से भी कपास प्राप्त की जाती है। मिश्र, भारत ग्रीर संयुक्त राज्य से जापान को काफी कपास प्राप्त हो जाती है।

(ब) ग्राथिक स्विधायें —

- (१) श्रम—जापान में श्रिधिकतर श्रिमिक श्रीरतें हैं, जिनको कम मजदूरी देनी पड़ती है। घनी श्राबादी होने के कारण सस्ते श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। पहले जो मजदूर रेशम उद्योग में काम करते थे, वे ही श्रब इस उद्योग में काम करने लगे हैं। इस प्रकार कुशल श्रीर सस्ते मजदूर इस उद्योग को प्राप्त हैं। एक श्रमिक द करघों तक की देख-भाल कर लेता है। इसलिए उत्पादन-व्यय भी कम पड़ता है।
- (२) यांत्रिक सहायता जापान के इस उद्योग में कई प्रकार के मेहनत बचाने वाले यन्त्रों का प्रयोग होता है। एक ही श्रमिक श्रव ५० स्वचालित करघों को चला सकता है। स्वचालित करघों पर कपड़ा बुनते समय धागा टूटने का खतरा कि नहीं रहता। टोयाडा (Toyada) स्वचालित प्रणाली द्वारा उत्पादन-व्यय बहुत घट गया है। मशीनों के पुराने होने श्रोर घिसने पर फौरन ही नये पुर्जे लगा दिये जाते हैं।
- (३) श्रौद्योगिक संगठन—जापान का श्रौद्योगिक संगठन उच्च कोटि का है, जिसमें बीच का श्रादमी (Middle man) नहीं रहता। इसलिए कारखाने का माल फुटकर खरीदार को सीधा श्रौर सस्ता मिल जाता है। श्रधिकतर कारखाने केवल दो उद्योगपितयों द्वारा चलाये जाते हैं, जिससे श्रौद्योगिक स्पर्धा नहीं रह पाती।
- (४) कायंकम जापान के कारखाने दो पाली (Shifts) में काम करते हैं, जिससे मशीन से अधिक काम लिया जा सकता है और उत्पादन भी अधिक होता है।
- (४) बाजार की निकटता—चीन, भारत श्रीर दक्षिणी-पूरवी एशिया के देश जापान से काफी निकट पड़ते हैं श्रीर वहीं सूती कपड़े का व्यापक बाजार है। इन बाजारों में जापानी कपड़े को खास मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ता है।
- (६) यातायात की सुविधा—जापान के सारे सूती उद्योग केन्द्र बन्दरगाह पर हैं। इसलिए सस्ते जल यातायात की अन्यतम सुविधा यहाँ प्राप्त है। जापानी कपड़े को निर्यात करने के लिए जापानी जहाज अपेक्षाकृत कम किराया लेते हैं। जापानी रेलें भी विशेष रियायत करती हैं।
- (७) चियड़े का प्रयोग जापान में इस उद्योग का एक मुख्य श्रङ्क चिथड़े (Cloth Waste) का प्रयोग है। इससे मोटा कपड़ा बनाया जाता है।
- (द) उत्पादन-व्यय उपरोक्त तत्वों का यह परिगाम होता है कि जापान के सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन-व्यय बहुत कम पड़ता है। भीतरी बचत (Inter-Economy) इस उद्योग के विकास के लिए ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(६) पूँजी — जापान में बचत की सुविधा श्रीर इच्छा दोनों प्रचुर हैं। इससे पूँजी की कमी नहीं रहती है।

जापान के मुख्य सूती कपड़ा क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

- (म्र) श्रोसाका क्षेत्र—यह क्षेत्र जापान के मध्यवर्ती सागर के उत्तरी सिरे पर बसा है। इसका प्रसिद्ध केन्द्र श्रोसाका है जिसे पूरव का मान्वेंस्टर भी कहते हैं। कोबी बन्दरगाह की ग्रन्यतम सुविधा, समतल भूमि, स्वच्छ जल श्रोर चीन का कोयला इसकी विभिन्न सुविधायों हैं। श्रोद्योगिक क्षेत्र की मांग श्रोर रेलों की सुविधा दूसरे महत्वपूर्ण तत्व हैं।
- (ब) नागोया क्षेत्र—यह इजे खाड़ी के पश्चिमी सिरे पर बसा है। इसका मुख्य क्षेत्र नागोया है। यहाँ धागा कातने और रील बनाने का विशेषीकरणा हुआ है। इस क्षेत्र में छोटे कारखाने श्रधिक हैं।
- (स) टोकियो क्षेत्र—यह टोकियो खाड़ी के सिरे पर स्थित है। इसके मुख्य क्षेत्र टोकियो और योकोहामा हैं। यहाँ सुन्दर कपड़े बनाने के कारखाने हैं।

भारत का सूती वस्त्र उद्योग

भारत का सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन कुटीर प्रणाली से श्रभी हाल ही में श्राधुनिक कारखाना प्रणाली में श्राया है। सबसे पहले सूत का कारखाना सन् १८१८ में कलकत्ता के निकट चालू किया गया था। सन् १८५१ में भड़ौंच में एक श्रंग्रेजी कारखाना खुला। श्राज भारत में ५३० सूती कपड़े की मिलें हैं, जिनमें लगभग ६ लाख श्रमिक काम करते हैं। भारत के मारे उद्योगों में इसका स्थान प्रथम है। इसका वार्षिक उत्पादन ४३० करोड़ मीटर है। भारत के निम्नांकित राज्य इस उद्योग के लिए प्रमुख हैं —वम्बई, मद्राम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब श्रौर मध्य प्रदेश। वम्बई सबमे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ २०० से श्रधिक मिलें हैं। वम्बई में इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल की निकट प्राप्ति, यातायात की सुविधा, बन्दरगाह, सस्ती जल-विद्युत, नम जलवायु श्रौर विशाल बाजार की सुविधाओं के कारण हुश्रा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मद्रास में कोयम्बदूर, मध्य प्रदेश में इंदौर तथा भोपाल श्रौर राजस्थान में भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं।

#### ऊनी वस्त्र उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग जिस प्रकार उष्ण कटिबन्धीय देशों में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ऊनी वस्त्र उद्योग शीतोष्णा कटिबन्धीय क्षेत्रों में है। शीत जलवायु में ऊनी कपड़ा पहिनना ग्रनिवार्य होता है। इसलिए इस कटिबन्ध में ऊनी कपड़े की खपत बहुत ग्रथिक है। उनी कपड़ा उद्योग का स्थानीयकरण निम्नलिखित बातों पर निर्मर करता है—

(१) स्थानीय खपत से ऊन की प्राप्ति होनी चाहिए। संसार के सभी ऊनी उद्योग क्षेत्र ऊन प्राप्त होने वाले क्षेत्रों पर पाये जाते हैं। ऊन प्राप्ति के क्षेत्र की निकटता ग्रन्यतम ग्रावश्यक तस्व है।

- (२) श्रौद्योगिक संगठन श्रच्छा होना चाहिए, ताकि विदेशों से ऊन प्राप्त किया जा सके। बड़े उत्पादकों के लिए श्रच्छा श्रौद्योगिक संगठन श्रनिवार्य है।
- (३) भेड़ों के ऊन के श्रतिरिक्त बकरी, लामा, श्रस्पाका, विकूना श्रीर याक का ऊन भी प्रस्तुत होता है। ऊन-प्राप्ति के कई स्रोतों का होना भी श्रावश्यक है।
  - (४) स्वच्छ हल्का पानी ऊन साफ करने ग्रीर रंगाई के लिए ग्रावश्यक है।
  - (५) मशीन चलाने के लिए प्रचुर मात्रा में कोयला चाहिए।
  - (६) यातायात की सस्ती सुविधायें भ्रावश्यक हैं।
  - (७) श्रमिकों की प्रचुर पूर्ति होनी चाहिए।
  - (म) बाजार की निकटना महत्वपूर्ण तत्व है।

### ऊनी कपड़े का उत्पादन (सन् १६६१)

| देश            | <b>उत्पादन</b>      |
|----------------|---------------------|
| ब्रिटेन        | । २६४ लाख वर्ग मीटर |
| सोवियत रूस     | ३३०० लाख मीटर       |
| संयुक्त राज्य  | 2680 ,, ,,          |
| जापान          | ३३६० लाख वर्ग मीटर  |
| फांस           | ७४ हजार मीट्रिक टन  |
| पश्चिमी जर्मनी | ६ म ,,              |
| पोलेंड         | ७५० लाख मीटर        |
| भारत           | १३२ ,, ,,           |
| जेकोस्लोवाकिया | 850 ,, ,,           |

संसार में प्रायः ऊनी वस्त्र उद्योग चारों तरफ बिखरा हुन्ना है। कई देशों में घरेलू प्रणाली पर ही यह उद्योग चलाया जाता है। ग्रास्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य, ग्रर्जिन्टाइना, न्यूजीलेंड, दक्षिणी ग्रफीका संघ, यूरूग्वे, ब्रिटेन, भारत ग्रौर स्पेन ग्रादि देशों में काफी मात्रा में ऊन मिलती है ग्रौर ग्रास्ट्रेलिया संसार में सबसे ग्रधिक ऊन का निर्यात करता है। दक्षिणी गोलाई में ग्रभी ग्रौद्योगिक उन्नति नहीं हो पाई है। इसलिए यहाँ के देश ग्रधिकांश ऊन का निर्यात कर देते हैं। इन देशों से ऊन खरीदने वाले देशों में इङ्गलैंड प्रमुख है। कारखाना प्रणाली के ऊन उद्योग वाले देशों में ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, फांस ग्रौर जर्मनी उल्लेखनीय हैं। एशिया में जापान ग्रौर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है।

### ब्रिटेन का ऊनी वस्त्र उद्योग-ं-

ग्रेट-ब्रिटेन संसार का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक देश है। १२वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक ऊनी वस्त्र उद्योग इङ्गलैंड का मुख्य उद्योग रहा है। इस उद्योग के द्वारा ही एकत्रित पूँजी से इङ्गलैंड की ग्राधुनिक ग्रौद्योगिक पूँजी प्राप्त हुई है ग्रीर इसी पूँजी के सहारे ब्रिटेन का ग्राधुनिक सूती वस्त्र उद्योग चालू हुमा है। पूर्वारम्भ की महान् सुविधा ग्रीर गत शताब्दियों में प्राप्त एकाधिकार यहाँ इस उद्योग के उत्तरोत्तर विकास की ग्राधारशिलायें हैं। ब्रिटेन के ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

वेस्ट राइडिंग (West Riding)—यह क्षेत्र इस उद्योग में ब्रिटेन भर में अगुआ है। यहीं ब्रिटेन की ८० प्रतिशत ऊनी मिलें स्थित हैं। शेष मिलें इधर-उघर



छितरी हुई हैं, जिनका कोई विशेष केन्द्रीकरण नहीं हो सका है। इस क्षेत्र को ऊनी उद्योग विकास के लिए निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—

- (१) मिलस्टोन ग्रिट श्रीर कोल मेजर क्षेत्रों से पर्याप्त स्वच्छ, हल्का श्रीर चूना रहित जल मिल जाता है। पानी की सुविधा के कारण ही कारखाने दक्षिण तक फैले हुए हैं। केल्डर श्रीर श्रायर नदियों से जल स्वच्छ श्रीर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है।
- (२) इस क्षेत्र की शुब्क जलवायु भेड़ पालने के ुलिए ग्रनुकूल है।
- (३) यार्कशायर कोयला क्षेत्र से काफी कोयला प्राप्त होता है।
- (४) यार्कशायर की १४ प्रतिशत मांग की पूर्ति भीतरी भागों की ऊन से हो जाती है। शेष ऊन विदेशों से मंगाई जाती है।
- (५) ग्रास्ट्रेलिया ग्रौर न्यूजीलैंड ब्रिटिश कामनवैल्य के सदस्य होने के नाते इसे पर्याप्त ऊन भेजते हैं।
- (६) पूर्वारम्भ के कारण यहाँ के श्रमिकों एवं उद्योगपितयों को श्रौद्योगिक अनुभव की सुविधा प्राप्त है।
- (७) यूरोप के घने आबाद श्रीद्योगिक प्रदेश की निकटता से तैयार माल की बिक्री के लिए बाजार समीप ही मिल जाता है।
  - (५) यहाँ के श्रमिक वंशगत कुशलता प्राप्त किये हुए हैं।
- (६) इस क्षेत्र की अधिकांश मिलें केल्डर, आयर और ट्वीड निदयों की घाटियों में नदी तट पर स्थित हैं, जिससे सस्ते यातायात की सुविधा प्राप्त है।

इसी क्षेत्र में इस उद्योग का विशेषीकरण है। मुख्यतः ऊनी वस्त्र केन्द्र बंडफोडं, हर्ड् सफील्ड ग्रॉर हैलीफेक्स हैं।

ऊनी माल के प्रमुख केन्द्र—

- (१) कालीन—हर्इ सफील्ड, हैलीफैक्स तथा किंडर मिस्टर में उत्तम कालीन बनाये जाते हैं।
- (२) वसंटेड (Worsted cloth) केली, बिंजली, बेडफोर्ड, लीड्स, हैलफैक्स में तैयार होता है।
  - (३) शोडी (Shoddy) ड्यूसबरी, बाटले ग्रीर हेक मोण्डविके।
  - (४) सर्ज (Serge) स्ट्राउड ।
  - (४) कम्बल-विटनी।
  - (६) ट्वीड (Tweed)—ट्वीड नदी की घाटी।
  - (७) मोजे-बनियान--नाटिंघम ग्रीर लीसेस्टर।
  - (८) ऊन की कताई-कोट्सवाल्ड।

संयुक्त राज्य का ऊनी कपड़ा उद्योग—

इस देश में ऊनी वस्त्र उद्योग हाल ही में चालू हुग्रा है, लेकिन इसने शीघ्र ही ब्रिटेन के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग ५० करोड़ गज ऊनी कपड़े का उत्पादन होता है। इस देश का मुख्य ऊनी कपड़ा क्षेत्र प्रलचनी पठार के पूरव में फैला हुग्रा है, जिसमें न्यू इंगलैंड राज्य मुख्य है। यहाँ संयुक्त राज्य का ५० प्रतिशत ऊनी वस्त्र बनता है। मेसाचुसेट्स ग्रीर पेनसिलवेनिया मुख्य उत्पादक हैं। इस क्षेत्र के सूती कपड़े के कारखाने वाले प्रत्येक नगर में ऊनी कपड़े के कारखाने हैं, क्योंकि दोनों को कई समान सुविधायें प्राप्त हैं। सबसे बड़ा केन्द्र फिलाडेल्फिया है। यह सास्कहेना नदी पर स्थित है जिससे इसे सस्ते जल-यातायात द्वारा ऊन प्राप्त होती जाती है। निर्यात व्यापार की पर्याप्त सुविधायें भी इसे प्राप्त हैं।

रोड द्वीप श्रीर श्रोहियो रियासत में भी ऊनी कपड़े का उत्पादन महत्वपूर्ण है। इम देश के मुख्य ऊन-उत्पादक केन्द्र फिलाडेल्फिया, लावेल, लारेंस, होलीयोक, प्राविडेन्स श्रीर वर्सेस्टर हैं।

जापान का ऊनी वस्त्र उद्योग—

जापान के सूती उद्योग के साथ ही साथ वहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग भी पनप उठा है। वहाँ इसका कच्चा माल प्राप्त नहीं है। कोयला चीन, मंचूरिया ग्रीर होकेडों से प्राप्त किया जाता है। ऊन ग्रास्ट्रेलिया से प्राप्त होती है। यहाँ का उत्पादन स्थानीय माँग की पूर्ति के लिए भी काफी नहीं है। इसलिए भावी विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। एशिया के गर्म देशों में ऊन की माँग ग्रधिक नहीं है। जापान का ऊनी वस्त्र यहाँ के सूती कपड़े की तरह घटिया किस्म का होता है। एशिया के ऊनी कपड़ा उत्पादन में जापान का स्थान सर्वप्रथम है। इस उद्योग की उन्नति श्रमिकों की कुशलता पर निर्भर करती है।

भारत का ऊनी वस्त्र उद्योग -

यहाँ के बने ऊन के नमदे, कम्बल, शाल, दुशाले तथा कालीन संसार प्रसिद्ध हैं। हर साल इस देश से बहुत सा ऊनी माल सयुक्त राज्य, इंगलेंड भीर कनाडा को भेजा जाता है। इस देश का सबसे पुराना कारखाना कानपुर में सन् १८७६ में 'लाल इमली' के नाम से स्थापित हुआ था। मिर्जापुर, बम्बई और बगलीर में इसके बाद अन्य कारखाने खोले गये। आजकल ऊनी वस्त्र के छोटे-बड़े ४७ कारखाने इस देश में हैं। इसके मुख्य केन्द्र कानपुर, बम्बई अहमदाबाद, अमृतसर, बगलीर, मिर्जापुर, अल्मोड़ा और लुधियाना हैं। अधिकतर केन्द्रों में यह उद्योग कुटीर प्रणाली पर चलाया जा रहा है। काश्मीर में भी यह उद्योग मुख्यतः कुटीर प्रणाली पर चालू है। सरकारी संरक्षण, कम निर्यात-कर और पर्याप्त अच्छे ऊन की पूर्ति यहाँ की अन्य सुविधायों हैं।

रेशमी वस्त्र उद्योग

रेशमी वस्त्र उद्योग दिनों-दिन माँग के सहारे बढ़ रहा है। सारे साल में रेशम की मांगें बढ़ रही हैं, क्योंकि रेशमी कपड़े की माँग बढ़ रही है। जब से रेशम श्रीर सूत मिलाने का प्रयोग सफल सिद्ध हुग्रा है, तब से सस्ते कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है। शिक्तचालित करघों से भी इस उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। रेशमी वस्त्र उद्योग का कच्चा माल रेशम है, जो बहुत हल्का होने के कारण श्रासानी से उन क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, जहाँ इसके स्थानीयकरण के लिए श्रादर्श तत्व विद्यमान हों। रेशमी वस्त्र उद्योग केवल ग्रति उन्नत श्रीद्योगिक क्षेत्रों में स्थित होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त कुशल श्रमिक सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। जापान श्रीर चीन से समार का ५५ प्रतिशत कच्चा रेशम प्राप्त होता है। परन्तु यह घटिया किस्म का होता है। इटली श्रीर फांस से प्राप्त होने वाला कच्चा रेशम बढ़िया होता है। प्रायः निम्नलिखित दो प्रकार के रेशम का उपयोग किया जाता है—

- (ग्र) प्राकृतिक रेशम (Thrown) जो कोकून से प्राप्त होता है।
- (ब) कृत्रिम रेशम (Spun Silk) जो कृत्रिम साधनों से बनाया जाता है। विश्व वितर्ग-

रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए संसार में मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी भ्रौर ग्रेट ब्रिटेन हैं। इनमें संयुक्त राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है।

संयुक्त राज्य का रेशमी वस्त्र उद्योग—

सारे संसार में संयुक्त राज्य सबसे ग्रधिक रेशमी कपड़े का उत्पादन करता है। इस देश के मुख्य रेशमी कपड़ा क्षेत्र न्यूजर्सी, पेनसिलवेनिया ग्रीर न्यूयार्क हैं। इन तीनों रियासतों में कुल मिलाकर देश के ६० प्रतिशत रेशम के कारखाने स्थित हैं। इस क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं—

- (१) पूरवी श्रोद्योगिक क्षेत्रों की घनी श्राबादी से कुशल श्रमिक सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। कारीगरों की लड़िकयाँ श्रौर स्त्रियाँ कम मजदूरी पर मिल जाती हैं।
- (२) न्यूयार्क को कच्चा रेशम 'सिल्क स्पेशल रेलगाड़ियों' (Silk Special Trains) द्वारा लाया जाता है। यह गाड़ियाँ पिश्चमी समुद्र-तट से म्राती हैं, जहाँ जहां जहां जारा कच्चा रेशम चीन भौर जापान से मंगाया जाता है। भ्रन्य रेलगाड़ियों की तुलना में इन स्पेशल गाड़ियों को ग्राधिक सुविधायें दी जाती हैं। सैनफांसिस्को बन्दरगाह में रेशम एकत्रित करने की काफी सुविधायें प्राप्त हैं।
- (३) कच्चा रेशम पैदा करने वाले लगभग सभी देशों से यहाँ कच्चा रेशम मंगाया जाता है। बढ़िया रेशम इटली श्रीर फ्रांस से मंगाते हैं।
  - (४) ग्रन्य सभी श्रौद्योगिक सुविधायों इस क्षेत्र को प्राप्त हैं।
- (प्र) अमेरिका एक घनी देश है। इसलिए रेशमी वस्त्रों की खपत भी यहाँ अधिक है।
- (६) देश भर में लगभग ६०० कपड़े के कारखाने हैं, जिनमें ४०० मिलों में शुद्ध रेशमी कपड़ों की बुनाई होती है। बाकी २०० मिलों में 'ऊन-मिश्रित वस्त्र' (Mixed Woollen Goods) बनाये जाते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग के मुख्य केन्द्र स्क्रान्टन, विनित्रस, बार्रे, पेटरसन, न्यूयार्क श्रीर खलेन्टन हैं। मेसेचुसेट्म, वर्जीनिया श्रीर कर्नेक्टिकट प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। न्यू नर्मी रियासत में स्थित पेटरसन संसार का सबसे बड़ा रेशमी कपड़े का बाजार है। वहाँ के बुने रेशमी वस्त्र संसार प्रसिद्ध हैं।

फांस का रेशमी वस्त्र उद्योग-

फ्रांस का रेशमी कपड़ा अपने फैशन और डिजाइन के लिए जगत प्रसिद्ध है। यहाँ का उत्पादन भी इतना अधिक है कि इम उद्योग में फ्रांस का स्थान संसार भर में दूसरा है। इसके स्थानीयकरण पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ा है, जिनके कारण लियोंस क्षेत्र फ्रांस भर में सर्वश्रेष्ठ समभा जाता है।

- (१) १५वीं शताब्दी से ही फ्रेंच सम्प्राटों ने यहाँ के रेशमी वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा अन्य कई प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान कियां था।
- (२) यहाँ पहले लेवान्ट, इटली ग्रौर स्पेन से काफी कच्चा रेशम प्राप्त होता या, परन्तु ग्रब शेष घाटी से ही काफी कच्चा रेशम प्राप्त हो जाता है। जापान श्रौर इटली से भी काफी कच्चा रेशम मिल जाता है।
  - (३) यहाँ यह उद्योग अत्यन्त सुसंगठित व्यवस्था पर चलाया जाता है।
- (४) फ्रांसीसी लोग शौकीन भीर खर्चीले हैं। इसलिए घरेलू माँग भी बहुत ग्रंधिक है।

- (५) यहाँ के श्रिमिकों को वंश-क्रमानुगत कुशलता प्राप्त है। यहाँ नित्य नये डिजाइन बनते रहते हैं।
- (६) कोयला श्रौर शक्ति सस्ती है। जल-विद्युत विकास द्वारा यह उद्योग छोटे-छोटे ग्रामों में दूर-दूर तक फैंन गया है। इन सभी कुटीर उद्योग वाले केन्द्रों में श्रापस में घनिष्ट सम्बन्ध है।
  - (७) लियोंस रेशम विक्रय का मुख्य बाजार है।
  - (द) शेन नदी और रेलों द्वारा काफी सस्ता यातायात सुलभ है। इटली का रेशमी वस्त्र उद्योग —

इटली ने इस उद्योग में घरेलू कच्चे माल की विशाल पूर्ति पर ही सफलता पाई हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन में इमका यूरोप में प्रथम स्थान है। यहाँ रेशमी वस्त्र उद्योग उत्तरी घाटियों और पो नदी के बेसिन में स्थित है। मिलान प्रसिद्ध केन्द्र हैं और इसके चारों श्रोर का क्षेत्र संसार भर के प्रमुख रेशमी उद्योग क्षेत्रों में गिना जाता है। मिलान रेल श्रोर सड़कों का एक बड़ा केन्द्र है। इसलिए भीतरी क्षेत्रों श्रोर विदेशों से कच्चा रेशम इकट्ठा करने में बहुत सुविधा रहती है। पो बेसिन श्रत्यन्त सघन श्राबादी वाला प्रदेश होने के कारण सस्ते श्रीर कुशल श्रमिकों का घर श्रीर बड़ी माँग का क्षेत्र है। पीडमाण्ट क्षेत्र में काफी सस्ती जल-विद्युत तैयार होती है। ट्यूरिन, कोमो, विएला श्रोर वेरोन मुख्य केन्द्र हैं। इटली के निवासी श्रन्य दक्षिणी यूरोपीय देशों के निवासियों की तरह रेशम के बहुत शौकीन हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही यहाँ के लोगों ने इस उद्योग की श्रोर घ्यान देना श्रारम्भ कर दिया था। इटली का रेशम केवल घरेलू बाजार की पूर्ति ही नहीं करता, बल्क प्रदेशों को भी निर्यात किया जाता है। जेनेवा मुख्य केन्द्र हैं।

स्विटजरलैंड का रेशमी वस्त्र उद्योग-

इटली से म्राये हुए शरणायियों द्वारा यह उद्योग ज्यूरिच नगर में स्थापित हुम्रा था। तब से यह उद्योग बहुत विकसित हो चुका है। यहाँ यह उद्योग १६वीं शर्तांबदी से चालू है। ज्यूरिच भील के किनारे पर स्थित होने से जल-यातायात म्रीर स्वच्छ जल की पर्याप्त सुविधा है। पासेल में रेशमी रिबन बनाने के कारखाने हैं। यहाँ राइन घाटी से काफी कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है। सेन्ट गोथार्ड सुरंग मार्ग द्वारा इटली से काफी कच्चा रेशम मंगाया जाता है।

जापान का रेशमी वस्त्र उद्योग —

यहाँ यह उद्योग प्राधुनिक प्रणाली पर चालू है। यहाँ रेशम का उत्पादन कृषि का ही एक ग्रंग है। सिल्क की रील बनाने में हरकी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य की कुशलता ही मुख्य तत्व है। यहाँ का रेशमी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का सहायक ग्रोर पूरक है। जापान समस्त संसार में कच्चे रेशम के उत्पादन में प्रथम है। साथ ही कपड़ों के उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जापान में दो प्रकार के रेशमी कपड़े का उत्पादन होता है—

- (स्र) भारी रेशमी कपड़ा यह कपड़ा बहुत भारी होता है। इसमें साटन, किप स्रीर ब्रोकेड सम्मिलित हैं।
- (ब) हल्का रेशमी कपड़ा इसे जापानी या फूर्जा रेशम भी कहते हैं। यह . निर्यात के लिए बनोया जाता है।

घरेलू प्रणाली पर सबसे अधिक उत्पादन फुकुई श्रोर इशीकावा में होता है। इन दोनों स्थानों पर देश भर का दो तिहाई रेशम उत्पन्न होता है। जापानी रेशम कपड़े का प्रमुख उत्पत्ति केन्द्र क्योटो है। यहाँ श्राधुनिक ढंग पर बड़े-बड़े कारखानों में यह धन्धा चालू है। इस क्षेत्र को निम्नलिखिन सुविधायें प्राप्त हैं—

- (१) क्योटो के पास स्थित बीवा भील से रेशम साफ करने के लिए स्वच्छ जल प्राप्त होता है।
- (२) बढ़िया किस्म का सस्ता कच्चा माल क्वान्टो के मैदान के स्रावश्यकता से कहीं ग्रियिक प्राप्त हो जाता है।
- (३) जापान के निवासियों के लिए यह उद्योग बहुत प्राचीन श्रौर परम्परा-गत महत्व का है।
- (४) जापान के श्रमिक कुशल श्रीर सस्ते हैं। स्त्रियों में कुशलता एवं कम मजदूरी पर काम करना उनका प्रमुख गुगा है।
- (५) कुटीर उद्योगों की सहायता बड़े कारखानों को प्राप्त है। संसार के रेशमी कपड़ा निर्यात में इस देश का प्रथम स्थान है। यहाँ कोबी बन्दरगाह से जापान का ग्रिधकांश रेशम निर्यात किया जाता है।

### चीन का रेशमी वस्त्र उद्योग—

चीन में ग्रति प्राचीन काल से रेशम के कीड़े पालने का काम होता आ रहा है। यहाँ रेशम के कीड़े पालने और उनके कीयों से कच्चा रेशम प्राप्त करने का काम पारिवारिक घन्धा (Family Industry) कहलाता है। इसलिए बहुत सस्ते दामों पर काफी कच्चे रेशम का उत्पादन होता है, परन्तु यहाँ यह उद्योग असङ्गठित है। आधुनिक साम्यवादी सरकार ने इसके संगठन की योजना बनाकर इसकी कियान्वित करना आरम्भ कर दिया है। शंघाई और कैन्टन में इसके बड़े-बड़े कारखानें हैं। चीन का रेशमी कपड़ा प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। शंघाई से इस कपड़े का निर्यात किया जाता है।

### भारत का रेशमी वस्त्र उद्योग-

रेशम के कीड़े पालना और रेशमी कपड़ा तैयार करना भारत का एक पुराना उद्योग है। भारत का रेशम काफी प्रसिद्ध है। बंगाल, काश्मीर और मैंसूर में शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। भागलपुर, मुंगेर, वाराणसी और मिजपुर जिलों में रेशम उत्पन्न किया जाता है। ग्रसम में ग्ररण्डी की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ग्रसम श्रीर उड़ीसा में मूंगा नामक रेशम उत्पन्न

किया जाता है। मैसूर राज्य से सारे भारत का ६० प्रतिशत रेशम प्राप्त होता है। यहाँ रेशम उद्योग के प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं—श्रीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रमृतसर, मुशिदाबाद, बांकुरा, भागलपुर, पूना, बेलगांव, बंगलौर, त्रिचनापली श्रीर तंजोर।

### नकली रेशम का वस्त्र उद्योग

नकली रेशम का उद्योग एक ग्रन्यतम नवीन श्रौद्योगिक घटना है। यह वास्तव में रसायन-शास्त्र के एक विशेष ग्राविष्कार के फलस्वरूप जन्मा हैं। नकली रेशम (Rayon), लकड़ी की लुग्दी, खराब रुई ग्रौर रासायनिक पदार्थों के मेल से बनाया जाता है। वैज्ञानिक कुशलता श्रौर उच्च कोटि का श्रौद्योगिक संगठन दो मुख्य तत्व हैं, जिनका प्रभाव स्थानीयकरण पर पड़ा है। रासायनिक पदार्थों की पूर्ति एक श्रावश्यक तत्व है। कच्चे माल की प्राप्ति के क्षेत्र का इस उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। १८८४ में फ्रांस में नकली रेशम का उद्योग चालू किया गया था, परन्तु इसका विकास बींसवी शताब्दी में ही ठीक प्रकार से हो सका है। इस उद्योग के कच्चे माल बहुत सस्ते हैं। इसलिए कम लागत पर श्रिषक उत्पादन होता है। पहले श्रसली रेशम के इच्छुक उसे नहीं खरीदते थे। परन्तु श्रब बिलकुल श्रसली रेशम से मिलता-जुलता नकली रेशम तैयार होने लगा है। इसलिए इसका उत्पादन श्रौर मांग दोनों बढ़ रहे हैं श्रौर इसका उत्पादन श्रसली रेशम से भी श्रिषक हो गया है। सूती, ऊनी श्रौर श्रसली रेशम के धागों के साथ इसके धागों को मिलाकर हो गरी श्रीर बनियान बनाये जाते हैं।

विश्व वितरगा-

नकली रेशम के मुख्य उत्पादक देश, जापान, संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी ग्रोर इटली हैं। इन सभी देशों में रेशम की माँग बहुत ग्रधिक रहती है। संयुक्त राज्य श्रोर ब्रिटेन में इसकी खपत भी बहुत श्रधिक है।

### नकली रेशमी कपड़े का उत्पादन (सन् १६६०)

| देश           | उत्पादन |              |
|---------------|---------|--------------|
| जापान         | १७७६०   | लाख वर्गमीटर |
| संयुक्त राज्य | १३४४०   | लाख मीटर     |
| सोवियत रूस    | ७५६०    | "            |
| ब्रिटेन       | ५५५६    | "            |
| कनाडा         | ४२४८    | 11           |
| भारत          | १००५    | 11           |
| पोलैंड        | 508     | "            |
| फांस          | 38000   | मीट्रिक टन   |

जापान—इस देश में यह उद्योग सन् १९१६ में शुरू किया गया। लेकिन इसका विकास शीझ ही होने लगा श्रोर प्रथम महायुद्ध से पहले संसार में जापान का स्थान नकली रेशम उत्पादन में प्रथम हो गया । इस उद्योग को रेशम उद्योग तथा जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ १४ करोड़ पौंड नकली रेशम का उत्पादन होता है। सन् १६६० में यहाँ लगभग १६७ करोड़ मीटर नकली रेशम का कपड़ा तैयार हुआ। इस देश में लुगदी के लिए कोमल लकड़ी की पूर्ति कम है। काराफुटो और होकेडी में ही कोमल लकड़ी मिलती है। अत: लकड़ी की काफी लुगदी कनाडा से मंगाई जाती है। जापान में इस उद्योग के तीन मुख्य क्षेत्र हैं—-(१) कनाजावा, (२) क्योटो, (३) टोकियो। ये तीन क्षेत्र हांशू द्वीप के मध्य भाग में स्थित हैं।

いるとはおからからいからは、これがは、これがはないないでは、これがは、これは、これがないでは、これがないできないできないが、これがないできないできない。

संयुक्तराज्य--नकली रेशम के उत्पादन में इस देश का द्वितीय स्थान है। यहाँ सन् १६६० में नकली रेशमी कपड़े का उत्पादन १४,८०० लाख मीटर था। संयुक्त राज्य में रसायन उद्योग की दशा स्रति उन्नत है, जो इस उद्योग की सफलता के लिए श्रत्यन्त स्रावश्यक है। उद्योग के चार प्रमुख उत्पादक केन्द्र हैं।

- (क) दक्षिणी पूरवी पेन्सिलवेनिया—इस क्षेत्र को सस्ते श्रायात द्वारा कनाडा से लुगदी प्राप्त होती है। श्रोन्टोरियो फील की सस्ती यातायात सुविधा मुख्य सहायक है। ग्रलघनी पठार के क्षेत्र से कोमल लकड़ी वाले वृक्षों की लुगदी प्राप्त की जाती है। इन क्षेत्रों में थोड़ा कच्चा रेशम भी मिलता है व कुछ जापान से भी मंगवा लिया जाता है। द्वुतगामी नदियों से काफी जल-विद्युन प्राप्त हो जाती है। रेशम साफ करने श्रोर रंगाई के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल मिल जाता है। फिलाडेल्फिया यहाँ का मुख्य केन्द्र है।
- . (ख) इरी भील क्षेत्र—इस क्षेत्र में इरी का दक्षिणी तटीय भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र को भी सारी सुविधायें प्राप्त हैं। बाजार की निकटता एक प्रमुख तत्व है। ग्राक्रीन मुख्य केन्द्र है।
- (ग) मेरीलंण्ड-वर्जीनिया क्षेत्र—इस क्षेत्र को प्रप्लेशियन कोयला ग्रीर जल-विद्युत की ग्रन्यतम सुविधा प्राप्त है। ग्रीद्योगिक संगठन भी उच्च कोटि का है। रोनोक मुख्य केन्द्र है।
- (घ) मध्य ग्रप्लेशियन क्षेत्र—इसमें टेनेसी ग्रीर पश्चिमी वर्जीनिया शामिल हैं। इस क्षेत्र को टेनेसी क्रम से सस्ती जल-विद्युत की ग्रन्यतम सुविधा प्राप्त है। नाशविले यहाँ का मुख्य केन्द्र है।

भारत—ग्राजकल भारत में नकली रेशम का काफी प्रचार हो गया है। भारत ग्रब भी लगभग २० लाख पौंड कृत्रिम रेशम का ग्रायात करता है। रही कपास, बाँस, पाट, गन्ने के छिलके ग्रीर सवाई घास से सेलूलोज बनाई जाती है, जो नकली रेशम बनाने के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक तत्व है। यहाँ इसके कई बड़े मुख्य कारखाने हैं। मुख्य केन्द्र बम्बई, हैदराबाद, ग्वालियर, मोदीनगर इत्यादि हैं।

ब्रिटेन—इस देश में यह उद्योग श्रपेक्षाकृत नया है। सन् १९३० में सूती उद्योग में घाटा पड़ने के बाद इस उद्योग का जन्म हुआ। उस समय लंकाशायर की

कई सूती मिलें नकली रेशम की मिलों में परिवर्तित कर दी गईं। लंकाशायर इस उद्योग का मुख्य क्षेत्र है, जिसमें सारे देश के दूर प्रतिशत करये चालू हैं। संयुक्त राज्य में प्राप्त होने वाली सभी सुविधायें यहाँ भी प्राप्त हैं। स्वीडन, नार्वे ग्रौर इटली से कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है। कोयला ग्रौर जल की कमी नहीं हैं इसलिए यह उद्योग ग्रत्यिक विकसित है। इसके मुख्य केन्द्र मानचेस्टर स्टाकपोर्ट, बोल्टन, राशडेल, ब्रंडफोर्ड, हैलीफैंक्स, केली, हर्द् सफील्ड, मेक्लीसफील्ड ग्रौर लीक हैं।

इटली—इस देश में उत्तरी मैदानी क्षेत्र पर सन् १६११ में यह उद्योग चालू िकया गया। यहाँ लकड़ी की लुगदी नार्वे व स्वीडन से मंगाई जाती है इसलिए इसके मुख्य केन्द्र ऐसे स्थानों पर केन्द्रित हैं जो बन्दरगाहों ग्रीर जल-विद्युत केन्द्रों के समीप हैं। ऐसे स्थान यातायात केन्द्र भी हैं। सस्ती जल-विद्युत शक्ति एक महान् सुविधा है। बीला, कोम ग्रीर ट्यूरिन मुख्य केन्द्र हैं। स्थानीय रूप से यहाँ इस उद्योग के लिए ग्रावइयक रासायनिक पदार्थों की भी काफी पूर्ति है।

### लिनेन उद्योग

लिनेन एक विशेष प्रकार के सन के महीन रेशों से तैयार होता है, जिसकें द्वारा बारीक कपड़ा बनाया जाता है। प्राचीन समय में यह कपड़ा शव (Dead body) के ढकने के काम ग्राता था। शीतोष्ण कटिबन्ध में पहले सूती कपड़े के स्थान पर लिनेन का प्रचार ग्रधिक था। उन के साथ इस कपड़े का महत्व बहुत ग्रधिक है। इस उद्योग के क्षेत्र में निम्नलिखिन देश मुख्य है—ब्रिटेन, संयुक्तराज्य, जर्मनी, वेल्जियम, जापाम, रूस, फ्रांस ग्रीर पौलेंड।

ब्रिटेन — यहाँ स्काटलेंड में १६ वीं शताब्दी से यह उद्योग चालू है। यह एक कुटीर उद्योग रहा है। इंगलेंड के माथ एकता हो जाने के पश्चात् १८ वीं शताब्दी से इसकी प्रगति निरन्तर होने लगी। यहाँ प्राधुनिक ढंग से फ्रेंच शरणाधियों द्वारा सन् १७२६ में एडिनबरा नगर में यह उद्योग कारखानों में चालू किया गया। इस क्षेत्र में बानफ और अवरडीन कताई के लिए और पर्थं, ग्लासगो, एडिनबरा और इम्बार्टन बुनाई के लिए प्रमुख केन्द्र हैं। यहाँ अधिकतर फ्लैक्स रूस से और जूट भारत से आयात किया जाता है। २० वीं शताब्दी में ग्लासगो-पेसले के त्र में भी यह उद्योग चालू किया गया था। इस क्षेत्र को स्वच्छ जल, जल-विद्युत और कोयला शक्ति की सुविधायों प्राप्त हैं। अमरीकन गृह-युद्ध के फलस्वरूप सूती कपड़ा उद्योग को कच्चे माल की कमी हुई और तब लिनेन का उद्योग और भी पनपने लगा। इण्डी इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है। जूट उद्योग से इसको काफी सहायता मिलती है। बाल्टिक देशों और बेल्जियम से काफी फ्लैक्स मंगाया जाता है।

श्रायरलैंड में यह उद्योग श्रति प्राचीन काल से चालू है। इस उद्योग में इस क्षेत्र का प्रथम स्थान है। सन् १७२८ में बेल्फास्ट नामक नगर में इसका पहला कारखाना चालू किया गया था। फ्रेंच शरणार्थियों की पर्याप्त श्रनुभव की सुविधयें ढो सकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थित श्रीर स्थाई मार्गों की श्रावश्यकता होती है। जहाँ यांत्रिक वाहन के मार्ग नहीं बनाये जा सकते श्रीर पशुश्रों की श्रधिकता है वहाँ पशुश्रों का उपयोग बोभ्ता ढोने में किया जाता है। पशुश्रों का प्राय: ग्रामीरा क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता है।

(३) यन्त्र—बोभी को शरीर पर लाद कर ढोने से कहीं आमान यह है कि बोभे को ढकेल कर, घसीट कर या खींचकर ले जाया जाय। इसी सिद्धान्त के . अनुसार पहिये का ग्राविष्कार हम्रा । पहिये का ग्राविष्कार यातायान के डतिहास की महान् घटना है। पहिये की गाड़ियों के लिए निश्चित सुव्यवस्थित भीर मजबूत मार्गों का होना ग्रावश्यक है। पक्की सहकों मोटरों के लिए ग्रीर मजबूत लोहे की पटरियाँ रेलगाडियों के लिए आवश्यक हैं। समुद्री और वायु यातायात की सडकों तो नहीं होतीं, लेकिन उनके मागं भौगोलिक दशाश्रों द्वारा निर्धारित रहते हैं। पहिये की गाड़ियाँ तीन शक्तियों द्वारा चलाई जाती हैं—(१) मानव शक्ति (Human Traction)-चीन, जापान ग्रीर दक्षिशी-पूरवी देशों में पहियेदार गाड़ियाँ, जैसे रिक्शा, ठेला ग्रादि मनुष्यों द्वारा खींची जाती हैं। यह शक्ति केवल ग्रधिक ग्राबादी वाले भागों में प्राप्त होती है। (२) पश्-शक्ति (Animal Traction)—इसका प्रयोग संसार के सभी देशों में किया जाता है। यह शक्ति काफी होती है श्रीर इसके भाधार पर यांत्रिक शक्ति की इकाई (Horse Power) नापी जाती है। (३) निर्जीव शक्ति चालन (Inanimate Power Traction), जिसमें कोयला, पैट्रोल, गैसोलीन श्रीर जल-विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यान्त्रिक यातायात के विकास के साथ शक्ति-चालित गाडियों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ रहा है। ग्रब तो ग्रस् शक्ति-चालित गाड़ियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यांत्रिक यातायात के लिए बड़ी भारी पूँजी लगानी पड़ती है, लेकिन कुछ ही वर्षों में इनसे काफी लाभ हो जाना है। यांत्रिक यातायात ही व्यापारिक विनिमय ग्रीर ग्रायिक ग्राद न-प्रदान का जीवन है। यांत्रिक यातायात में कहीं-कहीं ग्रधिक सामान तेजी से लाया-ले जाया जा सकता है। इसीलिए व्यापार की मात्रा बढने पर यातायात के यांत्रिक साधन भी बढते हैं।

### यातायात-मार्गी के प्रकार

यातायात-मार्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—(१) थल-मार्ग, (२) जल-मार्ग ग्रीर (३) वायु-मार्ग। इनमें थल-मार्ग सबसे प्राचीन ग्रीर सबसे उन्नत है। (१) थल-मार्ग—

इन मार्गों में रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, मोटर गाड़ी श्रीर रेलगाड़ी शामिल हैं। पशु-चालित गाड़ियों के मार्ग ग्रधिकतर ग्रामीए। क्षेत्रों में विकसित हैं। यहाँ की कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ी श्रीर भैंसा गाड़ी चलती हैं। कच्ची सड़कों का महत्व कम नहीं है, लेकिन वर्षा में कीचड़ श्रीर गर्मी में धूल के कारए। इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। इन सड़कों पर गाड़ियों की चाल कम

रहती है और गाड़ियाँ अक्सर दूटती हैं, जिससे मरम्मत का व्यय भी बढ़ जाता है। अविकसित देशों में अधिकांश व्यापार सड़कों द्वारा ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्व अधिक रहता है।

संसार में सड़कों का विस्तार

| देश           | सड़कों की लम्बाई<br>(कि० मी० में) | माल ढोने की मोटरें<br>(संख्या हजार में) |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| संयुक्त राज्य | ४८२८०००                           | ७८८६                                    |
| फांस          | १०४६०७७                           | १०२३                                    |
| ब्रिटेन       | २८४८५३.४                          | १०३६                                    |
| जर्मनी        | ४४०१५५४                           | 530                                     |
| कनाडा         | ६३४०७५.४                          | ७३३                                     |
| भारत          | ३२१८६६-                           | 878                                     |

दूसरा साथन पक्की सङ्कों हैं। ग्रमेरिका ग्रीर यूरोप के देशों में ऐसी सड़कों का व्यापक विकास हो गया है। संयुक्त राज्य में पक्की सड़कों की रुम्बाई ३१ लाख मील श्रीर रूप में २० लाख मील है। सड़कों के जाल का घनत्व सबसे ग्रधिक जापान में पाया जाता है। पूरवी संयुक्त राज्य ग्रीर पश्चिमी यूरोप में भी इसका घनत्व बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में हर वर्ग मील भूमि के लिए एक मील लम्बी पुनकी सङ्क है। ग्रमेरिका के ग्रामीए। क्षेत्रों में भी पुनती सड़कों बनाई गई हैं। यहाँ सड़कों का एक समूह (Road System) है, जिनमें कई मुख्य सड़कों (Main roads) में जाखा सड़कों (Feeder roads) ग्राकर मिलती हैं। सड़कों पर प्राय: मोटर ग्रीर मोटर-चालित ठेलागा ियों (Motor truck) द्वारा यातायात होता है। मोटर श्रीर यातायात में स्टेशनों की जरूरत नहीं रहती श्रीर न इसमें माल की श्रदल-बदल करनी पड़ती है। म्राधूनिक यूग में सहारा और भ्ररब के रेगिस्तानों में भी यातायात का प्रचार व्यापक हो गया है। पक्की सड़कों के निर्माण में कंकड, पत्थर, सीमेंट, तारकोल, कोयला और ईंटों के चूरे का उपयोग होता है। इन सड़कों पर यूरोपीय देशों में रवड़ की मोटी तह बिछाकर न्यूनतम घर्षएा वाली सड़कों (Minimum fraction roads) बनाई जाती हैं, जिससे गाड़ियों की गति तेज हो सके । अत्यन्त कम दूरियों के लिए पशु और सीमित दूरी के लिए मोटरों का प्रयोग किया जाता है। मोटरों द्वारा जल्दी खराब हो जाने वाले पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, फल, सब्जी, पनीर और ग्रण्डे इत्यादि ले जाने में सुविधा रहती है। मोटर यातायात का कार्य दुतगित से होता है। इसमें दरवाजे पर ही सामान दिया जाता है। इस यातायात में कूल खर्च कम होता है, पैकिंग सस्ता रहता है ग्रीर गमनागमन में सामान दूटने का भयं भी कम होता है।

सड़कों के ग्रत्यधिक विकास के बाद रेल-पथ का विकास हुगा। रेल-यातायात मुख्यतः ग्रधिक लम्बी यात्रा के लिए सुविधाजनक है। लम्बी यात्रा में ही यह सस्ता पड़ता है। इस यातायात में रेल की पर्टारयाँ, स्टेशन ग्रीर कार्य करने के लिए बड़ी भारी संख्या में श्रामिकों की ग्रावश्यकता रहती है। इसलिए प्रारम्भिक खर्च भी बहुत ग्राधिक होता है, फलस्वरूप रेल चलाने का कान केवल एक बहुत बड़ी कम्पनी या सरकार ही कर सकती है। स्टेशनों ग्रीर बन्दरगाहों से निश्चित स्थान तक सामान पहुँचाने के लिए मोटरों की ग्रावश्यकता होती है। इस प्रकार मोटरे रेल-यातायात के पूरक का काम करती हैं। रेलों ग्रीर व्यापार के विस्तार का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में रेल-यानायात का मली-मांति विकास नहीं हो पाया है, उन देशों का व्यापार भी पिछड़ा हुग्रा है। रेल के विकास से ग्रानेक खजाड़ देश, जैसे कनाडा ग्रीर साइबेरिया ग्राबाद हो गये। रेलों का महत्व ग्रान्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत कम है। इसके दो कारण हैं—

- (ग्र) विभिन्न देशों में रेल की पटरियों की चौड़ाई भिन्न होने से माल एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में उतारने-चढ़ाने में कठिनाई होती है।
- (ब) जहाजों की अपेक्षा रेलों पर भाड़ा बहुत श्रिधिक लगता है। फीज व फीजी सामान भेजने के लिए रेलें बहुत आवश्यक हैं।

थल मार्ग को प्रभावित करने वाली दशायें — थल-मार्ग को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं —

(ग्र) भौगोलिक, (ब) श्राधिक, (स) राजनंतिक।

### (म्र) भौगोलिक दशायें-

साधारणतया सड़कों को प्रायः बिल्कुल सीघा होना चाहिए, क्योंकि ज्यामितीय नियमानुसार किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच की कम से कम दूरी एक सीधी रेखा ही हो सकती है। इस सीघी रेखा-नियम का उल्लंघन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण करना पड़ता है। भौगोलिक दशाश्रों में दो मुख्य हैं—-

(१) घरातलीय बनावट—घरातलीय बनावट का थल-मार्गी पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मैदानी भागों में तो मार्ग सीघे चलते हैं, लेकिन क्कावट पड़ते ही उनको मुड़ना पड़ता है, जिससे मार्ग की लम्बाई थ्रौर दो स्थानों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस विषय में इस सिद्धान्त को घ्यान में रखना चाहिए कि 'यातायात के साधन (विशेषकर रेलें तथा सड़कें) न्यूनतम अवरोध का मार्ग ग्रहण करते हैं' (Means of communication follow the path of least resistance)। पहाड़ी भागों में सड़कों का निर्माण कठन और ग्रत्यधिक खर्चीला होता है। केवल यही नहीं, पहाड़ी भागों में यातायात के साधन मोटर, रेल इत्यादि दूटते रहते हैं और मरम्मत में भी काफी खर्च पड़ जाता है। सामने पड़ने वाली ऊँची पहाड़ियों को सुरंगें बनाकर पार करना पड़ता है, निदयों पर पुल बनाने पड़ते हैं श्रौर ढाल के सहारे गोलाकार (Contour roads) मार्ग बनाये जाते हैं, जिससे चढ़ाई या ढलाव हल्का हो, इस प्रकार सड़कों की लम्बाई बढ़ जाती है श्रौर निर्माण-घ्यय भी ग्रधिक होता है।

(२) जलवायु—प्रारम्भिक काल में यातायात बहुत कुछ जलवायु से प्रभावित होता था। ग्रब यान्त्रिक यातायात जलवायु के प्रभाव से प्राय: मुक्त हो गया है। ग्रियंक वर्षा वाले भागों की जमीन दलदली होती है, इसिलए वहाँ रेलों भौर सड़कों के निर्माण में बड़ी कठिनाई होती है। केवल यही नहीं, इनकी रक्षा भौर मरम्मत करने में भी काफी खर्चा करना पड़ता है। बाढ़ से सड़कों और रेलें उखड़ जाती हैं, अपूल टूट जाते हैं भौर स्टेशन तक डूब जाते हैं। भारत में ग्रसम भौर बिहार राज्यों में तथा सयुक्त राज्य अमेरिका की मिसीसिपी घाटी में प्राय: इन बाढ़ों से यातायात-मार्गों को बहुत हानि पहुँचती है। रेतीले देशों में सड़कों भौर रेलें रेत से ढक जाती हैं भौर ग्रित शीत वाले देशों में इन पर बर्फ जमने से यातायात रुक्त जाता है। इनको साफ करने में व्यय भी बढ़ जाता है। इसी कारण रेगिस्तानों में पक्की सड़कों को ग्रभाव रहता है भीर जापान के उत्तरी द्वीयों भीर इङ्गलैंड में सड़कों पर से बर्फ साफ करने के लिए भारी व्यय करना पड़ता है।

### (ब) म्रार्थिक दशायें-

श्रधिक उन्नत देशों में भौगोलिक तत्वों का प्रभाव श्राधिक तत्वों के प्रभाव से अपेक्षाकृत कम होता है। प्रारम्भिक व्यय पर भौगोलिक तत्वों का प्रभाव श्रधिक होता है। लेकिन उस मार्ग से प्राप्त होने वाले लाभ पर श्राधिक तत्वों का प्रभाव श्रधिक पड़ता है। श्राधिक दशाओं में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं—

- (१) जनसङ्या जिन क्षेत्रों की ग्राबादी घनी होती है, वहाँ काफी यात्री व मोमान उपलब्ध हो सकते हैं ग्रीर उन क्षेत्रों में मार्गों का घनत्व भी ग्रिधिक होता है तथा उमी क्षेत्र से हो कर श्रिधिकतर मार्ग गुजरते हैं। जनसंख्या का लिचाव (Pull of the population) एक महत्वपूर्ण तत्व है।
- (२) व्यापार—जिन क्षेत्रों में व्यापार का ग्रायतन (Volume of trade) वस्तुतः ग्रधिक होगा, वहाँ यातायात मार्गों की ग्रधिक ग्रावश्यकता पढ़ेगी। ऐसे क्षेत्रों में ग्रधिक से ग्रधिक ग्राय हो सकती है ग्रीर यातायात का क्लिसं भी निरन्तर होता रहता है। ऐसे क्षेत्रों में मार्गों की प्रचुरता तो रहेगी ही, साथ ही उनकी कार्य-कुशलता को भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा।
- (३) श्रौद्योगिक उन्नति—श्रीद्योगिक विकास के लिए सामान का गमनागम अत्यावश्यक है। इसलिए अधिक उन्नत श्रौद्योगिक क्षेत्रों में मागौ का विकास भी अधिक होता है। इसी कारण संयुक्त राज्य श्रमेरिका के पूरवी श्रीर यूरोप के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों में मागौं का घनत्व संसार भर में अधिक है।

### (स) राजनैतिक दशायें —

राजनैतिक तत्वों का प्रभाव भी मार्गों पर गहरा पड़ता है। प्राचीन समय में शासन सम्बन्धी कार्यों की सफलता और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में यातायात के महत्व को प्रत्येक राज्य समझता था। रोम के साम्राज्य को विभिन्न भागों से मिलाने के लिए एक विस्तृत मार्ग का निर्माश किया गया था। एक पुरानी कहावत भी है, 'सारे मार्ग रोम को जाते हैं' (All roads

इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। ग्रलस्टर क्षेत्र में शक्ति-चालित करघों के प्रयोग से लिनेन का बहुत ग्रिधिक उत्पादन होने लगा है। यहाँ निकटवर्ती क्षेत्रों से फ्लैक्स ग्रीर कोयले की ग्रावश्यकतानुसार पूर्ति होती रहती है। बन्दरगाहों की सुविधाग्रों के कारण माल भेजने में बहुत ग्रासानी रहती है। सस्ती जल-विद्युत शक्ति भी प्राप्त है। इस देश में ससार भर के ग्राधि करघे चालू हैं। यहाँ केवल महीन ग्रीर बढ़िया किस्म का लिनेन बनाया जाता है। बेल्फास्ट के ग्रातिरक्त ग्रन्य मुख्य केन्द्र लानें, कोलेरेन, लिसबन, ब्रानिव्रज, ड्रोमोर व बाल्लीमिना हैं। बेल्फास्ट में सारे क्षेत्र के ७५ प्रतिशत कारखाने चालू हैं। मानचेस्टर ग्रीर लीड्स में भी कुछ लिनेन के कारखाने हैं, जो वहाँ के सूती उद्योग से सम्बन्धित हैं।

बेल्जियम—यहाँ का लिनेन उद्योग घरेलू पलक्स की पूर्ति पर निर्भर है।
मुख्य क्षेत्र लिस नदी की घाटी के सहारे फैला है। फ्लैंबस भिगोने के लिए इस नदी
का पानी उपयुक्त रहता है। फ्लैंडर्स के इस क्षेत्र में घून्ट, कोटिक और लोकर्न इस
उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। यह उद्योग यहाँ १६वीं शताब्दी से चालू है।

रूस— रूस का लिनेन उद्योग मास्को-म्राइवोनोवो मौद्योगिक क्षेत्र पर फैला हुम्रा है। इस क्षेत्र को दूल से कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में फ्लैक्स एक व्यापारिक फसल है म्रोर इसका उत्पादन भी काफी है, सस्ती जल यातायात सुविधा मास्को-वोलगा नहर म्रोर मस्कोबा नदियों द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसके मुख्य केन्द्र कालिनिन म्रोर मास्को हैं। यहाँ लिनेन उद्योग में प्राय: मोटे किस्म का कपड़ा बनाया जाता है।

फ्रांस — यह उद्योग फ्रांस में काफी पुराना है। मुख्य क्षेत्र लिले, कैम्ब्रे भीर वेस्टफालिया हैं। लिस नदी पर स्थित ग्रामेंण्टायसं इसका सबसे बड़ा केन्द्र है। रूबे भीर टोरकोइङ्ग में भी लिनेन का काफी उत्पादन होता है। लिस नदी का पानी फ्लैक्स सड़ाने (Retting) श्रीर रेशे श्रलग करने के लिए बहुत श्रनूकुल है।

संयुक्त राज्य—यहाँ हडसन नदी पर स्थित ट्राय नामक नगर इस उद्योग का मुख्य केन्द्र है। न्यूयार्क से हडसन नदी द्वारा जुड़े होने के कारण घनी आबादी वाले आद्योगिक क्षेत्र की बड़ी मांग की महान् सुविधा इसे प्राप्त है। फ्लैक्स की पूर्ति अन्य देशों से आयात करके की जाती है। यहाँ उच्च कोटि का लिनेन बनाया जाता है।

### परीक्षा-प्रक्त

- (१) निम्नांकित में से दो का कारण सहित विवरण लिखिए-
  - (क) जापान के कपड़े का व्यवसाय।
  - (ख) इंगलेंड के जहाज-निर्माग का व्यवसाय।
  - (ग) संयुक्त राज्य ग्रमरीका की भीलों के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोहा-इस्पात का व्यवसाय।

- (२) किसी उद्योग के केन्द्रीकरण के क्या भौगोलिक कारण हैं ? कपड़े के उद्योग का उदाहरण देकर ग्रपने उत्तर की पृष्टि करिये।
- (३) निम्नलिखित में से किसी एक का कारण सिहत विवरण लिखिये— (ग्र) संयुक्त राज्य श्रमेरिका के पिट्सबर्ग तथा भीलों के निकटवर्ती क्षेत्रों के प्रमुख व्यवसाय।
  - (ब) इंगलैंड का लोहे तथा इस्पात का व्यवसाय।
- (४) पिक्चमी जर्मनी श्रयवा संयुक्त राज्य श्रमेरिका का लोहे और इस्पात के व्यवसाय का संक्षिप्त वर्णन की जिये।
- (५) जापान के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योगों का वर्णन कीजिये।
- (६) उन मौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जो ब्रिटेन के जहाज निर्माण उद्योग की उन्नति में सहायक हुई हैं।
- (७) ब्रिटेन में इस्पात या जहाज निर्माण के उद्योग के विशेष स्थानों में स्थापित हो जाने का विवरण कारण सहित लिखिए।
- (८) बेल्जियम के लोहा-इस्पात व्यवसाय का विकास जिन भौगोलिक परिस्थितियों में हुग्रा है उनका वर्णन करिये।

#### अभ्यासार्थ प्रक्त

- (१) संसार में सूती कपड़ा उद्योग का विकास किन देशों में अधिक हुआ है? उनमें इस उद्योग की प्रगति का उल्लेख करिये।
- (२) संसार के निम्नांकित उद्योगों का विवरण लिखिये— नकली कपड़ा, नकली रेशमी कपड़ा, वायुयान निर्माण, मोटरगाड़ी निर्माण।

## १६ यातायात TRANSPORT

यातायात के साधनों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य, संवाद ग्रीर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना है। ग्राधिक संगठन के प्रथम युग में ग्रात्म-निर्भरता के कारण स्थान-परिवर्तन का कोई विशेष महत्व नहीं था। गति की ग्रावश्यकता ग्रीर उसकी महत्ता उद्योगों के विकास ग्रीर ज्यापार के विस्तार के साथ बढ़ने लगी। कच्चा माल एकत्रित करने ग्रीर तैयार माल भेजने के लिए यातायात की ग्रावश्यकता बढ़ी। मांग ग्रीर प्राप्ति को स्थिर रखने के लिए यातायात बहुत ग्रावश्यक है ग्रीर इस प्रकार यह व्यापार की ग्राधारशिला है। जिस प्रकार कारखाने के उद्योग से किसी कच्चे माल की ग्राकार उपयोगिता (Form Utility) बढ़ती है, उसी प्रकार यातायात के द्वारा किसी माल की स्थान उपयोगिता (Place utility) भी बढ़ती है। इसलिए यह माना जाता है कि १६ व २०वीं शताब्दी की ग्राधिक व्यवस्था सस्ते यातायात के साधनों पर निर्भर है। यातायात के साधनों ग्राधिक व्यवस्था सस्ते यातायात के साधनों पर निर्भर है। यातायात के साधनों ग्रीर निर्धारित करती है' (The road moves and controls all history)। इसी विशेषज्ञ के मतानुसार किसी राज्य की ग्रवनित या उन्नति वहाँ के यातायात साधनों की ग्रवस्था से जात होती है।

यातायात के विकसित साधनों के द्वारा ही हरएक देश प्रपनी अनुकूल दशाओं के अनुसार सामान बनाने में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। उत्पादन का क्षेत्रीय विशिष्टीकरण पूर्ण रूप से यातायात पर निर्भर है। किसी भी राज्य के भौद्योगिक विकास के स्तर श्रीर वहाँ के यातायात मार्गों का सीधा सम्पर्क रहता है। श्राधुनिक युग के बड़े-बड़े शहर सस्ते श्रीर कार्य-कुशल यातायात के मार्गों पर अपने श्रस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। भौगोलिक श्रम-विभाजन श्रीर क्षेत्रीय विशिष्टीकरण द्वारा जो नागरिकीकरण (Urbanization) होता है, वह यातायात के साधनों द्वारा सामान लाने ले जाने पर निर्भर रहता है। सस्ते भाड़े पर पहुँचाये गये सामान का दाम भी बाजार में सस्ता होता है। यातायात के साधन श्राबादी के वितरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए तो यह रीढ़ की हड़ी के समान है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इसका महत्व बहुत श्रधिक है। व्यापारिक मार्गों को राष्ट्र के जीवन की रक्त शिरायें कहते हैं।

#### यातायात के विभिन्न सावन

श्राधिक प्रगति के प्रथम युग में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुन कम थीं, इसलिए वस्तु-वाहन का महत्व भी बहुत कम था। उस अवस्था में हल्का सामान ले जाने के लिए मनुष्य ही उपयुक्त था, क्योंकि मनुष्य तब तक पशु-पालन में सफल नहीं हुआ था। आधिक विकास के दूसरे स्तर पर वस्तु-वाहन की आवश्यकता अधिक हो गई। इसी समय मनुष्य ने पशु-पालन में सफलना प्राप्त की, जिससे पशुश्रों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, नदु रांत पहिये का आविष्कार हुआ। जिसके प्रयोग से यातायात में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। पहिये वाली गाड़ियों के लिए निष्चित्त मार्गों का निर्माण हुआ। इस प्रकार याता-यात के तीन विभिन्न साधनों का प्रयोग होने लगा— (१) मानव, (२) पशु और (३) यन्त्र।

- (१) मानव-ग्रारम्भ में मानव यातायात का एकमात्र साधत था। ग्राज भी यातायात के व्यापक विकास के होते हुये वस्तु वाहन के लिए मनुष्य की उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। निर्घन देशों में स्थानीय यातायात के लिए अन्य साधनों के सभाव में इसका महत्व बहुत श्रधिक है। श्रफीका में हाथी दाँत, रबड़, नारियल ग्रीर वन-उपजें हब्शी कूली ही ढोते हैं। धनी देश जैसे इंगलैंड ग्रीर फांस में भी प्रचुर मात्रा में भारवाहक पाये जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़कों का बनाना भीर यन्त्रों का प्रयोग करना प्रायः श्रसम्भव हो जाता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य वस्तु-वाहन के लिए ग्रावश्यक हो जाता है। पहाड़ी कूली कई मन बोभा लेकर कई हजार फीट की ऊँबाई पर चढ़ सकते हैं। हिमालय ग्रीर नेपाल के शेरपा कृली संसार-प्रसिद्ध हैं। पर्वतारोहणा में शेरपा कुली की सहायता के बिना सफलता पाना प्राय: ग्रसम्भव है। उष्ण प्रदेश के घने वनों में मार्गों की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए यहाँ के मनुष्य का प्रयोग ग्रावश्यक है। विशेषज्ञों के मतानूसार मनुष्य द्वारा २४१ ४ कि० मी० (१५० मील) दूलवाने का व्यय रेल द्वारा १२८७४ - कि॰ मी॰ (८००० मील) के भाड़े से तिगुना पड़ता है। मनुष्य द्वारा वस्तु-वाहन का कोई व्यापारिक महत्व तो है ही नहीं, इसकी स्नाधिक उपयोगिता भी बहुत सीमित है।
- (२) पशु—गमनागमन के अनेक साधनों के उन्नत हो जाने पर भी पशु यातायात एक महत्वपूर्ण साधन है। घोड़ा, ऊँट, गधा, याक, अल्पाका और बिकूना मुख्य यातायात पशु हैं। भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के जानवरों का प्रयोग होता है। ध्रुव प्रदेशों में रेनडियर, उत्तरी कनाड़ा और साइबेरिया में बिलब्द कुत्ते, उत्तरी भारत और हिमाचल प्रदेश में याक, रेगिस्तानों में ऊँट, एण्डीज पर्वत पर लामा और विकूना, मैदानी भागों में बैल, मैंस, गधे और घोड़े तथा उच्छा प्रदेशों में हाथी सामान लाने ले जाने के काम आते हैं। पशुआों की पीठ पर बोक्ता लादकर अथवा स्वयं सवार होकर गमनागमन किया जाता है। पशु मनुष्य से अधिक बोक्ता

lead to Rome)। प्रो० मूटी के कथनानुसार रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारणों मं मार्गों की बुरी दशा भी एक प्रमुख कारणा था। राजनैतिक दशास्रों में निम्नांकित दो दशायों मूख्य हैं—

- (१) शासन कार्य—रेल या सड़कों द्वारा किसी राज्य के भिन्न-भिन्न भाग राजधानी से मिलते रहते हैं, जिससे शासन-कार्य ठीक होता रहता है। पहाड़ी राज्यों जैसे नैपाल स्रीर काश्मीर में सड़कों के स्नमाव में दैनिक शासन-कार्य भी ठीक नहीं हो पाता है।
- (२) राष्ट्रीय एकता छोटे से छोटे राष्ट्र से लेकर बड़े राष्ट्र तक के लिए यह जरूरी है कि सारे भाग एक दूसरे से मिले रहें। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत रहेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका भीर सोवियत रूस के पूर्वी भीर पिरुचिमी तटीय भागों को मिलाने में ट्रांस महाद्वीप रेल बहुत सहायक हुई है। ऐसे ही मार्गों द्वारा सारे देश में विचार और सामान का निरन्तर आदान-प्रदान होता रहता है और एकता का विचार पनपता है।

कहीं-कहीं तो रेलें केवल फोजी कार्यों श्रीर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। ऐसी रेलों की मुख्य विशेषता उनका श्रषंव्यासाकार क्रम (Radial pattern) है। ऐसी रेलों द्वारा राजधानी से सीमाश्रों तक बहुत जल्दी फीज पहुँचाई जा सकती है। जर्मनी, फ्रांस श्रीर पोलैंड में ऐसे मार्गक्रम पाये जाते हैं। पाकिस्तान में पेशावर तक की रेल श्रीर बिलोचिस्तान की रेलें केवल सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई थीं।

#### जल-यातायात-

जल मार्गों का प्रयोग मनुष्य ने अपेक्षाकृत देर से किया। पहले मनुष्य ने निर्दियों का प्रयोग आरम्भ किया और निर्दियों के मुहाने से उनकी महान् जल-राशि का प्रयोग यातायात में करना आरम्भ किया। इस प्रकार जल-मार्गों के दो प्रकार हो सकते हैं—

- (ग्र) सामुद्रिक जल-यातायात, (ब) ग्रान्तरिक जल-यातायात।
- (म्र) सामुद्रिक जल-यातायात (Oceanic transport)—यह कहा गया है कि जिस देश के पास ग्रपना समुद्र तट नहीं है, वह उस घर के समान है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं है। इस यातायात की महिमा इतनी भिष्क है कि ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए यह कहा जाता है—जिस राष्ट्र का समुद्र पर भिषकार है, उसका विश्व के ज्यापार पर भी भिषकार है' (He, who rules the sea, rules the commerce of the world)। जापान भीर भमरीका के बने सामान सारे संसार में सामुद्रिक यातायात द्वारा पहुँचाये जाते हैं। सामुद्रिक-यातायात द्वारा ही संसार के विभिन्न देशों की खोज हुई। १६वीं शताब्दी का महान् भाविष्कार युग (Age of discovery) सामुद्रिक यातायात की सुविधा पर ही जमी थीं।

विशेषतायें — यातायात के सब साधनों में सामुद्रिक यातायात सबसे सस्ता है। इसके लिए सड़कें या पटरियाँ विछाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसमें प्रारम्भिक व्यय बहुत कम पड़ता है। फलस्वरूप भाड़े की दर भी बहुत कम होती है। ४ टन बोभा एक गील ले जाने में रेल में एक पैसा श्रीर जलयान में केवल आधी पाई लगती है। जलयान का श्रायतन (Capacity) दूसरे यातायात के साधनों से कहीं प्रधिक होता है। एक जहाज साधारणत्या ६,००० से १०,००० टन तक बोभा ले जा सकता है, जबिक मालगाड़ी केवल ६०० टन बोभा ले जाती है। सभी महासागरों को सारे संसार के जलयान उपयोग में लाते हैं। श्रमेश्किन राष्ट्र के ऐतिहासक सिद्धान्तों में 'समुद्रों की स्वतन्त्रता' (Freedom of the sea) मुख्य है। केवल एक श्रमुविधा गति की है। जहाजों की गति बहुत धीमी होती है, लेकिन इनके श्रायतन के कारण इनका महत्व भी बहुत श्रिषक है।

साधन सामुद्रिक यातायात के मुख्य साधन जलयान हैं। प्राचीन समय में जलयान पाल से चलत थे और बहुत छोटे होते थे। ऐसे जहाज पूर्णतः वायु और धन्य प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहते थे। वायु की धनुकूलता ही इनकी चालक शिक्त थी। ध्रव इनका प्रयोग गाड़ियों और बन्दरगाहों में पारस्परिक व्यापार में किया जाता है। खुले समुद्रों में वड़े बड़े जलयानों का प्रयोग हो रहा है। यह जलयान भाप-शिक्त द्वारा चलाये जाते हैं। कुछ जलयान तेल-शिक्त से भी चलाये जा रहे हैं। ऐसे जलयानों के चलने का समय, भाड़ा और मार्ग निश्चित होते हैं। ऐमे जलयानों को प्राकृतिक बाधाओं से प्रायः मुक्ति मिल गई है। इनको Liners कहते हैं। यह जहाज तैयार माल, शीघ्र न ष्ट्रहोने वाली चीजें और मूल्यवान वस्तुयें ही ले जाते हैं। इनके प्रतिरिक्त कुछ ऐसे जलयान होते हैं, जिनका भाड़ा, मार्ग और समय निश्चित नहीं होता। जिन स्थानों के लिए जब उन्हें माल मिल जाता है, वे उसी समय वहाँ के लिए चल देते हैं। विश्व का आधे से अधिक व्यापार इसी प्रकार के ट्रेम्प (Tramp) जहाजों द्वारा होता है। ऐसे जहाज केवल उन्हीं व्यापारियों के लिए लाभदायक होते हैं, जिन्हें पूरे जहाज में माल भर कर भेजना होता है। पैट्रोल ले जाने वाले जहाजों को टेंकर्स (Tankers) कहते हैं।

अनुकूल दशायें — समुद्री यातायात के मार्गी पर भौगोलिक, आर्थिक और राजनैतिक तत्वों का प्रभाव पडता है।

मोगोलिक दशायें — वैसे तो सामुद्रिक मार्गो पर भौगोलिक तत्वों का नियंत्रण बहुत कम रहता है, फिर भी कुछ तत्वों का प्रभाव प्रवश्य ही पड़ता है। प्रभाका री भौगोलिक तत्वों में से निम्नलिखित मुख्य हैं —

(१) बर्फ - जाड़ों की ऋतु में जब सेण्ट लारेंस का मुहाना बर्फ से जम जाता है, तब जहाजों को दक्षिणी बन्दरगाहों से होकर माल ले जाना पड़ता है। कनाड़ा से हड़सन की खाड़ी द्वारा ब्रिटेन को जाने का सबसे छोटा रास्ता है. लेकिन बर्फ के कारण जहाज इस मार्ग कर प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

- (२) हिमपिण्ड—वैसे तो आधुनिक इस्पात के जलयान इतने हुढ़ होते हैं कि हिमपिण्डों से टकराकर उनके टूटने का खतरा बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी इनसे बचकर ही अधिकतर यान चलते हैं। इसलिए यूरोप और अमेरिका के बीच चलने वाले जहाज ग्रीनलैंड से बचकर दक्षिए। की ओर मुड़कर जाते हैं।
- (३) कुहरा— घने कुहरे वाले क्षेत्रों में जलयानों के टकराने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों से बचकर जलयान चलते हैं। यही कारण है कि उत्तर श्रटलांटिक मार्ग न्यूफाउण्डलैण्ड से बचकर जाता है।
- (४) बायु भौगोलिक तत्वों में यह सबसे ग्रधिक प्रभावशाली है। ग्राधुनिक यन्त्र चालित जलयानों पर वायु नियन्त्रण का प्रभाव कम पड़ता है। प्राचीन काल में पालदार जहाजों का मार्ग ग्रनुकूल हवाग्रों की दिशा पर निर्भर करता था, लेकिन इनका प्रभाव ग्रव घट गया है किन्तु ग्रव भी बहुत से जलयान ब्रिटेन से ग्रास्ट्रे लिया जाते समय केप मार्ग से जाते हैं, जिससे उनको पश्चिमी हवाग्रों का सहयोग मिले भौर कोयला कम खर्च करना पड़े। ग्रास्ट्रेलिया से लौटते समय यही जहाज स्वेज मार्ग से ग्राते हैं जिससे पश्चिमी हवाग्रों की श्वावट न पड़े ग्रीर कम कोयला खर्च करना पड़े।
- (५) ग्रेट सॉकल रूट (Great Circle Route)—जहाज ग्रधिकतर वृहत् वृत मार्ग का ग्रनुसरण करते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटा मार्ग होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा है तथा छुवों पर सबसे छोटे वृत्त होते हैं। इसी कारण जहाज उत्तर में उत्तरी छुव की ग्रोर ग्रीर दक्षिण में दक्षिणी छुव की ग्रोर मुड़कर चलते हैं, जिससे जहाजों को कम से कम दूरी पार करनी पड़े। इसी कारण सेनफांसिसको से याकोहामा जाने वाला मार्ग उत्तर की ग्रोर मुड़ जाता है ग्रीर याकोहामा को उत्तर-पूरव की दिशा से पहुँचता है, यद्यपि दोनों ही बन्दरगाह एक श्रक्षांश पर स्थित हैं।

श्राधिक दशायें - ग्राधिक दशायों में निम्न लिखित तत्व मुख्य हैं-

- (म्र) व्यापार जिन क्षेत्रों में व्यापार म्रधिक होता है, मर्थात् जिन क्षेत्रों से म्रधिकाधिक माल लादने के लिए प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों की म्रोर जहाज म्राक्षित होते हैं, चाहे इस तरह उनको कितना भी लम्बा चक्कर क्यों न काटना पड़े। जलयान रेलगाड़ी की तरह किसी विशिष्ट मार्ग से जुड़ा नहीं रहता, इसलिए यह व्यापारिक माल लेने के किए मुक्त रूप से म्रपना मार्ग बदलता रहता है।
- (ब) कोयला जहाजों के लिए वही मार्ग सुविधाजनक है, जिसमें कोयला प्रदान करने वाले बन्दरगाह (Coaling Ports) हों, ताकि जहाजों की सारी यात्रा के लिए कोयला न लेकर चलना पड़े और इस प्रकार बची खाली जगह में यात्री और सामान लादे जा सकें। ऐसी व्यवस्था में ग्रावश्यकतानुसार जहाजों को मार्ग में कोयला मिल जाता है। यूरोप से ग्रास्ट्रेलिया जाने वाला जलयान इसीलिए कोलम्बो होकर जाता है।

- (म्न) राजनैतिक युद्ध के समय समुद्रों के कुछ भागों पर सुरक्षा के लिए जलयानों के चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, ताकि शत्रु के जहाज घोखा देकर न म्ना जायें। तब तो सभी जलमार्गों में सुरक्षा लिए परिवर्तन कर दिया जाता है।
- (ब) मान्तरिक जल यातायात (Inland water transportation)— श्राचीन काल में नदियाँ ही मुख्य व्यापारिक मार्ग थे। श्राधुनिक समय में भी इनका महत्व कुछ कम नहीं है। नदियों के प्रतिरिक्त नहरों और कीलों का भी प्रयोग यातायात में किया जाता है। यह यातायात छोटी नावों भ्रीर कोयला या डिजेल शक्ति चालित स्टीमरों द्वारा किया जाता है। प्रथम युग में लकड़ी के लट्टों को बांध कर बेहे बना लिए जाते थे। इसके पश्चात पेड़ों को खोखला करके नावें बनाई जाने लगीं। यातायात का यह साधन निश्चित ही बहुत सस्ता है लेकिन यह बहुत धीमा हैं। इसकी दूसरी कभी यह है कि नदी, नहर या भील यातायात का मार्ग स्थायी श्रीर स्थिर है। इसमें स्थल या सामुद्रिक मार्गों की तरह दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता । नहरें, नदियाँ या भीलें एक ही मार्ग से चलती हैं । मनुष्य उनकी दिशा नहीं बदल सकता। इस पर चलने वाल जहाजों का श्रायतन भी बहुत कम होता है। फलस्वरूप, इसके द्वारा कम सामान ढोया जाता है। भारी, कम कीमत, जल्दी खराब न होने वाले पदार्थ, जंसे नमक, कोयला, लकडी और विभिन्न प्रकार की धातुयें इनके द्वारा ढोई जाती हैं। निदयां श्रीर नहरें दूसरे यातायात के साधनों के पूरक का काम करती हैं। सघन वनों, खनिज क्षेत्रों या ऐसे दूर्गम क्षेत्रों में जहाँ यातायात के ग्रन्य साधन सुलभ नहीं हैं, नावें ही वहाँ से सामान ढोकर लाती हैं। भ्रमेजन, राइन, यांगटिसीक्यांग, गंगा नील, डेन्यूब, तथा वोल्गा यातायात की प्रसिद्ध निदयों हैं। नहरों को दो प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है-
- (भ्र) वे नहरें जो भ्रान्तरिक यातायात के साथ सम्बन्धित हैं, जैसे जर्मनी, रूस भ्रीर पूर्वी संयुक्त राज्य की नहरें।
- (ब) वे नहरें जिनका सम्बन्ध सामुद्रिक यातायात से है जैसे पनामा, स्वेज ग्रीर कील नहरें।

अनुकूल दशायें — ग्रान्तरिक जल यातायात पर भी कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें भौगोलिक, ग्राथिक ग्रोर राजनैतिक तीनों प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं।

भौगोलिक दशायें — निदयों की गहराई सारे साल समान रहनी चाहिए, अर्थात् समान वर्षा वाले क्षेत्रों में निदयों की उपयोगिता यातायात के लिए अवस्य ही अधिक होती है। इसी से शुष्क क्षेत्रों में नदी यातायात का स्थायी रूप से विकास नहीं होता। नील केवल एक ऐसी नदी है, जिसका यातायात-महत्व अधिक है। अधिक वर्षा हो जाने से निदयों में बाढ़ आ जाती है, जिससे यातायात बिल्कुल रक जाता है। अमेजन, कांगो और मिसीसिपी की उपयोगिता इसीलिए घट जाती है। नदी में पानी के जमने से भी यातायात रक जाता है। इसलिए ठण्डे देश की निदयां

जैसे सेंट लारेंस, लीना श्रीर यनीसी इत्यादि जाड़ों में यातायात के लिए बन्द हो जाती हैं। निदयों के मार्ग में जल प्रपात भा जाने से यातायात का होना असम्भव हो जाता है। अफ़ीका की निदयों की उपयोगिता इसीलिए कम हो गई है। दलदली मार्गों से गुजरने वाली निदयों में भी यातायात नहीं हो सकता. क्योंकि इनमें जलयान या छोटी नावें फरेंस जाती हैं। नदी की चाल हल्की होनी चाहिए। श्रद्धिक द्भुत चाल होने से नावें घारा के साथ नीचे तो जा सकेंगी, लेकिन धारा के विरुद्ध ऊपर को नहीं चल सकेंगी। निदयों की गहराई प्रत्येक भाग में नाव के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, वरना एक मार्ग में नावें चल सकेंगी और दूसरे भाग में नहीं चल सकेंगी। दूरी और लम्बाई कम रहने के लिए यह जरूरी है कि निदयों में अधिक मोड़ न हों। मोड़ वाली निदयों को यातायात के उपयुक्त बनाने के लिए खोदकर सीधा करना पड़ता है, जिसमें काफी खर्चा पड़ता है। राइन इसी प्रकार व्यापार के उपयुक्त बनाई गई है। नदी का मार्ग चोड़े मैदानी भागों से होकर जाना अच्छा है, तंग और गहरी घाटियों में नाव यातायात में बड़ी कठिनाई पड़ती है। नदी के पेटे में रेत जमने से पानी की गहराई घट जाती है, तब मशीनों (Dredgers) द्वारा नदी का पेटा गहरा किया जाता है।

ग्राधिक दशायें—यदि नदी घनी ग्राबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है तो पर्याप्त मुसाफिर प्राप्त हो जाते हैं। घनी ग्राबादी वाले क्षेत्रों में व्यापार भी ग्राधिक रहेगा। ग्रीद्योगिक क्षेत्रों में होकर बहने वाली नदियों का ग्राधिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। जर्मनी की राइन नदी रूर ग्रीद्योगिक क्षेत्र की जीवन रेखा के समान है। पूरवी संयुक्त राज्य की नदियां भी वहां की ग्रीद्योगिक प्रगति में विशेष रूप से सहायक हुई हैं।

राजनैतिक दशायें — फांस ग्रीर जर्मनी की नहरों की कार्य-कुशलता काफी कम है ग्रीर उनसे व्यापारिक लाभ भी बहुत कम हो रहा है, फिर भी सरकारी नीति के कारण ये नहरें चालू हैं। कील नहर का निर्माण जर्मनी के द्वारा केवल इसलिए किया गया, जिससे उत्तरी सागर ग्रीर बाल्टिक सागर में सीधा सम्पर्क रहे ग्रीर जलयानों को हेनमार्क के उत्तरी द्वीपों ग्रीर स्कागेराक के खतरनाक मार्ग से सुरक्षा प्राप्त हो सके। प्रधिकतर जलयान उत्तर के खतरनाक मार्ग से बचना चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए कील नहर का प्रयोग जरूरी हो जाता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर जर्मनी भारी चुँगी ग्रीर नहर-भाड़ा वसूल करता है।

(३) वायु-यातायात--

नवीनतम धैज्ञानिक ग्राविष्कारों के फलस्वरूप वायु-यातायात का जन्म हुगा। इस यातायात के विकास का इतिहास प्रथम विश्व-युद्ध के बाद ग्रारम्भ हुगा श्रीर द्रुतगित से इस यातायात का विकास होने लगा। ग्रव तो इसके ग्रत्यधिक विकास हो जाने से 'वायु-युग' ही हवाई युग (air-age) कहलाने लगा है। ग्राजकल जेट हवाई खहाज द्वारा प्रति घण्टा ५० ४६ कि० मी० (५० मील) उड़ा जा सकता

है। वायुयान चार प्रकार के होते हैं—भारी, हल्के, हैलीकोप्टर ग्रौर ग्लाइडर। वाय-मार्ग दो प्रकार के होते हैं-- अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। वायु-यातायात का विशेष महत्व द्वागित और मुख्य मार्गों के कारण है। ग्रसम में बाढ़ के समय हवाई यातायात के द्वारा ही लाखों मन चावल पीड़ित जनता को बाँटा गया। वायु-यातायात की मुख्य सुविधा द्रतगित श्रीर समय की बचत है। मुख्य श्रसुविधा भारी सामान ले जाने की श्रसमर्थता है। इसलिए वायु-यातायात का प्रयोग प्राय: डाक श्रीर यात्रियों को ले जाने में होता है। वायु-यातायात से ७५ प्रतिशत श्राय यात्रियों द्वारा ग्रीर शेष डाक तथा सामान से होती है। ग्राज के व्यापारी युग में समय ही धन है, इसलिए व्यापारियों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। युद्ध के समय फौज ले जाने, रसद ढोने, शस्त्र ढोने ग्रीर बम-वर्षा करने के लिए इसका यथेष्ट मात्रा में उपयोग रहता है। वायु-यातायात के लिए सड़कों का निर्माण नहीं करना पड़ता। केवल हवाई अड्डे बनाने पड़ते हैं जिससे वायू-यातायात में व्यवस्था सम्बन्धी खर्च बहुत कम होता है। भारी श्रीर सस्ता सामान ढोने में यह रेलों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें केवल हल्के श्रीर कीमती पदार्थ तथा कीमती घात्रों ही भेजी जा सकती हैं। विदेशी व्यापार में भी वायुयान जल-यानों का मुकाबला नहीं कर पाते । वायुयान का आयात कम न होने के कारण इसके द्वारा बहुत कम व्यापारिक माल ढोया जा सकता है। वायु-यातायात में लम्बे मार्ग के यातायात का विशिष्टीकरण हुआ है। स्थानीय वायु-यातायात के नाम से कोई यातायात नहीं है। इसके विपरीत, वायु-यातायात संसार के सबसे निर्जन स्थानों को मिलाने का काम करते हैं। झुवीय कनाडा, ग्रमेजन की घाटी भीर कांगी विमित के दुर्गम स्थानों को मिलाने का काम वायु यातायात सफलतापूर्वक करता है। श्चन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य यातायात का अधिकतर भाग श्रमेरिकन, ब्रिटिश, फैंच श्रीर डच कम्पनियों द्वारा चलाया जाता है।

श्चनुकूल दशार्ये — वायु-मार्ग को प्रभावित करने वाली दशाग्रों में भौगोलिक, ग्राधिक ग्रौर राजनैतिक तीनों दशायें सम्मिलित हैं। इनमें निम्निलिखित तत्व मुख्य हैं—

भौगोलिक दशायें वायु-यातायात भौगोलिक दशाश्रों द्वारा श्रीधक प्रभावित होता है, लेकिन यातायात के श्रन्य साधनों की तुलना में वायु-यातायात भूगोल के तत्वों से कम प्रभावित होता है। घरातलीय बनावट का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। प्रारम्भ में ऊँचे पर्वतों से बचकर वायुयान उड़ते थे श्रीर उनके मार्ग पर्वतों से श्रलग होकर जाते थे। श्रव वायुयानों की यन्त्र-शक्ति इतनी श्रीधक हो गई है कि वायुयान ऊँचे से ऊँचे पर्वतों को पार कर दूसरे देशों को उड़कर जा सकते हैं। फिर भी श्रिधकतर वायुयानों की प्रवृत्ति ऊँचे पर्वतों से श्रलग उड़ने की है। रेगिस्तानों पर वायु-मार्ग निर्धारित करने में तीन श्रीसुविधायों हैं—

(१) रेगिस्तानी भागों में हवाई जहाज को उतारने के लिए ठोंस तथा मजबूत भूमि प्राप्त नहीं होती। (२) रेगिस्तानी वायु में हमेशा बड़ी हलचल रहती है, प्रतः वायुयान की उड़ान में बाधा पहुँचती है। (:) रेगिस्तानों में दिशा ज्ञात करने के लिए कोई प्राकृतिक संकेत नहीं मिलता।

श्रिषिकतर वायु-मार्ग मंदानी भागों पर होकर जाते हैं, जहाँ नदियों, नहरीं, भीलों ग्रीर नगरों के भूमि-चिन्हों द्वारा मार्ग सरलता से निर्धारित हो जाते हैं। वन क्षेत्रों में उतरना भ्रसम्भव है, इसलिए वायु-मार्ग वन क्षेत्रों से हटकर ही बनते हैं। हवाई मड्डों के निर्माण के लिए समतल भूमि का विस्तृत क्षेत्र चाहिए। हवाई जहाज १ मील से तीन मील तक लम्बे सीमेट के बन एक चौड़े मार्ग (Run way) पर उतरता है। इसके लिए समतल भूमि अत्यावस्यक है। वायु-यातायात पर ऋतु सम्बन्धी तत्वों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। शीतोष्ण कटिबन्धीय पेटी, जहाँ उच्च दबाव पाया जाता है, वायु-यातायात के लिए ग्रादर्श है। उष्ण कटिबन्धों में ऋतु सम्बन्धी दिशायें (Meteorological conditions) प्रायः उपयुक्त रहती हैं। मबसे प्रधिक कठिनाई शीतोब्सा कटिबन्धीय पेटी में होती है क्योंकि इस पेटी के देशों में हमेशा ही चक्रवात आते रहते हैं। पूरवी क्षेत्रों में वायु-यातायात प्रायः ग्रसम्भव हो जाता है। वैज्ञानिक उपायों से ऋतु सम्बन्धी रुकावटों में थोड़ी कमी ग्रवश्य हो जाती हैं। कुहरे में भी हवाई ग्रह्डों की रोशनी द्वारा वायुयान उतर-चढ़ सकते हैं भीर बेतार संकेतों (Radio Beacons) ग्रीर ग्रंध उड़ान यंत्रों (Blind flight equipment) से भी वायुयान को उतरने-चढ़ने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। इस क्रम में जमीन के पास एक ठण्डी भारी हवा की तह पाई जाती है, जिसको चीरकर वायुयान को उतरने-चढ़ने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार ऊपर उठती · हुई गर्म हवा की धारा से वायुयान ऊपर-नीचे (Bumping) होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋतु-तत्त्रों का जितना प्रभाव वायु-यातायात पर पड़ता है, उतना श्रीर किसी यातायात पर नहीं पड़ता।

द्यापिक दशायें — इसके प्राधिक तत्व वही हैं, जो प्रन्य यातायात-साधनों में लागू होते हैं। वायु-मार्ग उन्हीं स्थानों से होकर चलते हैं, जहाँ पर्याप्त यात्री, डाक, ग्रीर हल्के व कीमती सामान मिल सकें। सघन जनसंख्या वाले, धनी, श्रीद्योगिक, व्यापारिक श्रीर उन्नत क्षेत्रों से होकर ही वायु-मार्ग चलते हैं। वायु-यातायात की वास्तविक सुविधा श्रीर वास्तविक लाभ दूरी की यात्राश्रों में है, इसलिए विस्तृत क्षेत्रों में वायु-यातायात का श्रीधक विकास होता है। हवाई ग्रड्डे वाले नगर देश के निकटवर्ती भागों से जुड़े होने चाहिएँ। हवाई जहाज को पैट्रोल की प्राप्ति हवाई श्रड्डों से होती है, इसलिए हवाई श्रड्डों पर पैट्रोल भरने (Refuelling) की सुविधा काफी होनी चाहिए। मरम्मत श्रीर निरीक्षण की पूरी व्यवस्था भी हवाई श्रड्डों पर होनी चाहिए।

राजनैतिक दशायें — प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भूमि के ऊपर के वायुमण्डल पर अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य विनिमय की समस्या महसूल की दर और सुविधायें (Custom Facilities), पासपोर्ट के नियम और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम अन्तर्राष्ट्रीय वायु-यातायात में बाधा डालते हैं। जिन देशों में ऐसे नियम सरलता से कार्यान्वित हा जाते हैं, वहाँ वायु-यातायात बहुत जस्दी विकसित हो जाता है। दो देशों के बीच का वायु-यातायात वायु समभौते द्वारा परिचालित होता है।

## प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग

उपयुंक्त बातों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि संसार का अधिकतर व्यापार केवल कुछ निश्चित मार्गों द्वारा ही होता है। इनको व्यापारिक मार्ग कहते हैं और इन्हों के आधार पर व्यापार होता है। संसार के विभिन्न भागों में इन मार्गों द्वारा ही मांग और पूर्ति का संतुलन होता रहता है। विदेशों व्यापार में रेल, समुद्र और वायु-मार्ग ही अधिकतर प्रयोग में लाये जाते हैं। कच्ची-पक्की सड़कों, नहरें, निदयौं, भीलें, काफिला मार्ग और पहाड़ी मार्गों का महत्व केवल स्थानीय व्यापार में है। रेल, समुद्र व वायु-मार्गों का महत्व राजनैतिक, व्यापारिक और अन्तर्राष्ट्रीय है।

| वेश             | किलोमीटर  | वेश                    | किलोमीटर  |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| सयुक्त राज्य    | 836308.20 | श्रजेंन्टा <b>इ</b> ना | २६५५४ १७  |
| सोवियत रूस      | 38.803308 | जापान                  | २४५४८ - द |
| जर्मनी (१६४६)   | ६८०७३.८७  | इटली                   | 43.x8xex  |
| कनाडा े         | ६३४१= 02  | पोलैंड                 | 33.80 \$5 |
| भारत            | ४४७१= 00  | द० अफीका               | 28688.20  |
| श्रास्ट्रे लिया | 88866.50  | पाकिस्तान              | १०८७४ हद  |
| फांस            | ४२५३७.४=  | चिली                   | व ३६ व १६ |
| ब्रिटेन         | 3€566.08  | बेल्जियम               | ४१२० फ    |

रेलों की लम्बाई

## (ग्र) रेल-मार्ग

संसार के निम्नलिखित रेल-मार्ग बहुत प्रसिद्ध हैं—

- (१) ट्रांस साइबेरियन रेलवे; (२) कैनेडियन पेसिफिक रेलवे; (३) यूनियन एण्ड सेण्ट्रल पेसिफिक रेलवे; (४) ट्रांस इंडियन रेलवे; (४) केप-काहिरा रेलवे; (६) ओरिएण्ट एक्सप्रेस रेलवे।
- (१) ट्रांस साइबेरियन रेलवे—यह रेल-मार्ग संसार का सबसे लम्बा ट्रांस महाद्वीपीय रेल-मार्ग है। इस रेल-मार्ग के द्वारा न केवल लेनिनग्नाड ग्रीर मास्को ब्लोडीवास्टक से जुड़े हैं, बहिक पेरिस भी ब्लाडीवास्टक के साथ मास्को होते हुए जुड़

गया है। इस प्रकार यूरोप का सीधा सम्पर्क प्रशान्त महासागरीय देशों के साथ इस रेल-मार्ग द्वारा हो गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वेज मार्ग के साथ इस मार्ग की कोई तुलना नहीं हो सकती। एशिया के पूरवी देशों और यूरोपीय देशों के बीच सामुद्रिक मार्ग द्वारा ही सीधा सम्पर्क स्थापित रहता है। जहाँ तक समय का प्रश्न है द्रांस साइबेरियन रेल-मार्ग सामुद्रिक मार्ग सं ग्रच्छा है, व्योंकि लन्दन से जापान तक जाने में जल-यातायात में छः सप्ताह लगते हैं, लेकिन रेल-यातायात में केवल दो सप्ताह लगते हैं। परन्तु ब्यापारिक वस्तुश्रों के ग्रायतन के विचार से रेल-मार्ग सामुद्रिक मार्ग का मुकाबला नहीं कर सकता।

यह रेल-मार्ग एशियाई रूस के पूरव में प्रशान्त महासागरीय बन्दरगाह ब्लाडीवास्टक से रूस की राजधानी मास्को और बाल्टिक सागर के तट पर स्थित बन्दरगाह लेनिनग्राड तक जाता है। इस रेल-मार्ग का निर्माण सन् १८६ में श्रारम्भ होकर सन् १६०४ में समाप्त हुग्रा था। इसमें दुहरी पटरियाँ (Double track) हैं, जिससे इस पर व्यापार का ग्रायतन ग्रधिक रहता है। इसकी सीधी लम्बाई बनाडीवास्टक से मास्को तक ७२४२ कि० मी० (४५०० मील) है। इस लम्बाई का दो-तिहाई भाग एशिया में ग्रीर शेष यूरोप में है।

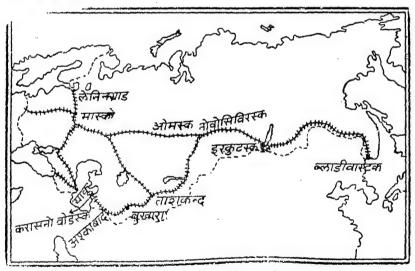

दांस साइबेरियन रेल-मार्ग

पश्चिम में यह रेल-मार्ग पश्चिमी अन्तिम स्टेशन लेनिनग्राड, जो फिललेंड खाड़ी के तट पर स्थित है, से शुरू होता है। पहले इसका नाम रूस के सम्राट पीटर महान् के नाम पर पीट्रोग्राड रक्खा गया था। रूसी क्रांति के पश्चात् रूस के महान् क्रांतिकारी नेता लेनिन् के नाम पर इसका नाम लेनिनग्राड रख दिया गया। यह रूस का श्रकेला ऐसा बन्दरगाह है जिसके द्वारा रूस का पश्चिमी यूरोप तथा श्रमेरिका

के देशों के साथ सम्पर्क रहता है। साइबेरिया या जापान जाने वाले थोडे-बहन यात्री यहाँ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से रेल दक्षिगा-पूरव की ग्रोर लेनिनग्राड शौद्योगिक क्षेत्र को पार करती हुई चलती है। बीच में कालिनिन नामक प्रसिद्ध व्यापारिक भीर शौद्योगिक केन्द्र पड़ता है। उसकें बाद रेल रूस की राजधानी भीर उसके सबसे बड़े नगर मास्को पहुँचती है। मास्को-ग्राइवानोवो ग्रौद्योगिक क्षेत्र का बना माल यहाँ साइबेरिया पहुँचाये जाने के लिए लादा जाता है। मास्को के बाद दूसरा प्रसिद्ध केन्द्र वोल्गा नदी पर स्थित कूबीसिव (समारा) श्राता है। यहाँ से रेल-मार्ग की प्रधान शाखा यूराल पर्वत को पार करके चिलियाबिन्स्क पहुँचती है। इगी रेल-मार्ग द्वारा यूराल प्रदेश के दक्षिए। में स्थित मैगनिटोगोरस्क की लोहे की खानों में प्राप्त कच्ची लोहे की धातू रूस के पश्चिमी धीर उत्तरी धौद्योगिक केन्द्रों को भेजी जाती है। इस काम के लिए रेल-मार्ग की शाखाग्रों का भी प्रयोग किया जाता है। साइबेरिया से पिश्चमी रूस की भेजे जाने वाले पदार्थ, जैसे समूर, लुग्दी, लकड़ी, चमड़ा, मक्खन, सुखाया हुआ दूध, धातुयें और गेहुँ इसी स्टेशन पर गाड़ी में लदते दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद रेल स्टेप के घने, विस्तृत श्रीर समतल मैदान पर चलती हुई स्टेप के मुख्य केन्द्र श्रोमस्क पहुँचती है। इस प्रदेश में रेल-मार्ग के उत्तर की श्रोर गेहूँ के खेत श्रीर को एाधारी बनों के समूह श्रीर दक्षिणी भाग में गेहूँ के खेत दिखाई पड़ते हैं। स्टेप के सूखे भागों में विस्तृत चरागाह भी मिलते हैं, जिनसे यात्रियों को प्रेरीज के फार्मों का ध्यान श्रा जाता है। श्रोमस्क के ग्रास-पास कोयले की खान श्रीर कपास के विस्तृत खेत दिखाई पड़ने हैं, जिनके ग्राधार पर यहाँ का सूती कपड़ा उद्योग चालू है। ग्रोमस्क के बाद नोबोिमिबिस्क तक प्राकृतिक ग्रीर मानवीय हश्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोवोसीब्रिस्क से दक्षिए की ग्रीर इसी रेल की एक मुख्य शाला बालकश भील के चारों ग्रीर मूड़कर इसके दक्षिएा-पश्चिम की ग्रीर ताशकन्द शहर तक गई है। नोवोसिब्रिस्क नगर से साइबेरिया की गेहेँ भ्रीर नरम लकड़ी तुर्किस्तान भेजी जाती है धौर तुर्किस्तान की कपास उतारी धौर लादी जाती है, ताकि यह कपास रूस के पश्चिमी श्रीद्योगिक क्षेत्रों को पहुँचाई जा सके। नोबोसिबिस्क स्रोबी नदी पर स्थित है, जिसके स्रागे येनेसी नदी पर कासनीयास्कं है। इसके बाद रेल पठारी भाग पर चढ जाती है श्रीर ग्रंगारा घाटी होती हुई बेकाल भील के दक्षिए। में स्थित इरकुटस्क स्टेशन पहुँचती है। इस स्टेशन से भील प्रदेश का भ्रच्छा कोयला और उत्तम लोहा रूस के भौद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाता है। कोयला शक्ति द्वारा चालित एक बड़ा विद्युत स्टेशन भी इस नगर के पास है। बेकाल भील को पहले नावों द्वारा पार करना पड़ता था लेकिन ग्रब भील के दक्षिए। की ग्रोर से रेल-मार्ग बनाया गया है। यह मार्ग याबलोनाई पर्वत की ६५७ ०७ मीटर (१४० फीट) की ऊँचाई पार करता हुआ शिल्का नदी के तट पर स्थित चीता नगर पहुँचता है। इस भाग में यात्रियों को दोनों भ्रोर सुनसान दिखाई देगा श्रीर बीच-बीच में घातुओं की खानें भी मिलेंगी। यह जन-विहीन इलाका है। चीता से रेल

की एक शाखा ग्रामूर नदी के सहारे-सहारे उत्तर की ग्रोर चलकर खावारोस्क पहुँचती है, यहाँ से एकदम दक्षिण की ग्रोर मुड़ कर ब्लाडीवास्टक जाती है। दूसरी शाखा चीता से सुंजारी नदी के मैदान में स्थित हारिबन होती हुई ब्लाडीवास्टक पहुँचती है। हारिबन से रेल में प्रचुर मात्रा में सोयाबीन भेजी जाती है। कोयला, समूर ग्रीर घातुएँ भी वदलती हैं। हारिबन ग्रीर चीता के बीच खिगन की ऊँची पहाड़ी ग्रीर श्रीणियां हैं, जो खनिज पदार्थों के भण्डार हैं। दक्षिणी शाखा का निर्माण सन् १८६६ के चीन-इस समभौते के ग्रनुसार हुग्रा था, जिससे चीता से ब्लाडीवास्टक तक का मार्ग काफी छोटा हो गया है। यह शाखा, जैसा कि मानिचत्र से स्पष्ट है, ग्रात्यन्त धनी खेतीहर प्रदेशों से होकर गुजरती है, जहां से भारी व्यापार होता है।

इस रेलमार्ग के निर्माण के पहले साइबेरिया केवल समूर एकत्रित करने वाले खानाबदोश चरवाहो श्रीर राजनैतिक कारगों से निर्वासित लोगों का घर था। लेकिन इस रेलमागं द्वारा हजारों व्यक्ति बेकाल भील तक फैले काली मिट्टी के प्रदेश में बस गये। इसी रेलमार्ग द्वारा साइबेरिया का गेहें, मक्खन, पनीर, चर्बी, मांस, चमड़ा, ऊन, फल, चीनी, चाय श्रीर रेशम पश्चिमी रूस को भेजे जाते हैं। सन् १६३० के बाद एक ग्राधिक सर्वे के फलस्वरूप फिर एक बार साइबेरिया में नया प्रवर्णन हुग्रा। इस बार सम्पत्ति घातु का व्यापक शोषएा हुग्रा ग्रीर नोवोसिबिस्क, कुजनेस्क, इरकुटस्क, ' खावारोवस्क ग्रीर कोमोसोमलस्क ग्रादि प्रसिद्ध ग्रीद्योगिक केन्द्रों का जन्म हमा। इसी रेलमार्ग के द्वारा पूरवी भीर मध्य साइबेरिया के बीच कृषि श्रीर कारखाना उद्योगों में एक प्रकार का सन्त्लन कायम हो सका है, जिससे साइबेरिया के कच्चे माल को कई हजार मील दूर यूरोपीय रूस के श्रीद्योगिक क्षेत्रों को पहेँचाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इस रेल-मार्ग का एक बड़ा हाथ है। प्रारम्भ में इसे फीजी ग्रावश्यकता के लिए बनाया गया था, जिससे फौज राजधानी से साइबेरिया के दूर देशों को ग्रासानी से भेजी जा सके । युद्ध के समय सुरक्षा के महत्व का एक और पहलू सामने आया। सन् १६४५ में इमी रेलमार्ग के द्वारा लाखों रूसी सैनिक अपनी विशाल रसद के साथ मास्की क्षेत्र से मंचूरिया की ग्रोर गये।। साइबेरिया के मध्यवर्ती देशों का ग्रायिक विकास भीर राजनैनिक एकता की भावना का उदय पूर्ण रूप से उसी रेलमार्ग पर निर्भर हैं, ग्रत: रूसी सरकार द्वारा इस रेलमार्ग के निर्माण पर खर्च किया गया २० करोड़ पींड धन एक सर्वथा उपयुक्त व्यय है।

(२) कैनेडियन पैसिफिक रेलवे — इस रेलमार्ग का निर्माण सन् १८८५ में पूरा हुआ। यह कनाडा का प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। इसकी मुख्य शाखा की लम्बाई ३५०० मील है। यह रेलमार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित बन्दरगाहों को पिश्चमी प्रशान्त महासागरीय बन्दरगाहों से मिलाता है। इसकी मुख्य शाखा न्यूब्रंजिवक प्रान्त में स्थित सेन्टजान बन्दरगाह से आरम्भ होती है और पिश्चम की और संयुक्तराज्य की मेन रियासत को पार करती हुई मान्ट्रियल पहुँचती

है। इस नगर में रेल और नदी यातायात का मिलन होता है, क्यों कि, मान्ट्रिएल सेन्टलारेन्स नदी पर स्थित हैं, जिससे इसका अधिकांश व्यापार होता है। कनाड़ा का प्रसिद्ध क्यापारिक केन्द्र होने के कारण इसका महत्व काफी बढ़ गया है। इस नगर के पास ही रेलमार्ग सेन्टलारेन्स नदी को पार करके कनाड़ा की राजधानी ओटावा पहुँचता है। ओटावा नदी की खाड़ी में फलों के बगीचे दिखाई पड़ते हैं और ओटावा में कागज, लुग्दी और लकड़ी चीरने आदि के हल्के उद्योगों के कारखानों की भरमार है। ओटावा के बाद गाड़ी ओटावा नदी की घाटी में नदी के सहारे-सहारे पिचम की ओर घाटी के सिरे पर स्थित सड़बरी नदी पहुँचती है, जो खिनज पदार्थों का एक बड़ा केन्द्र है। इस स्टेशन के बाद ही रेलमार्ग थ्रोन्टारियों के ऊँचे पठार का चलना आरम्भ करता है। यह पठार जल-विहीन है। इन भाग में स्टेशनों की संख्या कम थ्रोर स्टेशन छोटे-छोटे हैं। पठारी भाग को पार करने के बाद रेलमार्ग सुपीरियर भील के पिइचमी तट पर स्थित बन्दरगाहों, फोटं विलियम और पोर्ट आर्थर पहुँचता है। इन दो बन्दरगाहों को इस रेलमार्ग द्वारा प्रेरी का गेहूँ और मेसावी श्रेगी की लोहा घातु प्राप्त होती है, जिन्हें भील मार्ग के द्वारा यह बन्दरगाह



कैनेडियन पैसिफ़िक रेल मार्ग

पूरवी श्रीचोगिक क्षंत्रों को भेज देते हैं। इसके बाद रेलमार्ग फिर समतल प्रेरीज के उच्च मैदानों पर चलता हुआ, विनीपेग भील के दक्षिणी सिरे पर स्थित विनिपेग नगर पहुँचता है। विनिपेग प्रेरी का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहाँ ऐलीवेटरों से गेहूँ रेल के डिब्बों में भरा जाता है शौर पूरव की श्रोर भेजा जाता है। विनिपेग शहर रेड श्रौर अमीनीबएन निदयों के संगम पर स्थित है शौर रेलों का बड़ा जंक्शन है। यहाँ केनेडियन नेशनल रेलवे आकर मिलती है। यहाँ से खेती के आधुनिक यंत्र, जिनका प्रयोग विस्तृत खेती में किया जाता है, बाहर भेजे जाते हैं। यहाँ से सस्केचवान की राजधानी रेगीना के बाद दूमरा प्रमुख स्टेशन राकी पर्वत के पूरवी किनारे पर स्थित कलगारी श्राता है, जिसके बीच मेडिसिनहैट से रेल की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक शाखा लेथबिज होती हुई क्रोजनेस्ट दर्रे द्वारा राकी पर्वत को पार करके वैंक्षवर पहुँचती है दूसरी शाखा कलगारी होती हुई क्रिकिंग हार्स दर्रे के द्वारा राकी पर्वत को पार करके वैंक्षवर पहुँचती है दूसरी शाखा कलगारी होती हुई क्रिकिंग हार्स दर्रे के द्वारा राकी पर्वत को पार करके वैंक्षवर पहुँचती है । राकी पर्वत के पिरचम की श्रोर रेल फ्रेजर श्रोर थामसन निदयों की घाटियों में निदयों के सहारे-महारे वैंक्षवर तक चलती है। इस भाग में घन वन पाये जाते हैं। लकड़ी चीरने के कारखाने श्रीर केलों के बगीचे बहतायत से

दिखाई पड़ते हैं। कोलिम्बिया की घाटी सोने-चाँदी तथा श्रन्य कीमती घातुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी के फल रेल द्वारा वेंक्वर भेजे जाते हैं। वहाँ से फल उद्योग के पदार्थ विदेशों को भेजे जाते हैं। नई योजना के श्रनुसार रेल को किंकिंग हासं दर्रे की ऊँचाई से बचाने के लिए एक २५.७४ कि० मी० (१६ मील) लम्बी सुरङ्ग खोदी जायेगी।

कनाडा की माथिक, राजनीतिक श्रीर व्यापारिक उन्नित का बहुत कुछ श्रेय इसी मार्ग को है। इसके द्वारा लिवरपूल से चीन श्रीर जापान तट का मार्ग लगभग १६३१'२१ कि० मी० (१२०० मील) छोटा हो जाता है। प्रेरी का ग्राधिक विकास पूरोपीय गेहूँ बाजार के ऊपर निर्भर है श्रीर गेहूँ को पूरवी तटों तक भेजने का यह रेल-मार्ग ही एकमात्र साधन है, इसलिए इस रेल-मार्ग का इतना श्रीधक महत्व है। श्राबादी का बसना भी रेल-मार्ग के निर्माण के बाद ही सम्भव हो सका। श्राजकल भी श्रीधकतर प्रावादी रेल-मार्ग की मुख्य लाइन श्रीर उसकी शाखाशों के पास ही बसी है। पूरवी कनाडा के श्रीद्योगिक क्षेत्रों श्रीर पश्चिमी कृषि-क्षेत्रों में सन्तुलन कायम करने का काम इसी रेलवे मार्ग के द्वारा होता है। राजनीतिक दृष्टिकीण से कनाडा के पूरवी, मध्य तथा पश्चिमी भागों में एकता की सृष्टि करने का काम भी इसी रेल-मार्ग द्वारा होता है।

(३) युनियन एण्ड सेन्ट्ल पैसिफिक रेलवे-यह संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा ग्रीर ग्रधिक महत्वपूर्ण महाद्वीपीय रेल-मार्ग है। इसका निर्माण ग्रन्य महाद्वीपीय रेल-मार्गों से पहले हुआ था। यह रेल-मार्ग सन् १७६६ में बनकर तैयार हुआ तथा यह संयुक्त राज्य के ठीक मध्य से होकर जाता है। यह शिकागी से आरम्भ होता है, जो मिशिगन भील के दक्षिणी सिरे पर स्थित है श्रीर संयुक्त राज्य के श्रन्यतम प्रसिद्ध केन्द्रों में से एक है। शिकागो से भारम्भ होकर घनी श्राबादी वाले प्रेरी क्षेत्र में को होता हम्रा तथा मिसीसिपी नदी को पार करता हम्रा एक रेल-मार्ग मिसूरी नदी के निकटवर्ती नगर श्रोहामा पहुँचता है। यहाँ तक रेल-मार्ग के दोनों श्रोर लहलहाते हुए गेहूँ के खेत श्रीर प्रायः प्रत्येक स्टेशन पर एलीवेटर से गाड़ी में गेहूँ भरते दिखाई पड़ते हैं। ग्रोहामा के बाद रेल-मार्ग उच्च ग्रेट प्लेट पर चलता है। मोहामा से यह प्लेट नदी की घाटी में नदी के सहारे-सहारे नेब्रास्का के कटे-फटे पठार (Bad Lands) को पार करता हुमा लाराबी पर्वत के दक्षिणी सिरे पर स्थित चैन नगर पहुँचता है। इस नगर के पहले बड़े-बड़े पश्चारण के फाम (Ranch) दिखाई पड़ते हैं, जहाँ ध्रविकतर भारी पशु माँस ग्रीर चमड़े के लिए चराये जाते हैं। वह भाग हल्का स्राबाद दिखाई देता है। चैने (Cheney) के बाद रेल-मार्ग रॉकी पर्वत के उच्च पर्वतीय प्रदेश से चलता है। यहीं इवान्स दरें के द्वारा रेल रॉकी पर्वत को पार करती है भीर साल्ट लेक के पूरवी तट पर स्थित साल्ट लेक सिटी पहुँचती है। यह एक प्रसिद्ध खारे पानी की भील है। इसके बाद रेल-मार्ग विशाल अंचल (Great Basin) को पार करके सियरा-नेवाक श्रेग्सी पर चढ़ती है। इसको पार

करने के बाद टाहो भील के उत्तर में स्थित कारसन नगर होती हुई रेल घनी और गहरी हरी-भरी सेक्रेबेन्टो घाटी में उतरती है। यही कैलीफोर्निया की प्रसिद्ध घाटी है। इस घाटी का प्रमुख केन्द्र तथा पहला स्टेशन सेक्रेमेन्टो है। इस घाटी में भूमध्यसागरीय फलों के विस्तृत बगीचे पाये जाते हैं। ऐसे विस्तृत बगीचों (Orchards) के हश्य रेल-मागं के दोनों श्रोर दिखाई पड़ते हैं। इस भाग में पोल्ट्री भाग भी अधिकता से मिलते हैं। इस स्टेशन के बाद रेल सैनफांसिस्को पहुँचती है, जो प्रशान्त महासागरीय तट पर इस रेल-मागं का अन्तिम स्टेशन है। इस रेल-मागं की कई अन्य शाखायें हैं। इनमें से निम्नांकित दो मूख्य शाखायें हैं—

- (म्र) शिकागो से मिसीसिपी संगम स्थित सेण्ट लुई तक ।
- (ब) बफैलो नगर होती हुई अप्लेशियन पवंत माला को पार करती हुई न्यूयार्कतक। इस शाखा द्वारा न्यूयार्क स्रौर सैनफ्रांसिस्को का सीघा सम्पर्कस्थापित हो गया है।

इस रेल-मार्ग द्वारा संयुक्त राज्य के पूरवी श्रौर पश्चिमी तटीय भाग परस्पर सम्बद्ध हो गये हैं। इसी रेल मार्ग द्वारा शिकागो क्षेत्र में घनी श्राबादी बसी श्रौर मध्यवर्ती क्षेत्रों का ग्राधिक विकास हुग्रा। शिकागो को संसार भर में सुदूरवर्ती बड़े बाजारों से मिलाने का कार्य इसी रेल-मार्ग ने किया है। यह रेल-मार्ग विशेष प्रकार से हल्के सामान श्रौर यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबिक पनामा मार्ग द्वारा भारी सामान का गमनागमन होता है। इस प्रकार यह रेल-मार्ग पनामा में जल-मार्ग के पूरक का काम करता है। सुरक्षा श्रौर एकता की दृष्टि से भी इस मार्ग का महत्व बहुत श्रीक है। इस रेल-मार्ग द्वारा पूरवी क्षेत्रों से श्रीक कीमती माल पश्चिम की ग्रोर फल तथा फिल्म पश्चिमी क्षेत्रों से पूरवी क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। चाय श्रौर रेशम पूरव से संनफांसिस्को की रेशम स्पेशल गाड़ियों द्वारा न्यूयाक क्षेत्र को इसी रेल-मार्ग द्वारा पहुँचाया जाता है।

(४) श्रोरिएण्ट एक्सप्रेस रेलवे — यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध श्रीर महत्वपूर्णं रेल-मार्ग है। यह रेल-मार्ग फांस की राजधानी श्रीर पिश्चमी यूरोप के सबसे प्रमुख केन्द्र पेरिस को पूरवी यूरोग के प्रसिद्ध नगर कुस्तुन्तुनिया से मिलाता है। पेरिस से यह मार्ने नदीं की घाटी में होता हुआ श्ररगोन, बोसजेज पर्वत श्रीर लारेन पठार को पार करता है तथा मोसेल श्रीर म्यूज निदयों को पार करता हुआ मोसेल पर स्थित नान्सी नगर पहुँचता है। इस भाग में रेल-मार्ग श्रत्यन्त विकसित, श्रीद्यांगिक श्रीर खिन के क्षेत्रों में होकर गुजरता है। नान्सी से कच्चा लोहा श्रीर रासायितक उद्योगों के पदार्थ पूरव श्रीर पश्चिम को भेजने के लिए लादे जाते हैं। नान्सी से रेल-मार्ग वोसजेज के उत्तरी सिरे के चारों श्रीर मुड़कर श्रूरव की श्रीर चलता है। ब्लैंक फारेस्ट श्रीर वोसजेज पर्वतों के मध्य राइन नदी पर स्थित स्ट्रेसबर्ग दूसरे मुख्य केन्द्र पर पड़ता है, जहाँ राइन नदी की निचली घाटी के पदार्थ पूरव तथा पश्चिमी दिशाशों में भेजे जाने के लिए यहाँ एकितत होते हैं। स्ट्रेसबर्ग पहुँचने

के लिए रेल-मार्ग को सेवर्न दर्रा पार करना पड़ता है। फिर दक्षिण की ग्रोर मुड़कर रेल-मार्ग डेन्यूब नदी पर स्थित उत्म नगर पहुँचता है श्रोर वहाँ से ग्राग्सबर्ग होता हुआ दिक्षिण जर्मनी के प्रसिद्ध नगर म्यूनिच पहुँचता है। म्यूनिच यातायात का प्रसिद्ध केन्द्र श्रीर रेलवे जंकशन है। इसी मार्ग द्वारा म्यूनिच के साथ मध्यवर्ती राइन क्षेत्र जुड़े हैं। म्यूनिच में डेन्यूब घाटी के सहारे सहारे लोहद्वार (Iron Gate) पार करके रेल विएना पहुँचती है। यह श्रास्ट्रिया की राजधानी श्रीर पूरवी यूरोप



का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र है। इसके बाद हंगरी स्थित डेन्यूब नदी का मैदान ग्राता है, जहाँ रेल-मार्ग के दोनों ग्रीर गेहूँ के लहलहाते विस्तृत खेत दिखाई पड़ते हैं। इन खेतों को पार करते हुये रेल-मार्ग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट ग्रीर उसके पश्चात् बेलग्रेड पहुँचता है। बेलग्रेड के दक्षिण की ग्रोर मोरावा घाटी में चलते हुए जल विभाजक प्रदेश को पार करके यह रेल-मार्ग सोफिया नगर पहुँचता है। तत्पश्चात् मरीजा घाटी में चलते हुए ग्रड्रीयानोपल से कुस्तुन्तुनिया तक रेल पहुँचती है।

इस रेल-मार्ग का इतना अधिक महत्व इसिलए है कि यूरोप के सभी देशों के प्रधान केन्द्र और महान् राजधानियों को यह रेल-मार्ग मिलाता है। पहले एक ऐसी योजना थी कि बगदाद-बसरा रेलवे को इस रेलवे से जोड़ दिया जाय, जिससे उत्तरी-पश्चिमी औद्योगिक यूरोप के देशों का सीधा सम्पर्क सुदूर-पूर्व देशों के साथ हो सके। लेकिन कई राजनैतिक कारणों से यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। इस रेलवे का राजनैतिक महत्व बहुत अधिक है।

(४) केप काहिरा रेल-मार्ग — यह रेल-मार्ग अभी पूरी लम्बाई में नहीं बन पाया है। इसके निर्माण की योजना सबसे पहले सेसिल रोड्स (Cecil Rhodes) नामक अंग्रेज साम्राज्य निर्माता ने बनाई थी। उसकी योजना के अनुसार केपटाउन से काहिरा तक का रेल-मार्ग बनाना था, जिसका भाग प्राय: है अब तक बन चुका है। इस मार्ग में अग्रलिखित तीन खण्ड हैं—

(ग्र) केपटाउन से एलिबो, (ब) काहिरा से ग्रस्वान, (स) वदीहाफ से मकवार।
(ग्र) केप प्रांत के दक्षिणी सिरे पर स्थित केपटाउन से यह रेल-मार्ग उत्तर की ग्रोर चलता है। थोड़ी दूर तक यह रेल-मार्ग पतले समुद्र तटीय मैदान में चलता है, जहाँ भूमध्यसागीय फलों के विस्तृत बगीचे पाये जाते हैं। इसके बाद श्रचानक चढ़ाई पार करके लघुकारू ग्रीर वृहतकारू को पार करते हए रेल-मार्ग वेल्ड

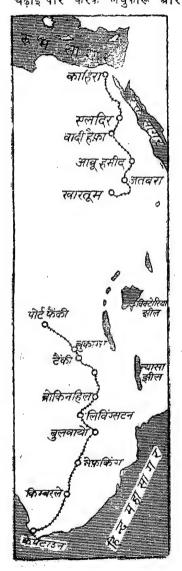

केप काहिरा रेल-मार्ग

पठार पर चलता है। इसी पठार पर सबसे पहले हीरे, जवाहरात का प्रसिद्ध केन्द्र किम्बरले पडता है। वेल्ड के पठार पर भेड पालने के बड़े-बड़े चरागाह पाये जाते हैं। किम्बरले से रेल-मार्ग ठीक उत्तर की घोर मेफिकिंग होता हुन्ना बुलावियो तक जाता है, जिसके मार्ग में कई ग्रादिम जातियों के क्षेत्र (Reserves) पड़ते हैं। बुलावियो दक्षिणी रोडेशिया की राजधानी भीर रेलों का बडा जंकशन है। यहाँ से रेल जेम्बेजी नदी पर स्थित लिविंगस्टन नगर पहुँचती है, जिमके पास ही संसार प्रसिद्ध विक्टोरिया जल प्रपात है। इस भाग में रेल-मार्ग उष्ण प्रदेशीय घने वनों से गुजरता है। शहरों की संख्या भी बहुत कम है। इस प्रकार के बाद उत्तर-पूरव की श्रोर सवाना के भाग से होकर रेल गुजरती है। सवाना प्रदेशीय पशु जेबरा, जिराफ, शेर, चीता धौर शुत्रम् ग इत्यादि भी दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी दूर धागे चलकर तांबा, सीसा भ्रादि खनिज घातुश्रों का केन्द्र ब्रोकेनहिल पड़ता है। यहाँ से कटिंगा प्रदेश होती हुई रेल टैंकी नगर पहुँचती है, जहाँ कटिंगा प्रदेश के खनिज पदार्थ एकत्रित किये जाते है। टैंकी के उत्तर की स्रोर बुकाना पड़ता है, जहाँ से रेल मार्ग एलिबोया पोर्ट फोन्की तक जाता है, जो केपटाउन से लगभग ५३१० कि० मी० (३३०० मील) दूर है। इस भाग में कच्चा माल रेल द्वारा बाहर भेजा जाता है।

(ब) यह भाग मिस्र की राजघानी काहिरासे शुरू होताहै। यह भाग सारे मिस्र को एकता प्राप्त करने में सहायक हैं। निचली नील और ऊपरी नील की घाटियों में एकता स्थापित करने में भी यह रेल मार्ग सहायक है। नील नदी के सहारे-महारे यह रेल काहिरा से अस्वान तक जाती है। इस प्रदेश में विस्तृत कपास के खेत दिखाई पड़ते हैं। अस्वान के आगे वादी हाल्फा तक कोई रेल मार्ग नहीं है। इस रेल मार्ग द्वारा मिस्र की कपास उत्तर को भेजी जाती है।

- (स) यह रेलमार्ग वादी हारूफा से चलकर अवतारा भीर खारतूम होते हुये मकवार नगर तक जाता है। मकवार से एलिवो तक कोई यातायात सुविधाएँ नहीं हैं, क्योंकि नदियों में भरने होने से उन पर नावें नहीं चलाई जा सकतीं। इस भाग का राजनैतिक महत्व है। इसके द्वारा सुडान भीर मिस्न भापस में जुड़े हुये हैं।
- (६) द्रांस इण्डियन रेलमार्ग —यह संसार के रेलमार्गों में बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्माण सन् १६१० में हुमा था। यह रेलमार्ग वालपरंजो, जो चिली का मुख्य बन्दरगाह म्रोर प्रशान्त महासागरीय तट पर है उसको मर्जेन्टाइना की राजधानी ब्यूनसम्रायसं मीर मटलांटिक तटीय प्रदेश से मिलाता है। इसपूरव-पश्चिम यातायात में प्रायः ३६ घण्टे लगते हैं। मर्जेन्टाइना की मोर ढाल बहुत हल्का मौर चिली की मोर ढाल बहुत तेज है। यहाँ रेलगाड़ी रेक मौर पिनियन (Rack and Pinion) विधि से चलती है। इसके पहिये दांतों पर चलते हैं। इस मार्ग की सबसे म्राधिक ऊँचाई ३१८५ मीटर पर दो मील लम्बी सुरंग है। चट्टान मोर बर्फ से गिरने में इस रेलमार्ग को बड़ी हानि पहुँचती है। चिली प्रदेश में इस रेलमार्ग के निर्माण में १२ लाख रुपये लगे थे। वालपरंजो से ब्यूनसम्रायर्स तक की दूरी १४५० कि० मी० है। इस रेलमार्ग के तीन भाग हैं—
  - (म्र) चिली की चौड़ी पटरी (Broad Gauge) का मार्ग ।
  - (स) पर्वतीय भाग की तंग पटरी (Narrow Gauge) का मार्ग।
  - (स) अर्जेन्टाइना में मेण्डोजा से ब्यूनसम्रायसं तक की चौड़ी पटरी का मार्ग।

यह रेलमार्ग वालपरंजो से चलकर चिली की राजधानी सेण्टियागो तक जाता है। सेण्टियागो के ग्रास-पास रूमसागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ भूमि समतल है और पहाड़ी नालों से सिचाई होती है। गेहूँ, सिज्जयाँ, फल सेव ग्रीर नाशपाती ग्रादि फल उगते हैं। ज्यों-ज्यों हम पूरव को चलते हैं, रेल के दोनों ग्रीर के भाग पहाड़ी होते जाते हैं। जब गाड़ी एण्डीज पर्वत पर पहुँचती है तो वहाँ गहरी घाटियों में इसे दौतेदार पटरी पर होकर जाना पड़ता है। जितना हम ऊँचा उठते हैं, बर्फ से ढके बंजर पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हम उस्पलाटा दर्रे के नोचे सुरंग द्वारा एण्डीज पर्वत को पार करते हैं ग्रीर लगभग ३३५२ द मीटर (११ हजार फीट) की ऊँचाई से गुजरते हैं। ग्रब हम ग्रजेंन्टाइना पहुँचते हैं। ग्रजेंन्टाइना ग्रीर चिली की सीमा पर उस्पलाता दर्रे के पास ही ईसा की प्रसिद्ध मूर्ति 'एण्डीज की ईसा' (Christ of the Andes) स्थापित है। इस पर ग्रग्रनिखित लेख खुदा है,

'यह सम्भव है कि एण्डीज पर्वत हुट कर चूर-चूर हो जाये लेकिन यह सम्भव नहीं कि चिली और अर्जेन्टाइना के निवासी उस प्रतिज्ञा को तोड़ दें, जो उन्होंने आपस में शान्ति रखने के लिए मुक्ति दाता ईसा के सामने की है।' यह आपस की सौगन्ध सन् ११०२ में ली गई थी। उस समय से दोनों क्षेत्रों के लोग सुखी रहते हैं।



ट्राँस रंगडिअन रेल मार्ग

श्रर्जेन्टाइना में पहले रेल शुक्त यंजर पहाड़ी प्रान्तों से चक्कर खाती हुई गुजरती है भीर हम मेण्डोजा पहुँचते हैं। यहाँ भ्रंगूर भीर खूबानी भ्रादि फलों के बाग भीर गेहूँ श्रीर सब्जियों के खेत दिखाई पडते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाडी नालों से सिचाई होती है। इसके पूरव में हम एक लम्बे चौड़े मंदान में पहेंचते हैं। यहाँ विस्तृत चरागाह (Estancias) पाये जाते हैं। इस मैदान को पम्पास का मैदान कहते हैं। यहाँ पर मवेशी, घोड़े श्रीर भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ के निवासियों को ग्वाची (Guacho) कहते हैं। ये लोग पक्के घुडमवार होते हैं। यहाँ पर मवेशी जंगली जानवरों की तरह नहीं फिरते बल्कि बड़े-बड़े चरागाहों (Estancias) में रख कर पाले जाते हैं। इनकी खुराक के लिए खास प्रकार की घास जूसन उगाई जाती है, जिसके खेत रेलमार्ग के दोनों स्रोर दिखाई पडते हैं। पम्पास के पूर्वी भाग में जहाँ वर्षा काफी होती है गेहूँ, मकई श्रीर धलसी की खेती होती है। अन्त में हम ब्यूनसम्रायसं पहुँचते हैं। यह दक्षिणी भ्रमेरिका का सबसे बडा शहर है। यहाँ से पम्पास के मैदान की उपज विदेशों को भेजी जाती है। यहाँ पर कई कारखाते हैं. जिनमें पशु बिना कष्ट दिये मारे जाते हैं। उनकी खाल उतार ली जाती है भ्रौर बाहर भेजने के लिए जमा हुआ माँस तैयार किया जाता है। यह सब जहाजों में लाद कर शीत भण्डारों द्वारा यूरोप की भेजा जाता है। कुछ माँस पका कर डिब्बों में भर दिया जाता है, कुछ का श्रक निकालते हैं। विशेष मांस ग्रावसी, ब्रग्राइल ग्रीर लिम्ज भी तैयार किया जाता है। फ्रेंबेन्ट्रोज यूरू वे प्रदेशीय भाग में है स्रौर इन पदार्थों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

(ब) जल-मार्ग-

जल मार्गों के दो प्रकार हैं—(क) समुद्री मार्ग. (ख) ग्रान्तरिक जलमार्ग।

- (क) समुद्री मार्ग संसार का श्रिधिकतर सामुद्रिक व्यापार निम्नलिखित पाँच सामुद्रिक मार्गी द्वारा होता है —
- (१) प्रचण्ड महासागरीय मार्ग। (२) पैसिकिक महासागरीय मार्ग। (३) केप मार्ग। (४) स्वेज नहर मार्ग। (५) पनामा नहर मार्ग।
- (१) प्रचण्ड महासागरीय मार्ग यह समुद्री मार्ग संसार के सबसे श्रिषक उन्नत श्रौद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी यूरोप श्रीर पूरवी संयुक्त राज्य को मिलाता है। इस मार्ग के द्वारा ही ससार का अधिकांश व्यापार होता है। इन क्षेत्रों में संसार के सबसे घने ग्राबाद देश स्थित हैं, यहाँ विकास के अनुसार व्यापार भी ग्राधिक है। संसार के व्यापारिक जलयानों का है माल इसी मार्ग से आता है। श्रीद्योगिक हिष्टकोगा से यूरोप ग्रीर किषि तथा ग्रन्य पदार्थों के लिए कनाडा व संयुक्त राज्य बहुत विकसित हैं। इसलिए कनाडा श्रीर संयुक्त राज्य स्रमेरिका से यूरोप को खाद्य पदार्थ, कागज, लुग्दी, लकडी, मवखन, डेरी पदार्थ, लोहे की कच्ची घातू, पेट्रोल, चीनी, फल, फोसफेट, गन्धक, कपास, माँस, सेव श्रीर कारखाने के बने माल भेजे जाते हैं। यूरोप से अमेरिका जाने वाले माल में प्रायः कारखानों में तैयार किये गये बहुमूल्य पदार्थ सम्मिलित रहते हैं, जिनका भ्रायतन बहुत कम होता है। इस मार्ग पर पूरव को जाने वाले माल का श्रायतन पश्चिम की श्रोर जाने वाले माल के श्रायतन का ४ या ५ गुना श्रधिक रहता। इस प्रकार के ग्रसन्तुलन का प्रभाव जलयानों के भाड़े पर पड़ता है। पश्चिम की स्रोर जाते समय जहाजों को स्रधिकतर खाली लौटना पड़ता है, इसलिए ये जहाज भाड़ा बढ़ा देते हैं। फिर भी यह मार्ग संसार का सबसे श्रेष्ठ यात्री ग्रीर माल मार्ग है। कुछ ट्रैम्प जहाज त्रिकोग्राकार यात्रा (Triangular Voyage) करते हैं, जिसके ग्रनुसार जहाज ब्रिटेन से कोयला लेकर म्रर्जेन्टाइना पहुँचते हैं, वहाँ से सन या मैंगनीज लाद कर संयुक्त राज्य पहुँचते हैं स्रीर उसके पश्चात अमेरिका का कच्चा माल लाद कर यूरोप ले जाते हैं। इस यात्रा में ग्रेट सर्किल रूट के ग्रनुसार न्यूयार्क से लिवरपूल जाने वाले जलयान नोवास्कोशिया भीर न्यू इंगलैंड की श्रोर उत्तरी मोड़ लेते हुये चलते हैं। उत्तर की श्रोर इनके मार्ग सीमा ग्रीर पूरव के मोड़ का स्थान ऋतुग्रों पर निर्भर है, क्योंकि उत्तर से हिमखण्ड तैरते हुये ग्राते हैं। न्यूयार्क ग्रीर न्यूग्रालियन्स से पिवचमी द्वीपसमूह के पदार्थ इसी मार्ग द्वारा यूरोप भेजे जाते हैं। इस मार्ग में हुबी हुई चट्टानें या द्वीप नहीं पाये जाते, इसलिए जलयानों के टकराकर टूटने का कोई भय नहीं रहता है। इस मार्ग में जलयानों को ग्राण्ड बैंक्स के घने धुन्ध से खतरा रहता है ग्रीर मार्च से जुलाई तक ग्रीनलैंड से ग्राने वाले हिमपिण्डों से जलयोनों के टकराने का बहुत खतरा है।

उस समय जलयानों को वृहत वृत मार्ग छोड़ना पड़ता है, जिससे उनकी यात्रा लम्बी हो जाती है। इस मार्ग में दोनों ग्रोर कोयले की प्रचुर प्राप्ति है। इस मार्ग की मुख्य पेटी (Trunk) ५०° ग्रौर ५०° ग्रक्षांतरों के बीच उत्तर की ग्रोर गोलाकार फैली है। यूरोप के तट पर लिवरपूल, मानचेस्टर, साउथेम्पटन, लन्दन, राटरडम, ग्रीमेन, लिस्बन, बोडौं ग्रौर उत्तरी ग्रमेरिका के तट पर माण्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स, बोस्टक, न्यूयार्क, सेण्ट जान, फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, बाल्टीमोर न्यूपोर्ट, नारफोक, चार्ल्सटन ग्रौर न्यूग्रालियंस इत्यादि बड़े ग्रौर प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं।

(२) पैसिफिक महासागरीय मार्ग - इस मार्ग का विकास अपेक्षाकृत काफी देर से हम्रा था। इसका कारएा एशिया श्रीर श्रमेरिका के बीच व्यापार का बहुत देर से श्रारम्भ होना है। त्राज भी संयुक्त राज्य यूरोप की श्रोर मूँ ह करके रहता है श्रोर एशिया की श्रोर पीठ करके । सन् १८६४ में जापान-चीन युद्ध के समय श्रमेरिका-वासियों को ज्ञात हुआ कि अमेरिका के पश्चिम में भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। तब से प्रशान्त महासागर में को होकर व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता गया । सन् १८६७ में जब ग्रलास्का में सीने की खानों का पता हुग्रा, तब सामूद्रिक मार्ग का ग्रधिकाधिक प्रयोग ग्रारम्भ हुन्ना। उत्तरी ग्रटलान्टिक मार्ग की तरह प्रशान्त महासागर का केवल उत्तरी मार्ग ही ग्रधिक महत्वपूर्ण है। इस मार्ग में वृहत वृत का सिद्धान्त ग्रीर भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस मार्ग के दोनों सिरों के मूख्य क्षेत्र एक ही ग्रक्षांश पर स्थित हैं। इसलिए उत्तरी मोड़ की लम्बाई बहुत अधिक रखनी पड़ती है। इसकी मुख्य पेटी केलिफोरिया के दक्षिणी सिरे से गुरू होकर कनाडा की दक्षिणी सीमा ग्रक्षांश रेखा के साथ गोलाकार याकोहामा तक फैली है। याकोहामा पर सारे जलयान अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। यांकोहामा ठीक मार्ग पर तो है ही, साथ ही एक महत्वपूर्ण कोयला प्राप्ति का बन्दरगाह भी है। केलिफोर्निया में कोयले की कमी एक बड़ी ग्रसुविधा है। इस मार्ग में चलने वाले यात्री-जलयान पेट्रोल का भी प्रयोग करते हैं । राजनैतिक तत्वों का उत्साहबर्द्ध प्रभाव इस मार्ग पर पड़ता है। जापानी बन्दरगाहों पर विदेशी जलयानों को पहुँचने की सुविधा प्राप्त हो जाने पर इस मार्ग का व्यापार बढ़ा और यातायात की वृद्धि होने लगी। अलास्का, हवाई द्वीपों, मार्शल द्वीपों भीर फिलिपाइन टापुम्रों पर संयुक्त राज्य का श्रधिकार हो जाने से व्यापार में काफी सुविधा हुई, क्योंकि यह टापू जहाजों के ग्राराम, सामान ग्रीर कोयला प्रदान करने के स्थान बन गये हैं। इस मार्ग का पहला महत्वपूर्ण भाग पनामा से सैनफ़ांसिस्को तक था, क्योंकि इस समय कैलिफोर्निया में सोने की खानों की खोज हुई थी श्रीर लाखों व्यक्ति सोने की खोज 'old rush) में कैलिफोर्निया पहुँच गये थे। इनके लिए आवश्यक पदार्थ इसी मार्ग द्वारा पहुँचाये जाते थे। इस मार्ग के पूरव श्रौर पश्चिम को मिलाने वाले व्यापार का श्रायतन पूरव श्रथवा श्रमेरिका जाने वाले व्यापार के आयतन से कहीं अधिक होता है। अमेरिका से एशिया को

लकड़ी की लुग्दी, कागज, गेहूँ का आटा, पैट्रोल, खाद, सूखे फल, कपास, गन्धक और फासफेट आदि पदार्थ भेजे जाते हैं। एशिया से अमरीका को गरी, चीनी, हैम्प, वनस्पति तेल, सोयाबीन, रेशम, चाय, खिलौने और सजावट के पदार्थ भेजे जाते हैं। एशिया से अफीका जाने वाले जहाजों को काफी खाली जगह लेकर लौटना पड़ता है, इसलिए इनको अधिक भाड़ा वसूल करना पड़ता है। एशिया और पिश्चमी अमेरिका के देशों के आधिक विकास के साथ इस मार्ग का व्यापार भी काफी बढ़ेगा। एशिया को ओर इस मार्ग के प्रसिद्ध बन्दरगाह याकोहामा, कोबे, शङ्काई और हाङ्गकाङ्ग हैं। अमरीका की आरे वेंकूवर, प्रिन्म रूपटं, कालाओ, आंकलेंड, सैन-फांसिस्को और लास एङ्जिल्स हैं। इस मार्ग की दो सहायक शाखायें (Feeders) हैं—

- (भ्र) लास एञ्जिल्स से हवाई द्वीप भीर शङ्घाई होते हुए याकोहामा तक ।
- (ब) सैनफांसिस्को से न्यूजीलैंड स्थित ग्राकलैंड तक ।
- (३) केप मार्ग यह मार्ग १६वीं शताब्दी के खोज के युग में बहुत महत्व-पूर्ण था। परन्तु भ्रव स्वेज मार्ग के खुलने से इसका महत्व कम हो गया है। श्रव तो यह केवल स्वेज मार्ग के पूरक का काम कर रहा है। इस मार्ग की लम्बाई लिवरपुल से कलकत्ता तक स्वेज मार्ग से १६०६ ३४ कि० मी० (१०० मील) ग्रधिक है, कुछ जहाज इतनी लम्बाई वाला मार्ग भी पकड़ते हैं ताकि स्वेज नहर की चुड़ी न देनी पड़े। प्राचीन समय से ही इस मार्ग का प्रयोग होते रहने के कारए। भी इस मार्ग का भाकर्षण बना रहा है। सन् १४६ में वास्कोडिगामा ने भारत की खोज करते समय इस मार्ग का म्राविष्कार किया था। म्रास्ट्रे लिया भीर न्यूजीलंड जाने के लिए जलयान इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं क्योंकि स्वेज मार्ग और इस मार्ग में केवल १६०६.३४ कि० मी० (१००० मील) का अन्तर पड़ता है। पालदार जहाजों को यहाँ पश्चिमी एण्टार्कटिक की हवाभी का सहारा मिलता है। स्वेज में यह स्विधा प्राप्त नहीं है। इसके प्रतिरिक्त बड़े-बड़े जहाज स्वेज से कठिनाई से ही निकल पाते हैं। इस मार्ग से वास्तव में, पश्चिमी यूरोप को अफ्रीका की अनुभत दशा के कारण कम व्यापार प्राप्त होता है। तट के पास कई मील तक समूद्र उथला है श्रीर बन्दरगाह भी नहीं पाये जाते हैं। केपटाउन के श्रागे एक शाखा उत्तर की श्रोर श्रफीका के पूरवी तट के सहारे चलती है, दूसरी शाखा पूरव की स्रोर सीधी श्रास्ट्रेलिया को चली जाती है स्रौर तीसरी शाखा पूरवी द्वीप समूह को जाती है। इस मार्ग द्वारा दक्षिणी श्रफ़ीका से सोना, तांबा, हीरा, शूतुर्म् में के पर, कन, चमड़ा, खाल, मक्का, माँस ग्रीर चीनी विदेशों को भेजी जाती हैं। बाहर से लकड़ी, गेहूँ, घाटा, मशीनरी श्रीर धन्य कारखानों का माल घाता है। घास्ट्रेलिया से यूरोप को ऊन, माँस, गेहुँ ग्रीर मक्खन भेजा जाता है। इस मार्ग पर दक्षिणी श्रफीका में केपटाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन भीर डरबन, धास्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबोर्न, एडीलेड, फीमेण्टल ग्रीर पर्थ बन्दरगाह पड़ते हैं। इस मार्ग में सबसे श्रधिक व्यापार श्रास्ट्रेलिया का होता है।

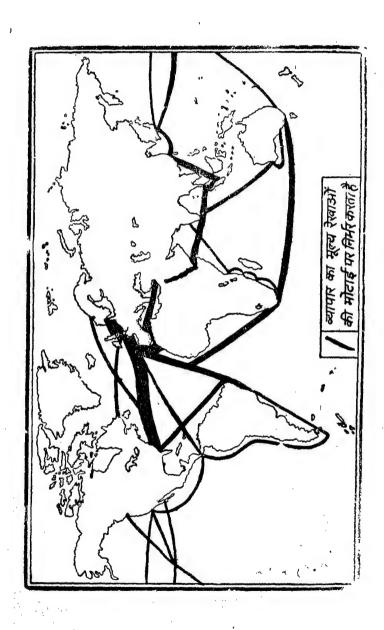

(४) स्वेज नहर मार्ग — स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी नहर है श्रीर यह लाल सागर श्रीर भूमध्यसागर को मिलाती है, इस नहर का निर्माण फर्डनिण्ड डी लेसेप्स नामक फ्रेंच इन्जीनियर की देख-रेख में सन् १८६६ में पूरा हुश्रा श्रीर इसके निर्माण में दस साल लगे। इस नहर की खुदाई एक कम्पनी ने की थी, जिसके श्राधे

शेयर फेंच सरकार ने मौर स्रावे मिस्र के खदीव ने खरीदे थे। बाद को अंग्रेजी सरकार ने मिस्र के खदीव से शेयर खरीद लिए ग्रीर स्वेज नहर पूर्णतया ब्रिटिश नहर बन गई। श्राध्निक समय पर मिस्र और ब्रिटेन सरकार में युद्ध चला श्रीर वैसे भी राजन तिक द्वन्द्व चल रहा है। निर्माण की प्रारम्भिक ग्रवस्था में भी ब्रिटिश धीर मिस्र सरकार में बड़ा द्वन्द्व चला था. क्योंकि अंग्रेज अपनी रेगिस्तानी रेल के ब्यापार को घटाना नहीं चाहते थे। राजनैतिक कठिनाइयाँ तो अवश्य ही अधिक थीं, लेकिन इन्जीनियरिंग कठि-नाइयाँ स्रधिक न थीं।

यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्यसागर स्थित पोर्ट सईद से मिलाती है। इस नहर की कुल लम्बाई १६४.७५ कि० मी० (१०३ मील) है। इस लम्बाई का कुल भाग ग्रेट बिटर भील, लिटिल बिटर भील ग्रीर टिमला भील से होकर जाता है। पोर्ट स्वेज के पास पोर्ट ट्यूफिक ग्रीर पिस से व्यापार



स्वेज नहर

करते हैं। नहर की ठीक ग्राधी लम्बाई पर इस्माइलिया का प्रसिद्ध सैनिक केन्द्र पड़ता है। इसके उत्तर की ग्रोर क्वाण्टारा नगर है, जहाँ से एक रेल हाइफा को जाती है, यहीं से दक्षिण की ग्रोर नहर के सहारे-सहारे पोर्ट स्वेज तक एक मीठे पानी की नहर गई है। पोर्ट स्वेज से पोर्ट सईद तक नहर के पिश्वम की धोर धौर उसके साथ-साथ एक रेल-मार्ग है। इनका मुख्य प्रयोग सेना की गित धौर नहर की सुरक्षा है। सारी नहर स्वेज के स्थल डमक्सम्ब्य से होकर खोदी गई है। नहर में पानी की गहराई है । अपिट (३२ फीट) है खौर पेंदे पर ३० ३८ मीटर (१०० फीट) की चौड़ाई है। समतल भूमि पर बने होने के कारण इसमें द्वारों (Locks) का प्रयोग नहीं हुआ। जलयानों की रफ्तार केवल ६ मील प्रति घण्टा रहती है और प्रायः जलयानों को नहर पार करने में लगभग १५ घण्टे लग जाते हैं। नहर की चौड़ाई इतनी धिषक नहीं है कि दो जहाज एक ही साथ धा जा सकें। इसलिए जहाजों को लंगर डालना धीर किनारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यातायात एक तरफा रह जाता है। नहर की गहराई बढ़ाने की नई योजना चालू है, जिससे बड़े से बड़े जहाज भी इसका प्रयोग कर सकें।

स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व बहुत ग्रधिक है। इस नहर के द्वारा यूरोप श्रीर एशिया के पूर्वी देशों के बीच की दूरी लगभग ८०४६ ७ कि० मी० (५००० मील) कम हो गई है। लिवरपूल से बम्बई जाने में केप मार्ग द्वारा १७२६८ २२ कि० मी० (१०७३० मील) लगते हैं, लेकिन स्वेज मार्ग के द्वारा १७२६८ कि० मी० (६१८६ मील) लगते हैं, इस प्रकार ७२०८०६ कि० मी० (४५४१ मील) की बचत हो जाती है। न्यूयार्क के केप मार्ग द्वारा बम्बई १८५२५ कि० मी० (११५११ मील) ग्रीर स्वेज मार्ग द्वारा केवल १३०३८ ६४ कि० मी० (८१०२ मील) पड़ता है। इस प्रकार इसमें ५४८७ कि० मी० (३४०६ मील) की बचत होती। स्वेज मार्ग द्वारा एशिया, यूरोप, ग्रास्ट्रेलिया सुदूर पूरव ग्रीर उत्तरी ग्रमेरिका को यथेडट लाभ हैं। लन्दन से बम्बई तक जाने में ग्रब पहले की ग्रपेक्षा १५ दिन कम लगते हैं। इस नहर के खुलने से यूरोपीयन राष्ट्रों ग्रीर विशेषतया ब्रिटेन को ग्रपने सुदूर पूर्व उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त करने ग्रीर बना हुग्रा माल बेचने में बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। उपनिवेश पर शासन सम्बन्धी नियन्त्रण रखने में भी इस नहर का महत्व बहुत ग्रधिक है। व्यापार ग्रीर साम्राज्य की जीवन रेखा (Life line of the British Empire) है।

स्वेज नहर द्वारा दूरी को बचत (कि॰ मी॰ में)

| लिवरपूल से         | बम्बई  | बटाविया | हांगकांग | सिडनी  |
|--------------------|--------|---------|----------|--------|
| केप मार्ग द्वारा   | १७,२६८ | १७,६४३  | २१,२३५   | 39,398 |
| स्वेज मार्ग द्वारा | ६,६६०  | १३७०६   | १४,७४८   | १६,६७४ |
| दूरी की बचत        | ७,३०८  | ४,२३७   | ४,४८७    | ६४५    |

दितीय महायुद्ध में इस नहर का इतना महत्त्व था कि जर्मनी इस पर बम-वर्षा करता और पूरव को रसद जाने में बाघा डालता रहता था। रक्षा के लिए ही बिटिश जहाजी बेड़ा भूमध्यसागर में जिबाल्टर श्रीर स्वेज पर तैनात किया गया या। इस नहर से कोई भी जहाज नहर की फीस देकर जा सकता है। स्वेज नहर का उपयोग हर साल लगभग ६००० जहाज करते हैं, जिनमें से प्राय: ४००० जलयान श्रंग्रे जों के श्रौर शेष जर्मनी, हालेंड, फांस, इटली. जापान श्रौर संयुक्त राज्य के होते हैं। स्वेज मार्ग में बन्दरगाहों की श्रीधकता है, जिससे थोड़ी दूरी का बोभा ढोने का काम भी होता है। स्वेज मार्ग के दोनों सिरों पर तेल श्रौर कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। यूरेशिया के मध्य से जाने के कारण इस मार्ग से श्रीधक देशों को लाभ पहुँचता है। पनामा नहर के खुदने का भी कुछ प्रभाव इस नहर पर पड़ा है। उत्तरी श्रमेरिका के पूर्वी तटीय भागों से एशिया वाले जहाज श्रव पनामा नहर द्वारा जाते हैं। इसके श्रलावा सूरोप से श्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलेंड श्रोर जापान जाने वाले जहाज भी जो पहले स्वेज मार्ग का प्रयोग करते थे, श्रव पनामा नहर द्वारा जाते हैं। स्वेज नहर में एक तरफा यातायात की श्रमुविधा के श्रतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई नहर की गहराई कायम रखने की है, किन्तु हवा द्वारा श्रौर किनारों की कटाई से नहर में बालू जमा होती रहती है, जिसको निकालने के लिए ड्रेजर का प्रयोग करना पड़ता है।

नहर के इस मार्ग से लन्दन, लिवरपूल, साउथेम्पटन, मेनचेस्टर, हैम्बर्ग, मार्सेलीज, लिस्वन, जेनोग्रा, नेपिल्स ग्रीर न्यूयार्क से जलयान पूरव की घोर घटन, बम्बई, कलकत्ता, रंगून सिगापुर, हांगकांग, शंघाई, नागासाकी, याकोहांमा ग्रीर शिडनी बन्दरगाहों को जाते हैं। पूरव से पिश्चम को ग्रीधकतर कच्चा माल, गेहूँ, जूट, रेशम, खाल, रबड़, चाय, ऊन, चीनी, मांस, गरम मसाले ग्रीर टिन जाते हैं। यूरोप ग्रीर संयुक्त राज्य से पूरव को कारखानों के बने माल, कपड़ा, मशीनें, इंजन, मोटर, साइकिल, दवायें ग्रीर रासायनिक पदार्थ भेजे जाते हैं।

(५) पनामा नहर मार्ग — पनामा नहर स्वेज के बाद बनकर तैयार हुई, लेकिन इसका महत्व उससे कुछ कम नहीं है, इसके निर्माण के लिए दो बार प्रयत्न किया गया था, जिसमें पहला प्रयत्न स्वेज के निर्माण के लिए दो बार प्रयत्न किया गया था, जिसमें पहला प्रयत्न स्वेज के निर्माण के इन्जीनियर फर्डीनेण्ड डी लेसेण्स ने किया। इन्होंने सन् १८७२ में एक फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा इसका निर्माण धारम्भ किया। इसके दस वर्ष पहले सन् १८६२ में इसकी योजना पेश की गई थी। फ्रेंच कम्पनी द्वारा निर्माण का कार्य थोड़े दिनों के लिए ही हो सका। मलेरिया और पीले बुखार से हजारों श्रमिकों की मृत्यु हो गई। इसलिए काम अधूरा ही रह गया। सन् १९०४ में दूसरी कोशिश संयुक्त राज्य की सरकार ने की थी। ठीक उसी समय पेरू की चाँदी और कैलीफोनिया की सोना सम्पत्ति की खोज हुई, जिसके फलस्वरूप पूरवी धमेरिका से पिरचमी श्रमेरिका को विशाल प्रवर्जन हुआ। संयुक्त राज्य न पहले पनामा क्षेत्र से नहर की जमीन खरीदी। तत्परचात् नहर की खुदाई हुई। पानी के विकास का प्रवन्ध तथा मलेरिया और पीला बुखार ग्रादि रोगों

की रोक-याम की गई। सन् १६१४ में ७ करोड़ ५० लाख पौंड व्यय करके इस नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह नहर कारिवयन सागर या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में मिलाती है। इसकी कुल लम्बाई ५० ४६ कि. मी. (५० मींल) है। यह १२ ४६ मीटर (४१ फीट) गहरी है और जहाजों को इसे पार करने में ७-६ घण्टे लगते हैं। यह नहर दो खाड़ियों, एक कृत्रिम भील, एक प्राकृतिक भील और तीन द्वार-प्रणाली (Lock system) द्वारा खोदी गई है। प्रशान्त महासागर की और लिमोन की खाड़ी और अन्य महासागर की और कृत्रिम भील गादून है। तीन



पनामा नहर

द्वार प्रणालियों में पूरव से पश्चिम की घोर गाहून, पूड्रोलिएल घौर मीराफ्लोरस हैं। सारी नहर ग्रत्यन्त ऊँचे-नीचे पहाड़ी भाग पर काटी गई है। इस नहर को खोदने के लिए बीच की कुलेबरा पहाड़ी को काटकर १४.४८ कि० मी० लम्बी कुलेबरा या गेलाजं कटान काटी गई है। यह कटान एक जगह १२.६२ मीटर (४० फीट) गहरी है। द्वार प्रणाली दोहरी है, जिससे एक ही समय में जहाजों का ग्राना-जाना होता रहता है। सारा भाग पहाड़ी होने के कारण गाहून स्थान पर बांध बनाकर भील बनाई गई है। इस भील में जहाजों को लाने के लिए घटलांटिक तट पर स्थित कोलोन नगर के पास तीन द्वारों की सहायता से जलयानों को २४.६० मीटर (५४ फीट) ऊँचा उठाकर नहर में लाने की व्यवस्था की गई। ग्रागे चलकर गेम्ब्रोग्रो

स्थान पर लाक्स या द्वार द्वारा फिर जहाजों को नीचे भील में उतारा जाता है। इस नहर की कम से कम चौड़ाई ६१ '४४ मीटर (३०० फीट) है। भिन्न स्थानों पर पानी की गहराई १०'१६ मीटर (४० फीट) से २४'६० मीटर (५५ फीट) तक है भीर ग्रधिकतम चौड़ाई १४२'४ मीटर (४०० फीट) है। ग्रटलांटिक मुहाने पर गहराई १२'६० मीटर (४२ फीट) भीर प्रशान्त मुहाने पर १३'७१ मीटर (४५ फीट) है। ग्रधिकतम गहराई नहर में गाद्गन भील में है। पनामा नहर संस्था धपनी जलिखुत उत्पन्न करती है, जिससे इस क्षेत्र को रोशनी दी जाती है ग्रीर जहाजों को द्वार में खींचने के लिए इंजनों को शिक्त प्राप्त होती है।

इस नहर का व्यापारिक महत्व सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है, क्योंकि इसका सबसे प्रधिक उपयोग भी यही देश करता है। इस नहर से होकर प्रतिदिन ४८ जलयान गुजरते हैं, जिनमें ५०% प्रमेरिका के स्रोर २५% ब्रिटिश जहाज होते हैं। पनामा नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इस नहर के बनने से श्रमेरिका श्रीर संयुक्त राज्य से पूर्वी श्रीर पश्चिमी तट के बीच १२८५ ४८ कि० मी० (८०० मील) की दूरी की बचत हो गई है, क्योंकि पहले जलयान दक्षिणी श्रमेरिका के दक्षिणी सिरे केप हार्न से मुड कर जाते थे। इससे व्यापार को लाभ तो हुआ ही है, साथ ही युद्ध के समय या राजनैतिक कारगों से अभेरिकी नौ सेना का जहाजी बेड़ा पूर्वी तट से पश्चिमी तट श्रीर पश्चिमी तट से पूर्वी तट को इस नहर द्वारा श्रासानी के साथ भेजा जा सकता है। पनामा मार्ग के द्वारा पश्चिमी द्वीप का महत्व ग्रब ग्रधिक हो गया है। पहले यह सामूद्रिक मार्गों का धन्तिम स्टेशन था। अब यह एक महान् पूरव-पश्चिम मार्ग पर पड़ता है। पनामा नहर द्वारा श्रमेरिका के पूर्वी बन्दरगाह श्रास्ट्रेलिया के श्रधिक निकट था गये हैं। हाँगकांग के उत्तर में स्थित सभी बन्दरगाह शंघाई, मनीला, याकोहामा इस नहर द्वारा न्यूयार्क के काफी निकट हो गये हैं। न्यूजीलैंड स्प्रौर श्रास्ट्रेलिया के पश्चिमी तट भी यूरोप के बहुत निकट हो गये हैं। इस नहर द्वारा उत्तरी व दक्षिए। अमेरिका के पश्चिमी प्रदेश और यूरोप के बीच ५०० मील की दूरी कम हो गई है। एशिया श्रीर संयुक्त राज्य के पूर्वी तटीय बन्दरगाहों की दूरी घटने से व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इसी नहर द्वारा आधुनिक चिली का द्यार्थिक विकास हो सका है। पनामा नहर के मार्ग में कई दोष हैं। पनामा का मार्ग पर्वतीय, मलेरिया से पीड़ित श्रीर निधंन देशों में को होकर जाता है, इसलिए इसके द्वारा ग्रधिक व्यापार नहीं होता । पनामा नहर जनहीन पहाड़ी प्रदेश में खोदी गई है, इसलिए इसके निर्माण में ग्राधिक खर्ची हुन्ना है। द्वारों की खोलने ग्रीर बन्द करने में अधिक समय लगता है श्रीर बड़ी श्रमुविधा रहती है। प्रशान्त महासागर बहुत विस्तृत है धीर उसमें बन्दरगाह भी कम हैं। इस मार्ग पर कीयले का भी उचित प्रबन्ध नहीं है। इस मार्ग के द्वारा कैलीफोनिया से पैट्रोल, चिली से शोरा भीर तांबा, चीन से चाय, श्रास्टे लिया भीर न्यूजीलैंड से गोश्त, मक्खन, पनीर भीर

ऊन पूरवी ध्रमेरिका व यूरोप के देशों को भेजा जाता है। मध्य पूर्वी सुरक्षा संगठन (Middle East Defence Organisation) की तो यह नहर मेहदण्ड (Backbone) है।

पनामा ग्रौर स्वेज नहरों की तुलना--

- १. पनामा नहर पूर्णातया एक ध्रमेरिकन नहर है, जबकि स्वेज नहर मिस्र की है।
- २. स्वेज नहर का प्रयोग श्रमेरिकन जलयान बहुत कम करते हैं जबिक पनामा का प्रयोग श्रंग्रेजी जहाज करते हैं, उनका स्थान इस नहर के प्रयोग में दूसरा है।
- ३. स्वेज मार्ग के साथ केप मार्ग की स्पर्धा रहती है, लेकिन पनामा नहर के साथ केप मार्ग कोई स्पर्धा नहीं कर सकता।
- ४. पनामा नहर वास्तव में प्रशान्त महासागरीय श्रौर स्वेज हिन्द महासागरीय नहर है।
- ५. स्वेज में कई कोयले के बन्दरगाह हैं, लेकिन पनामा में इनकी मृत्यन्त कमी है।
- ६. स्वेज घने आबाद देशों के बीच व्यापार करती है, इसलिए उसका व्यापार पनामा के व्यापार से अधिक रहता है।
  - ७. स्वेज की फीस पनामा की फीस से ४४ प्रतिशत ग्रधिक है।
  - म्वेज नहर बड़ी है श्रीर पनामा उसकी तुलना में छोटी है।
  - ६. स्वेज नहर के निर्माण में पनामा के निर्माण से कहीं ग्रधिक व्यय हुन्ना है।
- १०. स्वेज समतल भूमि पर खोदी गई है, इसलिए इसमें द्वार नहीं हैं, लेकिन पनामा पहाड़ी मार्ग में खोदी गई है, इसलिए इसमें कई द्वार हैं। इन द्वारों में को होकर जहाजों को पनामा से गुजरने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
- (स) आन्तरिक जलमार्ग आन्तरिक जलमार्ग में नहर, नदी और भील मार्ग सिम्मिलत हैं। वे नहरें जिनका सम्बन्ध देश के भीतरी जल मार्गों से है और जिनका स्थानीय महत्व है, भीतरी जल मार्गों में गिनी जाती हैं, जैसा सूया सेन्ट मेरी नहर, कील नहर और मानचेस्टर शिप नहर।
- (१) सेन्ट मेरी या सू नहर स्मार की सबसे बड़ी आन्तरिक जलयान नहर है। सुपीरियर और ह्यूरन भीलों के बीज़ सेन्ट मेरी नदी एक मील में ६ ०६ मीटर (२० फीट) ढाल के ऊपर से गिरती है। इम द्वुत जल वेग से जलयानों को बचाने के लिए सू नहर खोदी गई थी। इस नहर की दो शाखायों हैं। इस नहर में पांच बड़े द्वार हैं। कनाडा द्वार की ओर पानी की गहराई ६ ७० मीटर (२२ फीट) है और संयुक्त राज्य की ओर से द्वार की गहराई ७ ३१ मीटर (२४ फीट) है। डियस और सेविन द्वार संसार के सबसे लम्बे द्वार हैं। श्रीमतन प्रतिदिन लगभग ७०० जलयान इन नहरों से होकर गुजरते हैं। स्वेज श्रीर पनामा के सम्मिलित व्यापार से भी अधिक इसका व्यापार रहता है। प्राय: ६६ प्रतिशत व्यापार पूर्व

की श्रोर होता है। कच्चे लोहे की धातु गेहूँ, श्राटा पूरव को श्रोर बिटुमिनस कोयला पश्चिम की श्रोर जाता है।

- (२) कील नहर—यह नहर बाल्टिक श्रीर नार्थ सागर को मिलाती है। इस नहर के पूरवी सिरे पर कील नहर श्रीर पिश्चमी सिरे पर बुन्सबुट्टेल नगर हैं। नहर का निर्माण जमंन सरकार द्वारा हुआ। था। जमंनी के लिए ही इस नहर का विशेष महत्व है। डेनमार्क के उत्तरी सिरे पर स्कागेराक श्रीर काटगाट के खतरनाक रास्ते से बचने के लिए श्रीर एल्ब नदी के मुहाने से बाल्टिक का सम्बन्ध जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण हुआ था। यह नहर ६ १७ कि० मी० (६१ मील) लम्बी, ११ ५ मीटर (३ ५ फीट) गहरी श्रीर ४३ ६ मीटर (१४४ फीट) चौड़ी है। इसके द्वारा बड़े-बड़े व्यापारिक श्रीर सैनिक जहाज श्रा जा सकते हैं। कील नहर में फीस बहुत श्रीधक देनी पड़ती है।
- (३) मानचेस्टर शिप नहर इस नहर का निर्माण सन् १८६५ में हुआ। ग्रेट ब्रिटेन की यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नहर है। मर्सी नदी के पूरवी किनारे पर स्थित ईस्टर से मानचेस्टर तक यह नहर ५७.६३ कि० मी० (३५२ मील) लम्बी है। इसकी चौड़ाई ३६.५७ मीटर (१२० फीट) है। ईस्टर के पास तीन द्वार हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वार ६०० फीट लम्बा भौर २४.३८ मीटर (८० फीट) चौड़ा है। पेंदे की चौड़ाई ३६.५७ मीटर (१२० फीट) है। इस प्रकार दो जहाज एक ही साथ ग्रार-पार जा सकते हैं। इस नहर के निर्माण में १ करोड़ ७० लाख पौंड खर्च हुआ था। यह नहर ब्रिटेन के सबसे ग्राधिक उन्नत श्रीद्योगिक देश से गुजरती है, इसलिए इससे ब्यापार भी काफी होता है। इस नहर द्वारा लिवरपूल से मानचेस्टर को कपास पहुँचाई जाती है श्रीर मानचेस्टर से बना हुआ कपड़ा लिवरपूल पहुँचाया जाता है।
- (४) महान् भील मार्ग इस महान् भील का मार्ग ईरी नहर के निर्माण के बाद प्रयोग में लाया गया था, क्यों कि भील मार्ग का श्रिष्ठकतर व्यापार इसी नहर द्वारा संयुक्त राज्य के पूरवी तटीय श्रीद्योगिक क्षेत्र में पहुँचता है। ईरी नहर द्वारा हडसन नदी में को होकर व्यापारिक माल न्यूयार्क पहुँचाया जाता है। महान् भीलों का प्रभाव रेलों श्रीर यातायात मार्गों पर गहरा पड़ा है। भीलों के पास ही संयुक्त राज्य के सबसे उन्नत व्यवसायिक श्रीर श्राबादी वाले क्षेत्र हैं। भीलों के पास ही संयुक्त राज्य के सबसे उन्नत व्यवसायिक श्रीर श्राबादी वाले क्षेत्र हैं। भीलों के किनारे सभी बन्दरगाहों पर सारे रेल-मार्ग केन्द्रित होते हैं। मिश्चिगन भील का दिक्षणी सिरा मक्का पेटी के भीतर तक जाता है, जिससे मध्यवर्ती कृषि प्रदेश के सारे पदार्थ इसी मार्ग द्वारा पूरव को भेजे जाते हैं। सुपीरियर भील के प्रमुख बन्दरगाह दुलूथ पोर्ट शार्थर श्रीर फोर्ट विलियम हैं। मिश्चिगन भील के प्रमुख बन्दरगाह शिकागो श्रीर मिलवाकी हैं। ईरी का प्रमुख बन्दरगाह टोलिडो है। इसके श्रतिरिक्त क्लीवलेंड से

भी काफी व्यापार पूरव से होता है। इस मार्ग के द्वारा पिश्चम की ग्रोर से लोहे की घातु, कृषि पदार्थ एवं डेरी पदार्थ पूरव को ग्रीर पूरव के कारखानों में बना माल पिश्चम को भेजा जाता है। व्यापार का मुख्य सामान लोहे की घातु है। ईरी भील के द्वारा ग्रप्लेशियन का कोयला पिश्चम को भेजा जाता है। सारे व्यापार का द्र प्रतिशत पूरव को जाता है। भीलों का मार्ग शीत ऋतु में भीलों के जमने पर बन्द हो जाता है। भीलों को नहरों द्वारा जोड़कर मार्गी को जल-प्रपातों से बचा दिया गया है। कोहरे में दुर्घटनाग्रों से जलयानों को बचाने के लिए सर्चलाइट का प्रबन्ध किया गया है। जाड़ों में बर्फ तोड़ने वाले जहाज इन भीलों को खुला रखते हैं।

- (५) राइन नदी का मार्ग-उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के श्रीद्योगिक क्षेत्र में राइन नदी मार्ग संसार का सबसे उन्नत श्रीर विकसित श्रान्तरिक यातायात मार्ग है। व्यापारिक मार्ग के विचार से राइन की रिफ्ट घाटी सारे यूरोप में अद्वितीय है। इस पर स्थित सभी बढ़े शहर बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं। राइन संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इस नदी के दोनों किनारों पर भारी-भारी उद्योग चाल हैं, जिनके पदार्थों का ब्यापार इसी मार्ग द्वारा होता है। इस नदी में यातायात केवल छोटे-छोटे जलयानों द्वारा ही हो सकता है। राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व बहुत ग्रधिक होने के कारए। राइन नदी को 'कोयला नदी' (Coal River) कहते हैं। राइन क्षेत्र एक अत्यन्त विकसित भौद्योगिक क्षेत्र है। अतः इसके व्यापार का आयतन भी काफी रहता है। प्रायः हर ४८ २८ कि० मि० (३० मील) की दूरी के बाद एक लाख की आवादी वाले शहर मिलते हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए आवश्यक माल और खाद्यान पदार्थ इसी मार्ग द्वारा लाये जाते हैं। ईंधन, घातूर्ये स्रीर झनाज व्यापार का ८०% भार प्रदान करते हैं। राइन नदी में कई भौगोलिक सुविधायें हैं, जिनसे यातायात को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। यातायात के विचार से राइन नदी को चार खण्डों में बौटा जा सकता है—(१) बासेल से स्ट्रासबोर्ग, (२) स्ट्रासबोर्ग से बिन्जेन, (३) बिन्जेन से बोन श्रीर (४) बोन से राटरडम तक । बासेल से स्ट्रासबीगं तक के भाग में द्रुत जल वेगों के कारण व्यापार में थोड़ी कठिनाई होती है। ग्रतः इस भाग में व्यापार भी कम होता है। स्टासबर्ग के नीचे जल की घारा घीमी चलती है घीर कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। बिन्जेन से बोन नदी तक तंग घाटी (Gorge) से होकर बढ़ती है। गर्मी की ऋतु में बाढ़ ग्रीर शीत ऋतु में पानी की कमी की विशेष सुविधायें हैं। राइन नदी की अन्य कई नदियों के साथ नहरों द्वारा मिला दिया गया है। राइन नदी का मार्ग निम्नलिखित देशों भीर केन्द्रों से जुड़ा है-
- (१) दक्षिण की घोर बासेल के द्वारा स्विटजरलैंड ग्रीर इटली से (२) दक्षिण की ग्रीर वासजेज घीर जूरा पर्वत के बीच बरगन्डी द्वार से होकर रोन घाटी ग्रीर मार्सेल्ज से (३) पश्चिम की ग्रीर वासजेज के उत्तर में स्थित सेवर्न द्वार के द्वारा

पेरिस से (४) उत्तर की ब्रोर राइन घाटी द्वारा वेस्टफालिया श्रोर उत्तरी सागरीय क्षेत्र से (५) उत्तर की ब्रोर फ्रेंकफर्ट के द्वारा उत्तरी जर्मनी ब्रौर बर्लिन से (६) पूरव की ब्रोर स्टटगार्ट होकर वियना ब्रौर डेन्यूब मैदान से ।

(३) यांगटिसीक्यांग नदी सार्ग — यांगटिसीक्यांग नदी की लम्बाई ५१४६-६ कि० मी० (३२०० मील) है। यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण यातायात नदी है। नावो द्वारा इसके मुहाने से २५७४-६५ कि० मी० (१६०० मील) भीतर पिगशान तक यातायात होता है। हांकाऊ जो मुहाने से १०१३-६६ कि० मी० (६३० मील) भीतर स्थित है, केवल ग्रीष्म ऋतु में बड़े-बड़े जलयानों का बन्दरगाह बन जाता है। ग्राधक बाढ़ के समय पानी की श्रधिकता के कारण निकटवर्ती भीलों टुङ्गटिङ्ग, पोयांग गौर टाई में बाढ़ का जल इकट्टा हो जाता है ग्रीर नदी बाढ़ से बच जाती है। गर्मी की ऋतु में पानी की कमी नहीं होती। राइन के बाद यांगटिसीक्यांग संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। पानी की गहराई बड़े-बड़े जलयानों के लिए पर्याप्त है। नदी में कई छोटी-बड़ी नहरें ग्राकर मिलती हैं। ग्राधिकतर व्यापार छोटे-छोटे स्टीमरों द्वारा होता है। बड़े-बड़े जलयान ऐसे केन्द्रों पर जहाँ से वे नदी की गहराई कम हो जाने के कारण श्रागे नहीं बढ़ पाते हैं, ग्रपना व्यापारिक माल स्टीमरों पर लाद लते हैं।

## (स) प्रधान वायु-मार्ग-

संसार के वायु-मार्गों की प्राणाली में क्षेत्रीय (Regional) प्रभाव श्रधिक रहता है। इसके मार्ग किसी एक विशेष केन्द्र के चारों श्रोर फैले नहीं रहते हैं। वायु-मार्ग दो प्रकार के होते हैं:—

- (म्र) मन्तर्राष्ट्रीय, (ब) भ्रान्तरिक । निम्नलिखित वायु-मार्ग मुख्य हैं-
- (१) उत्तरी श्रटलांटिक श्रीर उत्तरी श्रमेरिका वायु-मार्ग महायुद्ध के समय इस मार्ग का विकास हुआ था। इस मार्ग में वायुयान को उत्तरी श्रन्धमहासागर के विस्तृत जल-खण्ड को पार करना पड़ता है। सन् १६५१ में श्रटलांटिक पार यात्रा करने वाले यात्रियों में वायु-यात्रियों की संख्या जल-यात्रियों से कहीं श्रिष्ठक थी। इस मार्ग का श्रारम्भ श्रायरलेंड के श्रानन नगर या स्काटलेंड के श्रस्टिवक नगर से होता है श्रीर श्रटलांटिक पार पहिला स्टेशन न्यू फाउण्डलेंड में गैंडर पड़ता है। ऋतु खराब रहने पर वायुयान श्राइसलेंड से होकर उड़ते हैं। गैंडर से इसकी दो शाखायें हो जाती हैं—
- (म्र) मान्ट्रीयल से कनाडा के पार वेंकूवर तक। (ब) गडर से न्यूयाकं, तत्पश्चात् संयुक्त राज्य के पार शिकागो होते हुए सैनफांसिस्को तक।
- (२) दक्षि**रागि प्रटलांटिक ग्रीर दक्षिरागे प्रमेरिका वायु-मार्ग**—इस मार्ग का प्रयोग प्रधानतः ब्रिटिश एयरवेज कार्पोरेशन के द्वारा होता है। इसकी भी दो शाखायें हैं—

(ग्र) लन्दन से अजोर्स, बरमूब्स, पश्चिमी द्वीपसमूह, लीमा होते हुए सेन्टियागो तक। (ब) लन्दन से लिस्बन, डकार, नटाल, रियोडी जैनिरो, ब्यूनसम्भार सं होते हुए सेन्टियागो तक। कुछ ब्रिटिश वायुयान नेटाल से पश्चिमी द्वीपसमूह ग्रोर पश्चिमी द्वीपसमूह से फ्लोरिडा तक जाते हैं। बरमूदा ग्रोर न्यूयार्क से भी कुछ वायुयान इस मार्ग पर उड़ते हैं।



.

-

- (३) यूरोप श्रीर रूस वायु-मार्ग यूरोप के सभी देशों की राजधानियाँ यातायात के केन्द्र हैं। इसलिए ये केन्द्र वायु-मार्गों द्वारा श्रन्य राजधानियों से मिले हैं। लन्दन, पेरिस, अ सेल्स, एम्सटरङम, प्राग, रोम श्रीर ऐथेन्स इस प्रकार के मुरूप केन्द्र हैं। पश्चिमी यूरोप के मार्ग रूस के मार्ग से जुड़े हैं, लेकिन रूस से होकर उनका सम्बन्ध एशिया के पूर्वी देशों से नहीं है। रूस का वायु-यातायात मास्को श्रीर काबुल, मास्को श्रीर मंचूरिया, मास्को श्रीर काकेशस तथा मास्को से खावरोवस्क होते हुए ब्लाडीवास्टक तक है। इन्हीं मार्गों के कुछ केन्द्रों से वायुयान श्राकंटिक वृत्त को जाते हैं।
- (४) मध्य-पूर्व वायु-मार्ग पूर्वी ग्रीर दक्षिणी ग्रफीका को जाने वाले मार्ग पूर्व के देशों से होकर गुजरते हैं। इस पर काहिरा मुख्य हवाई ग्रड्डा है। मध्य-पूर्व के राज्यों में क्षेत्रीय यातायात की विकसित प्रणाली है। तेहरान, बगदाद, ग्रंकारा ग्रीर दमिश्क न केवल एक दूसरे से बल्कि सारे संसार से जुड़े हुये हैं।
- (५) भारत-सुदूर पूर्व श्रीर श्रास्ट्रे लिया वायु-मार्ग यह मार्ग ज़न्दन, रोम, काहिरा, कराँची, कलकत्ता, सिंगापुर, जाकार्ता, डारविन, सिंडनी श्रीर उसके श्रागे श्राकलैंड तक गया है। लन्दन से सिंडनी तक की उड़ान में पाँच दिन लगते हैं।

प्रशान्त महासागर वायु-मार्ग - इस मार्ग की तीन शाखायें हैं -

(श्र) सैनफांसिस्को से श्रलास्का होकर टोकियो तक। (ब) सैनफांसिस्को से मनीला, होनोलूलू होते हुये शंघाई श्रीर भारत तक। (स) सिडनी से श्राकलैंड, फिजी, होनोलूलू श्रीर सैनफांसिस्को होते हुये वैंकूवर तक।

श्रांतरिक वायु-मार्गों में यूरोप श्रोर संयुक्त राज्य के वायु-मार्ग प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राज्य में ३५ वायु कम्पनियाँ हैं, जिनके १०० वायुमान वायुमार्गों पर उड़ते रहते हैं। सन् १६४६ में इस देश में ६४८४ वायु श्राङ्डे थे। हवाई मार्गों पर वायुमान की उड़ान ऋतु सम्बन्धी तत्वों द्वारा नियन्त्रित करने के लिए देश भर में ४४६ ऋतु सम्बन्धी स्टेशन हैं।

#### परीक्षा-प्रक्त

- (१) भीतरी जल मार्ग के रूप में राइन नदी का महत्व बताइये।
- (२) पनामा नहर का वर्णन करिये। किन देशों को उससे ग्राधिक लाम हुगा है, ग्रोर क्यों?

#### अभ्यासार्थ प्रइन

- (१) ट्रांससाइबेरियन रेल-मार्ग का वर्णन करिये।
- (२) श्रोरिएण्ट एक्सप्रेस रेल-मार्ग का वर्णन कीजिये।
- (३) संसार के प्रमुख समुद्री मार्ग कौन से हैं ? उनका संक्षेप में उल्लेख करो ।
- (४) स्वेज ग्रीर पनामा नहरों का विस्तारपूर्वक वर्णन करो।
- (४) मारत से लंदन के वायु-मार्ग का विवरण लिखी श्रीर मानचित्र पर दर्शाश्री।

# १७ प्रमुख श्रोद्योगिक त्रेत्र ADVANCED INDUSTRIAL REGIONS

अधिनिक व्यवसाय और उद्योग-धन्धों का जन्म यान्त्रिक और श्रीद्योगिक क्रान्तियों के फलस्वरूप हुआ था। एक ने मनुष्य को मशीनें दीं, तो दूसरे ने मशीनों के चलाने के लिए शक्ति प्रदान की। मनुष्य ने मशीन का ग्राविष्कार करके शारीरिक परिश्रम को स्थानान्तरित किया ग्रीर विशाल पैमाने पर ग्रसंख्य श्रावस्यकतात्रों की पूर्ति के लिए वस्तुयें बनानी ग्रारम्भ कीं, एक ग्रावस्यकता की पूर्ति ने दूसरी ग्रावश्यकता को जन्म दिया श्रीर मनुष्य को वैज्ञानिक श्राविष्कारों के सहारे नई-नई वस्तुओं से नई-नई भ्रावश्यकताओं की पृति करनी पडी। कारखानों में माल थोडे श्रम से, श्रधिक संख्या में श्रीर श्रच्छे से श्रच्छा बनने लगा। वर्तमान यूग में किसी भी देश का भ्राधिक महत्व उसके भौद्योगिक विकास द्वारा भांका जाता है। जो देश भौगोलिक ग्रौर ग्राधिक हिष्ट से विशाल पैमाने पर जिन वस्तुग्रों के उत्पादन के लिए उत्तम हैं, वहाँ उन्हों से सम्बन्धित उद्योगों का विकास किया गया। संयुक्त राज्य, इंगलैंड भ्रौर जर्मनी जैसे देशों की भ्रार्थिक व्यवस्था पूर्णेरूप से श्रीद्योगिक प्रगति पर श्राधारित की गई है। इन देशों को श्रपनी राष्ट्रीय श्राय बढाने के लिये अधिकाधिक उत्पादन करना पड़ा और कारखानों में बने सामान को बेचने के लिए भविकसित देशों पर कब्जा करना पड़ा। इन देशों में उन्हें कच्चा माल भी मिल जाता था। भारत, पूर्वी द्वीप समृह ग्रीर ग्रफीका के श्रीपनिवेशिक राज्य का यही ऐतिहासिक आधार था। ग्राज यदि मलाया में ग्रंग्रेजों का शासन है, तो केवल इसलिए कि ब्रिटेन साम्राज्य का भीर कोई देश इतना रबड़ भीर टिन उत्पन्न नहीं करता भीर अंग्रेजों को इन दोनों की भावश्यकता सदा से रही है भीर रहेगी। यह तो रही ग्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की बात, देश के भीतर भी सदा ही मिल-मालिकों श्रीर मजदूरों के बीच तनाव रहता है, जिसका कारण केवल यह है कि मजदूर जितनी कीमत का सामान बनाता है उसमें से उसे बहुत कम मजदूरी प्राप्त होती है। रूस ही एक ऐसा देश है, जहाँ साम्यवादी सरकार के प्रादेशानुसार सारे कारखाने मजदूरों द्वारा चलाये जाते हैं। इसलिए न तो वहाँ तनाव रहता है श्रीर न वहाँ कोई हड़ताल या दंगे ही होते हैं।

संसार के घोँ खोगिक मानित्र को देखने से पता चलता है कि विभिन्न उद्योग विभिन्न केन्द्रों के पास स्थापित हैं। लोहे इस्पात का उद्योग संयुक्त राज्य में घौर कांगज का उद्योग कनाडा घौर नार्वे-स्वीडन में केन्द्रित हो गया है। किसी उद्योग के इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित होने को उस उद्योग का स्थानीयकरण (Localisation) कहते हैं। उद्योगों के केन्द्रित होने की इस दशा को 'स्थानानुसार श्रम विभाजन' (Territorial Divison of Labour) भी कहते हैं। संसार के विभिन्न देश और क्षेत्र भिन्न-भिन्न सुविधाओं वाले होते हैं। कुछ किसी एक उद्योग के लिए सुविधाजनक होते हैं। इंगलैंड ऊनी कपड़े के उद्योग के लिए श्रादशं क्षेत्र हैं, परन्तु रेशम उद्योग के लिए नहीं है। स्थानीयकरण के सारे तत्वों का होना भी श्रावश्यक नहीं है। केवल एक दो तत्वों की विद्यमानता से भी उद्योग श्रारम्भ हो सकते हैं, लेकिन सारे तत्व के होने से उद्योग हु श्राधार पर चालू रहेगा। जिन तत्वों पर उद्योगों की स्थापना निर्भर करती है और जिन तत्वों के श्राधार पर उद्योग चालू रहते हैं, उन तत्वों को स्थानीयकरण के तत्व (Locational Factors of Industries) कहते हैं। ये तत्व तीन प्रकार के होते हैं—

- (क) भौगोलिक, (ख) आर्थिक, (ग) राजकीय।
- (क) स्थानीयकरण के भौगोलिक तत्व-
- (१) कच्चे माल का सामीप्य बिना कच्चे माल के उद्योग चालू नहीं हो सकता। सभी छोटे-बड़े उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल का क्षेत्र कारखाने के निकट होने से कारखाने को कच्चा माल प्राप्त करने में रेल के किराये इस्यादि पर कम च्यय करना पड़ेगा। इस प्रकार उसका उत्पादन च्यय कम रहेगा और वह उद्योग अन्य कारखानों की स्पर्धा में सफल हो सकेगा। वे सभी उद्योग, जिनमें कच्चे माल की श्रिष्ठक मात्रा की आवश्यकता होती हैं, कच्चे माल के क्षेत्र के पास केन्द्रित किये जाते हैं। ऐसा करने से कच्चा माल प्राप्त करने में इन कारखानों को किराये पर कम पैसा खर्च करना पड़ता है। लोहा-इस्पात, पैट्रोल साफ करने, सीमेंट, कागज, चीनी इत्यादि के कारखाने इसीलिए कच्चे माल के क्षेत्रों के पास स्थापित किये जाते हैं। भारत में कागज के कारखाने बंगाल में, लोहे के कारखाने जमशेदपुर में, चीनी के कारखाने गंगा-जमुना दोशाब के जिलों में और सीमेंट के कारखाने छोटा नागपुर पठार पर पाये जाते हैं।
- (२) जलवायु उद्योगों के केन्द्रीकरण में अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद जलवायु भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसी जलवायु वाले क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी स्वस्थ रहेगी और उनकी कार्य-शक्ति भी अधिक होगी। विशेष उद्योगों को विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती कपड़े के उद्योग के लिए नम जलवायु अनुकूल पड़ती है, क्योंकि ऐसी जलवायु में धागा कम दूटता है तथा बारीक और मजबूत घागा सरलतापूर्व के काता जा सकता है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में सूती कपड़े के कारखानों में कृतिम उपायों (Artificial humidification) से नमी की सृष्टि की जाती है, जिससे उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कृतिम

उपायों से जलवायु में जो परिवर्तन किये जाते हैं, उनका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है।

- (३) श्रीद्योगिक शक्ति का सामीप्य श्रीद्योगिक शक्ति का सामीप्य उद्योगों के स्थानीयकरण की बहुत प्रभावित करता है। कारखाने वहीं पर ग्राधिक विकसित शीर उन्नत हो सकते हैं, जहाँ चालक शक्ति सूलभ, श्रीर प्रचुर मात्रा में मिल सके। श्राध्निक भारी उद्योग की भारी मशीनों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में चालक शक्ति की ग्रावश्यकता होती है। इस प्रकार की चालक शक्तियों में कोयला श्रमी तक सबसे श्रीवक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सारी श्रीद्योगिक चालक शक्ति का दो तिहाई भाग कोयले से ही प्राप्त होता है। संसार के श्रधिकतर कारखाने कोयले से ही चलाये जाते हैं इसीलिए अधिकतर उद्योग कोयले की खानों के पास केन्द्रित हैं। कोयले में श्रीद्योगिक शक्ति साधन के विचार से एक बड़ा द्वोष यह है कि इनका भार इसकी कीमत के अनुपात में बहुत सस्ता होता है, इसलिए इसे भेजने में श्रधिक भाड़ा खर्च करना पड़ता है। श्रतएव कच्चे माल ही स्वयं कोयला क्षेत्र की श्रीर आकर्षित हो गये हैं। संसार में लोहे-इस्पात के प्रविकांश कारखाने कीयला-क्षेत्रों के पास केन्द्रित हैं। पिट्सबर्ग का लोहा इस्पात उद्योग ग्रप्लेशियन कोयला क्षेत्र के निकट है जबिक इसकी दूरी लोहा क्षेत्र से काफी ग्रधिक है। पंजाब में कोयले के ग्रभाव के कारण ही घौद्योगीकरण नहीं हो सका है, जबिक वहाँ कई उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चे माल प्राप्त हैं। जल-विद्युत शक्ति के प्रयोग से विकेन्द्रीकरण को काफी प्रोत्साहन मिला है। इसलिए जल-विद्युत शक्ति का महत्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है। बिजली बिना ग्रधिक व्यय के तारों द्वारा दूर तक पहुँच जाती है श्रीर जहाँ तक बिजली भासानी से पहुँचाई जा सकती है, वहाँ तक कारखाने खोले जा सकते हैं। नार्वे स्वीडन के कारखाने इसके भ्रादर्श उदाहरए। हैं। खनिज तेल भी दूर-दूर तक बड़ी सुविधा से पाइपों द्वारा पहुँचाया जा सकता है, जिससे क्लिन्द्रीकरण को काफी मदद मिलती है। शक्ति साधनों की बेडियों से मुक्त होकर ग्रब कारखाने कच्चे माल या अन्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं।
  - (ख) स्थानीयकरण के भ्रार्थिक तत्व-
- (१) बाजार की निकटता—इसका तारपर्य यह है कि उन पदार्थों की प्रधिक स्थानीय मांग हो, वहाँ स्पर्धा इतनी प्रधिक न हो कि माल का प्राना कठिन हो जावे ग्रीर न वहाँ माल के ग्रायात श्रीर निर्यात पर ऊँची चुंगी लगी हो। पित्रचमी भौद्योगिक देशों में व्यापारिक माल पूर्वी देशों के लिए ही ग्रधिकतर बनाया जाता है। लेकिन ग्रधिकतर उद्योग देशी बजार को व्यान में रखते हुये ही स्थापित किये जाते हैं ग्रीर क्षेत्र-विशेष में माल विशेष की माँग का विचार करते हुए उस उद्योग की स्थापना की जाती है। इस प्रकार बाजार को बना हुआ माल भेजने में यातायात व्यय बहुत कम करना पड़ता है। इस प्रकार उत्पादन व्यय काफी घट जाता है। डेनमार्क का डेरी उद्योग इसी तत्व के कारण इतना ग्रधिक

विकसित हो गया है। यहाँ माल की खपत द्रुतगित से श्रिषकाधिक होती है, जिससे उद्योगपित श्रिषकाधिक माल वनाकर व्यवसायिक लाभ बड़े पैमाने पर उठाते हैं। बाजार की निकटता से श्रिषक माल उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिलता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो जल्दी खराब होने वाले हैं, केवल ऐसे ही क्षेत्रों में उत्पन्न किये जा सकते हैं, जिनके निकट ही मांग के क्षेत्र स्थित हों। ठीक इसी प्रकार नाजुक पदार्थों को दूर भेजने में टूटने का खतरा रहता है श्रीर इमलिए बाजार की निकटता ऐसे उद्योगों की स्थापना में सहायक होती हैं। शिशे के सामान बनाने वाले उद्योग इस तत्व द्वारा बहुत प्रभावित होते हैं। श्रव नये उपायों श्रीर पैकिंग द्वारा नाजुक चीजों को सुदूर देशों को भी भेजा जाने लगा है। तेजाब जैसे पदार्थों को भेजने में बड़ी दिक्त रहती है, इसलिए इसके बाजार की निकटता एक श्रावश्यक दशा है। खपत का कितना बड़ा प्रभाव उद्योगों के स्थानीयकरए। पर पड़ता है, यह इस उदाहरए। से स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल में कपास बम्बई के पास से मंगवानी पड़ती है, लेकिन खपत होने के कारए। सूती उद्योग चालू किये गये हैं।

- (२) कुशल श्रम की उपलब्धि प्रत्येक उद्योग में सस्ते घौर प्रचुर श्रम की श्रावश्यकता होती है। कुछ विशेष उद्योगों में विशेष कुशलता वाले श्रमिकों की श्रावश्यकता पड़ती है, जैसे रेशम का उद्योग। श्रमिकों का केवल कुशल होना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता की भावना से श्रोत-प्रोत श्रीर स्वस्थ्य होना भी बहुत श्रावश्यक है। जापान के श्रमिकों में राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही श्रिष्ठिक कार्य करने की प्रवृत्ति मिलती है। घनी श्राबादी वाले क्षेत्रों में माल की खपत होती है, साथ ही वहाँ सस्ते श्रमिक प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए उद्योग प्राय: घनी श्राबादी वाले भागों में स्थापित किये जाते हैं। श्राधुनिक उद्योग में श्रम-विभाजन (Division of Labour) के कारण विशेषक श्रमिकों (Specialised Labour) की श्रावश्यकता होती है, इसलिए परम्परागत कुशलता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के क्षेत्रों में उसी विशेष उद्योग की स्थापना की जाती है। इञ्जलंड में ऊन उद्योग श्रीर जापान में रेशम उद्योग की सफलता का यही कारण है। भारत में श्रीनगर के रेशम के कारखाने, कानपुर में चमड़े के कारखाने वहाँ के कारीगरों के जन्मजात गुणों श्रीर कुशलता पर ही निर्भर हैं।
- (३) बंकिंग प्रगाली की सुविषा— प्राधुनिक बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों को प्रतिदिन लाखों रुपये का लेन-देन करना पड़ता है, जिसके लिए सुक्यवस्थित श्रीर सुसंगठित बेंकिंग प्रगाली की उपस्थिति एक प्रमुख श्रावश्यकता है। श्राज की उद्योग प्रगाली में करोड़ों रुपये के सामान की खरीद-बेच भी बेंकों द्वारा होती है, क्योंकि इसके द्वारा बिना रुपये दिये-लिए हजारों मील की दूरी से बेंक खाते के द्वारा खरीद-बेच होती रहती है। कलकत्ता श्रीर बम्बई में बेंकिंग सुविधा का गहरा प्रभाव उद्योगों के स्थानीयकरण पर पड़ा है।

- (४) पूँजी की सुलम प्राप्ति ग्राधुनिक भारी उद्योगों को चलाने में बड़ी भारी पूँजी की ग्रावश्यकता होती है। इसलिए प्रचुर पूँजी की सुलभता वाल क्षेत्रों में उद्योगों के स्थानीयकरण का बड़ा ग्राक्ष्येए रहता है। पूँजी गितशील (Mobile) है। प्रचुर पूँजी को लगाकर सुदूर देशों में भी उद्योग चालू किये जाते हैं। लन्दन, न्यूयार्क ग्रीर जर्मनी की पूँजी भारत व एशिया के ग्रन्य देश ग्रीर ग्रप्तिका ग्रादि श्रीपनिवेशिक देशों में लगी हुई है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन ग्रीर न्यू इङ्गलेंड की पूँजी ग्रन्य देशों को प्राप्त हो गई थी। भारतवर्ष में पूँजी काफी है, पर यथार्थ में उसकी पूर्ति बहुत कम है, क्योंकि भारत में पूँजी बहुत ही शकित (Shy Capital) रहती है। उद्योगों को चालू करने में प्राय: इसीलिए विदेशी पूँजी का ग्रायात करना पड़ता है। बम्बई जैसे कुछ शहरों में पूँजी की प्राप्त विशेष रूप से ग्रासान है। वहाँ के पारसी सेठों ग्रीर व्यापारियों ने ग्रमरीकन गृह-युद्ध के समय कपास की महँगाई में कपास का निर्यात करके काफी धन कमाया ग्रीर उसके पश्चात् उसी धन को उद्योगों की स्थापना में पूँजी के रूप में लगा दिया। फलस्वरूप बम्बई में सूती कपड़े की मिलें भारी संख्या में खल गई।
- (५) यातायात की सुविधायें अधिकाधिक कच्चा माल लाने श्रीर तैयार माल भेजने के लिए सस्ती श्रीर व्यापक यातायात की सुविधायें जिन क्षेत्रों में प्राप्त हैं उसमें उद्योग केवल चालू ही नहीं हो जाते हैं वहाँ उद्योगों के पनपने की सभावनायें भी काफी रहती हैं। यातायात की सुविधाशों वाला क्षेत्र उद्योगों को श्राव षित करता है, यातायात के साधन सस्ते, तेज श्रीर सुविधाजनक होने चाहिएं। रेल, सड़कें श्रीर समाज के केन्द्रों पर उद्योग-धन्धे चालू किये जाते हैं, ताकि सामान के मंगान श्रीर भेजने में श्रासानी रहे। हवाई जहाज केन्द्रों पर उद्योग चालू नहीं किये जाते क्योंकि हवाई जहाज के द्वारा बहुत थोड़ा माल श्रा-जा सकता है। बम्बई को कोयला बिहार से प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पूरवी अफीका से कोयला मंगाकर कारखाने चलाये जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कारखाना उद्योग की नमें यातायात मार्ग हैं, जिनसे उनमें जीवन-रक्त का संचार होता है, यातायात के श्रतिरिक्त संवाद, श्रव्यार, टेलीफून, टेलीग्राफ, रेडियो-टेलीफून की सुविधायें भी स्थानीयकरए। में सहायक होती हैं।
- (६) ऐतिहासिक मूल (Momentum of an early start of Geographical Inertia)—कहीं कहीं बिना किसी ज्ञात कारण अनुकूल दशाओं के बिना भी उद्योग चालू हो जाते हैं। किसी उद्योग के चलने और सफलता से चलने के कारण उस क्षत्र में और कई उद्योग स्थापित किये जाते हैं। पूर्वारम्भ या ऐतिहासिक मूल इसी संयोग को कहते हैं। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग का वहाँ केन्द्रित हो जाना विशेष रूप से पूर्वारम्भ का ही फल है। इससे कई लाभ हैं, जैसे विशिष्ट अम की उन्नति, पूरक उद्योग का जन्म और उनका विकास तथा अन्वेषण एवं उन्नति की विशेष सुविधायें। एक के अलावा अन्य कई प्रकार के कारखाने भी इसी

कारण खुल जाते हैं, जंसे डालिमयानगर, टाटानगर, मोदीनगर, कलकत्ता श्रीर बम्बई केन्द्रों पर श्रनेक प्रकार के कारखाने स्थित हैं।

- (७) प्रतिष्ठा ग्रोर यश-किसी-किसी स्थान की खास वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसी ख्याति फैल जाती है कि वहाँ उस वस्तु के उद्योग स्थापित हो जाते हैं, जैसे पेरिस फैंशन सम्बन्धी वस्तुओं के लिए जगत-प्रसिद्ध हो गया है। इसी केन्द्र से नवीन फैंशनों का ग्राविष्कार होता है। ट्रेड मार्क का भगड़ा भी वास्तव में इसी तत्व से सम्बन्धित है।
- (द) सांस्कृतिक स्थिति—कुछ देशों के निवासियों के जातीय गुरा, उनकी कार्य-क्षमता श्रीर वहाँ की सस्कृति भी उद्योगों के स्थानीयकररा को प्रभावित करती है। फ्रांस के लोग कला-प्रेमी हैं, इसलिए फ्रांस में फैशन सम्बन्धी उद्योग स्थापित किये गये हैं।

### स्थानीयकरगा के राजकीय तत्व-

- (१) सरकारी संरक्षण (Government Protection)—जब राज्य किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता (Subsidy) देता है श्रीर बाहर से आने वाले माल पर श्रिधकाधिक चुङ्गी (Higher Import duty) लगाता है, तो ऐसे राज्य में वह उद्योग चालू होकर अच्छी तरह पनपते भी हैं। रूस में तो सारे कारखाने सरकार द्वारा आयोजित श्रीर चालित होते हैं। यहाँ सरकार ही कारखानों का स्वामित्व करती है श्रीर फलस्वरूप मैगिनटोगोरस्क जैसे बड़े इस्पात-केन्द्र की स्थापना हो गई है। प्राचीन काल में काश्मीर का रेशम श्रीर ऊन उद्योग, लखनऊ का जरी उद्योग श्रीर देहली के खुदाई उद्योग इसी तस्व पर आधारित थे।
- (२) विमिन्न सरकारों की आर्थिक नीतियों में मेव कुछ राज्यों में टैक्स कम लगते हैं, जबकि कुछ राज्यों में टैक्स अधिक लगते हैं। कम टैक्स वाले राज्यों में उद्योग स्थापित हो गये हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व इसीलिए देशी रियासतों में श्रीद्योगीकरण का विकास हो गया था। हैदराबाद, मैसूर, रामपुर और काश्मीर इसके उदाहरण हैं।

## संयुक्त राज्य के घौद्योगिक क्षेत्र

संयुक्त राज्य संसार का सबसे उन्नत श्रीद्योगिक देश माना जाता है। इसकी विशाल प्राकृतिक सम्पत्ति श्रीर व्यवस्थित शोषण ही श्रीद्योगिक विकास की श्राधार-शिला है। यहाँ के निवासियों का श्रम श्रीर वैज्ञानिक बुद्धि द्रुत श्रीद्योगिक प्रगति के मुख्य तत्व रहे हैं। नये-नये वैज्ञानिक श्रन्वेषणों द्वारा उद्योगों को नित्य-प्रति नये-नये क्षेत्रों में विस्तृत किया जा रहा है। इस देश में लगभग १ करोड़ ६० लाख व्यक्ति उद्योगों में काम कर रहे हैं। इनमें से १७ लाख व्यक्ति मशीनरी उद्योग श्रीर १६ लाख व्यक्ति लोहा-इस्पात उद्योगों में काम करते हैं। देश में लगभग ३ लाख १६ हजार छोटे-बड़े कारखाने हैं। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से प्रति व्यक्ति श्रीद्योगिक

उत्पादन बहुत बढ़ गया है । संयुक्त राज्य के स्रोद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित तस्व महत्वपूर्ण हैं—

- (१) यह संसार का सबसे धनी देश है। आधिक विकास के लिए यहाँ कभी पूँजी का स्रभाव नहीं प्रमुभव होता।
- (२) यहाँ की जलवायु मानसिक ग्रौर शारीरिक परिश्रम के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
- (३) यहाँ की प्राकृतिक सम्पत्ति महान् है श्रीर प्रति व्यक्ति शोषण की मात्रा भी बहुत श्रिषक है।
- (४) यहाँ म्रौद्योगिक शक्ति की प्रचुर मात्रा सुलभ है। यहाँ जल, कोयला, तेल म्रौर गैस से संसार की ५० प्रतिशत बिजली उत्पन्न की जाती है, इस देश में ३१ हजार करोड़ किलोबाट बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसका ५२ प्रतिशत उद्योग में खप जाता है।
- (५) इस देश में श्रोद्योगिक यातायात के लिए संसार की सबसे श्रिधिक सम्पन्न, व्यवस्थित एवं कुशलतापूर्ण यातायात सुविधायें हैं। संयुक्त राज्य में रेलों की लम्बाई विश्व भर की रेलों की लम्बाई की २8% है।
- (६) इसकी स्थिति यूरोप के महान् श्रौद्योगिक क्षेत्र श्रौर एशिया के विस्तृत बाजारों के ठीक मध्य में है।
- (७) यूरोप से ब्राये हुए निवासियों की परम्परागत कुशलता इसके लिए एक महान् देन रही है।
  - (=) संयुक्त राज्य का राजनैतिक इतिहास सदा शान्तिपूर्ण रहा है।

इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राज्य संसार के श्रौद्योगिक देशों में सर्वप्रथम है, परन्तु एक महाद्वीप के रूप में यूरोप संसार में सबसे श्रधिक उन्नत श्रौद्योगिक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य के प्रमुख श्रौद्योगिक क्षेत्र प्राय: पूरवी प्रचण्ड तटीय प्रदेश पर स्थित हैं। यह वहीं भूमि है, जहाँ सबसे पहले श्राबादी श्राकर बसी थी। यहाँ बन्दरगाह, कोयला, जन-शक्ति श्रौर यूरोप की निकटता की श्रन्यतम सुविधायें प्राप्त हैं।

(ग्र) संयुक्त राज्य के प्रचण्ड तटीय भाग के श्रौद्योगिक प्रदेश-

यह भाग देश के सबसे प्रधिक उन्नत श्रीद्योगिक भागों में से एक है। उद्योगों की विविधता ही इस भाग की मुख्य विशेषता है। यूरोप से सीधा सम्पर्क इसकी सबसे बड़ी महान् सुविधा है। इस भाग के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

(१) न्यू इङ्गलंड क्षेत्र—इस क्षेत्र में सारे उद्योग दक्षिणी-पूरवी कोने में बोस्टन के झास-पास केन्द्रित हैं। हरएक झौद्योगिक क्षेत्र की तरह यहाँ केवल सूती कपड़ा उद्योग का विशिष्टीकरण हो जाने से यह पृथ्वी का एक पृथक् भू-भाग सा लगता है। देश के इस क्षेत्र में ही सबसे पहले उद्योग चालू किये गये थे। इस क्षेत्र में

स्वित्व पदार्थ नहीं पाये जाते हैं। यहाँ जल-प्रपातों से यान्त्रिक भौर विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। यातायात का विकास पठारी क्षेत्र होने के कारण नहीं हो पाया है। लकड़ी चीरने का उद्योग इस क्षेत्र की विशाल वनस्पति पर निर्भर है। कागज भीर लुग्दी का उद्योग भी विकसित है। अधिक आबादी वाले न्यू इंगलैंड राज्य के फार्मों से प्रचुर संख्या में सस्ते श्रमिक प्राप्त हो गये हैं। यहाँ के मछली उद्योग से प्राप्त पूँजी कारखाना उद्योग में लगाई गई है। भप्लेशियन से जलयानों भीर रेलों



द्वारा कोयला प्राप्त हो जाता है, इसलिए ग्रधिकतर केन्द्र समुद्र-तट के पास ही स्थित
हैं। इस क्षेत्र में केवल हल्के उद्योग चालू हैं। पूर्वी ग्रीर दक्षिगी-पिद्यमी भागों में
बड़ा ग्रीबोगिक ग्रन्तर है। पूर्वी भाग जो रोड द्वीप से मेन तक फैला है, सूती
कपड़ा, चमड़े का सामान ग्रीर जूते बनाने के उद्योगों का गुख्य क्षेत्र है। यहाँ उन
मशीनों का भी उद्योग है, जो जूते, सूती कपड़ा ग्रीर चमड़ा उद्योगों में प्रयुक्त होती
हैं, दक्षिगी-पिइचम भाग में घानु के हल्के सामान के उद्योग हैं। यहाँ भारी सामान,
पुर्जे, विजली के यन्त्र, बन्द्रक, हथियार, हवाई जहाज ग्रीर मगीने बनाई जाती हैं।
इन दोनों भागों को देश की समन चनसंस्था बाले पूर्वी भागों की निकटता की

ग्रन्यतम सुविधा प्राप्त है। इससे इनमें पदार्थों की बड़ी खपत है। दक्षिणी-पिरचमी भाग का घनिष्ट सम्पर्क न्यूयार्क क्षेत्र से है। यहाँ कुछ सूती कपड़े की मिलें दिक्षणी रियासतों को चली गई हैं, जिससे इसका महत्व कुछ घट गया है। फिर भी इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य का २५ प्रतिशत सूती ग्रीर ऊनी कपड़ा तैयार होता है। इस क्षेत्र के मुख्य ग्रीद्योगिक केन्द्र लोवेल, लारेन्स, प्रोवीडेन्स ग्रीर ट्राय हैं। विभिन्न उद्योगों के प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं—

नकली रेशम — ट्राय ।
जूता — हैवरहिल, द्राकटन श्रीर लिश्न ।
बिजली की मशीनें — कनेक्टिकट ।
धिड्यां — वाटरवरी ।
कागज — होलीयोक ।
सूती कपड़ा — वेडफोर्ड, फालरिवर, लावेल श्रीर लारेंस ।
ऊनी कपड़ा — वरसेस्टर ।
फैंस्ट हैट — डेनबरी ।

बोस्टन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। इसके सारे उद्योग ग्रायात किये गये कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। यह न्यू इंगलैंड उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे मालों का ग्रायात करता है ग्रीर तैयार मालों का निर्यात करता है।

(२) मध्य ग्रटलांटिक तटीय क्षेत्र — इस क्षेत्र में डिलावेयर, न्यूजर्सी, न्यूयार्क, पेन्सिलवेनिया, ग्रोहियो, पश्चिमी वर्जीनिया ग्रीर मेरीलैंड के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में ग्रसंख्य उद्योग चालू हैं। कई तत्वों की क्रियाश्रों तथा प्रतिकियाम्रों द्वारा ही यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग चालू किये गये हैं। उत्तरी अप्लेशियन से प्रचुर कोयला, वाणिज्य सुविधायें, बन्दरगाह और घनी आबादी के क्षेत्र की महान सुविधाएँ इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। इसको सारे कच्चे माल का ग्रायात करना पडता है। पविचम स्रोर दक्षिए। की स्रोहियो नदी स्रोर महान् भीलों के द्वारा यह जुड़ा हुया है। अप्लेशियन से होकर असंस्य नदी, नहर, सड़क और रेल-मार्ग गुजरते हैं। यूरोप को सामान भेजने में बन्दरगाह प्रमुख तत्व हैं। यहाँ पूँजी की विशाल प्राप्ति है और सस्ते श्रमिक भी बहुलता के साथ मिल जाते हैं। न्यू इंगलैंड रियासर्तों की तरह इस क्षेत्र को भी पूर्वारम्भ की सभी सुविधायें प्राप्त हैं। न्यूयार्क स्वयं ही एक बड़ा घोद्योगिक क्षेत्र है, साथ ही यह बन्दरगाह के काम में भी सर्वप्रथम है। यहाँ के उद्योगों में दूसरे भौद्योगिक क्षेत्रों से बने पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है। चीनी साफ करना, वनस्पति तेल, पेंट्रोल ग्रीर तांबा साफ करने के कारखाने मुख्य हैं। प्राय: ऐसे उप-उद्योग (Secondary Industries) बाल्टीमोर, फिलाडेलिफिया और पेनिसलवानिया के दक्षिए। पूर्वी नगरों में केन्द्रित हैं। निम्नलिखित उद्योगों के विधिष्टीकरण के प्रमुख केन्द्र भग प्रकार है-

जलयान निर्मारा—न्यूयार्क ग्रीर फिलाडेल्फिया।
रसायन—विल्मिंगटन।
माप की चिक्कियाँ—ट्रेन्टन।
चीनी मिट्टी के बर्तन—ट्रेन्टन।
ऊनी कपड़ा—फिलाडेल्फिया।
रेडियों—कैमडेन।



(३) अन्य न्यूयार्क क्षेत्र — यह क्षेत्र अलबानी से रोचेस्टर तक फैला है। आनेन्टेरियो मैदान और मोहाक घाटी प्राकृतिक यातायात की मुविधा इसे प्राप्त है। हडसन नदी की घाटी से होकर कई रेलें, सड़कें और नहरी मार्ग इस क्षेत्र को महान भील क्षेत्र से लोड़ते हैं। महान् भीलों से लोड़ने के लिए ईरी नहर खोदी गई है। इस क्षेत्र में कोयले की स्थानीय पूर्ति तो नहीं है, परन्तु पेनसिलवानिया की विशाल एन्थ्रे साइट कोयला सम्पत्ति इसके निकट ही है। निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह क्षेत्र भी उद्योगों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उप-उद्योग का विकास खूब हुआ है। यस्त्र बनाने, बिजली की मशीन, चहमा, कागज और रासायनिक पदार्थों के उद्योग खूब विकसित हैं। इस क्षेत्र के निम्नलिखित केन्द्रों में उद्योगों का विद्याष्टरीकरण हो गया है—

कागज — ग्रलबनी । रेज्ञम — बिघांमटन । मारी लोहे की मजीनें—राचेस्टर । फोटोग्राफी के सामान — राचेस्टर । चीनी मिट्टी के बतंन — साइराक्यूज । हाथों के बस्ताने — जान्सटन ।



(४) दक्षिणी प्रप्लेशियन क्षेत्र—इस क्षेत्र के कूछ केन्द्र तटीय भागों में भीर कुछ अप्नेशियन के दक्षिक्षी सिरे पर स्थित हैं। इसलिए जल-यातायात की सस्ती सुविधा धीर भीतरी भागों में कोयले की सुविधा दोनों इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। इस क्षेत्र में कीयला भीर जल-बिजली दोनों की सुविधा प्राप्त है। यहाँ लोहे की कच्ची धातु भी काफी मिलती है। यहाँ के उद्योगों में प्राथमिक पदार्थों (Primary Products) की प्रधानता है। यहाँ सस्ता श्रम, वनस्पति, कच्ची रूई भीर अन्य कच्चे माल की प्रचुर परिमारा में स्थानीय प्राप्ति है। पीडमाण्ड क्षेत्र में कपास भोटने के कारखाने भौर सूती कपड़े की मिलें हैं। उत्तरी भलबामा में लोहे की भदियां घीर इस्पात, कागज श्रीर रासायनिक पदार्थों की मिलें चालू हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों का विधिष्टीकरण बहुत हुआ है। यह क्षेत्र अभी औद्योगिक परिपक्वता नहीं प्राप्त कर पामा है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य के ७५ प्रतिशत करघे चालू हैं। उत्तर करोलिना में सूती उद्योग का विशेषीकरण हुआ है। टेनेसी क्षेत्र से प्राप्त बिजली इसके भौद्योगिक विकास में मुख्य सहायक रही है। डरहम भौर विस्टम में प्रतेकानेक सिगरेट के विशाल कारखाने हैं। विद्युत रसायन, विद्युत घातु, प्लास्टिक श्रीर कृतिम खाद के कई कारखाने इस क्षेत्र में चालू हैं। मोकरिज में प्रसाबम, किंग्सपोर्ट में नकली रेशम भीर अलकीया में अल्यूमीनियम के कारखाने हैं। बेली के पदार्थी पर निर्भर उद्योग चारों ग्रोर फैले हुये हैं।

(मा) संयुक्त राज्य के भीतरी भाग के औद्योगिक प्रदेश-

इस भाग के सारे क्षेत्र अञ्चेशियन खेगी द्वारा पूर्वी तटीय भाग से पृथक् हैं। इस क्षेत्र में उद्योग का विकास अपेक्षाकृत बाद में हुया। भीतरी याग के प्रमुख स्रोद्योगिक प्रदेश ग्रम्मलिक्सत हैं— (१) नियापा घोन्टेरियो क्षेत्र—इस क्षेत्र को महान् भीलों के सस्ते यातायात की महान् सुविधायें प्राप्त हैं। भीतरी भागों में जल यातायात द्वारा कृषि उपजें घोर खाद्याप्त फसलें डकट्ठी की जाती हैं। भीलों के क्षेत्र से कच्ची लोहे की घातु घौर अप्लेशियन क्षेत्र से प्रचुर कोयला प्राप्त किया जाता है। नियाप्ता जल-प्रपात से प्रचुर मात्रा में जल-विद्युत प्राप्त की जाती है। भीतरी क्षेत्र घौर पूरवी तटीय भाग के मध्य में यह स्थित है। इस क्षेत्र के मुख्य उद्योग भारी उद्योग हैं। यहाँ लोहे की भट्टियाँ, इस्पात मिलें, मशीनें घौर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। रसायन उद्योग, धाटा पीसने घौर कृषि उपज उपयोग करने वाले कई उद्योग यहाँ चालू हैं। लोहे की भारी चादरें भी बनाई जाती हैं। मुख्य केन्द्र बफैलो, टोरन्टो घौर नियापा

हैं। यहाँ उद्योगों में कोई विविधता नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा श्राटा पीसने का केन्द्र बोस्टन है।

(२) पिट्सबर्ग-ईरी क्षेत्र-पश्चिमी वर्जीनिया भीर पश्चिमी पेनसिलवा-निया के भागों में देश का सबसे भ्रच्छा कोयला पाया जाता है। यहाँ कोक-कोयला, पेट्रोल धौर प्राकृतिक गैस की शक्ति भी प्राप्त की जाती है।



यहाँ केवल मारी-मारी उद्योगों का केन्द्रीकरण हुआ है। इस्पात मिलें और लोहे की मिट्टमाँ भी यहाँ चालू हैं। ईरी भील के बन्दरगाहों पर मेसाबी श्रेणी से लाई गई लोहे की कच्ची धातु उतारी जाती है। पेनसिलवानिया क्षेत्र से काफी कोयला प्राप्त किया जाता है। अब बन्दरगाहों पर ही उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। अमरीका में भारी इस्पात उद्योग का यह सबसे बड़ा केन्द्र है। ट्रांस, अप्लेशियन रेल और सड़क मार्गों तथा महान् भील-मार्गों की अन्यतम सुविधायें इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। लोहा, इस्पात, सीमेंट, सूती कपड़ा, चीनी मिट्टी के बतंनों, गृह-निर्माण के काम में आने वाली इस्पात की वस्तुओं और इस्पात ननों के बहुत से कारखाने यहाँ चालू हैं। उद्योगों के मुख्य केन्द्र निम्नलिखत हैं—

मारी इस्पात-पिट्सवर्ग, नजीवबेंस, नारेन, यंग्स्टन ग्रीर घोहियो । रवड्-ग्राकोन (Akron) । सूती वस्त्र — क्लीवलेंड तथा ईस्टन । इन्जिन — रोनेकटाडी ।

- (३) डेट्रायट क्षेत्र—इस क्षेत्र का विस्तार ईरी भील के पश्चिमी सिरे पर है। इस क्षेत्र में पश्चिमी ग्रोण्टारियो, उत्तरी-पश्चिमी ग्रोहियो ग्रोर दक्षिणी-पूरवी मिशीगन के भाग भी सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र को भी पूरवी ग्रप्लेशियन कोयला क्षेत्र ग्रीर महान् भीलों के लोहा-क्षेत्रों के मध्य स्थित होने के कारण कई प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं। यहां कुछ लोहा-इस्पात के केन्द्र हैं, लेकिन ग्रधिकतर उद्योग इन धातुग्रों ग्रीर ग्रन्य कच्चे माल को प्रयोग में लाते हैं। इसका मुख्य उपयोग मोटरगाड़ी बनाने में होता है। महान् भीलों में ग्रन्यतम यातायात सुविधा इस क्षेत्र को प्राप्त है। समतल मैदान पर ग्रसंख्य रेलें ग्रीर सड़कें फैली हैं। ग्रोण्टारियों के भाग में जुंगी बाधा (Tariff Barrier) से उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र डेट्राएट है। इस केन्द्र में मोटर, मोटर का इंजिन ग्रीर इनसे सम्बन्धित सामान बनाये जाते हैं। डेट्राएट संसार का सबसे बड़ा मोटर-निर्माण केन्द्र है। इसके ग्रीजार, बिजली की मशीनरी, शीत भण्डार की मशीनरी, काँच ग्रीर रसायन उद्योग भी चालू हैं।
- (४) सिनिसनाती-इण्डियानापोलिस क्षेत्र—इस क्षेत्र में पूरवी इण्डियाना एवं दिक्षिणी-पिश्चमी झोहियों के केन्द्र शामिल हैं। इसको महान् भील यातायात मार्ग, भील क्षेत्र के लोहे एवं सम्पत्ति की महान् सुविधायें तो प्राप्त नहीं हैं, परन्तु अन्य कुछ सुविधायें प्राप्त हैं। अप्लेशियन और पूरवी मध्यवर्ती कोयला क्षेत्र के मध्य इसकी स्थित है। कार्न पेटी के घनी भाग की पूरवी सीमा पर स्थित होने से इनके माल की काफी खपत है। श्रोहियो नदी और रेलों द्वारा यह अप्लेशियन कोयला क्षेत्र से जुड़ा है। अमेरिका की आबादी के सबसे बड़े केन्द्र के सबसे पास यह क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में लोहा-इस्पात, मशीनरी, बिजली के सामान, वैज्ञानिक यन्त्र, रासायनिक पदार्थ, माँस, तेल और साबुन के उद्योग स्थित हैं। यहाँ खेती पर निर्भर उद्योगों और धातुओं पर निर्भर उद्योगों में इस प्रकार का संतुलन स्थापित है। सिनिसिनाती उन उद्योगों का मुख्य केन्द्र है।
- (५) मिशीगन सेत्र—यह प्रमेरिका के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। इसमें मिशीगन भील का दक्षिणी भाग और उनका पृष्ठ प्रदेश सिम्मिलित है। यह क्षेत्र कई विशिष्टीकरण प्राप्त जिलों में बेंटा है। इस क्षेत्र को इण्डियाना इलीनोएस क्षेत्र से रेल द्वारा कोयला प्राप्त हो जाता है। भील-मार्ग द्वारा पूरवी भागों से भी कोयला मिल जाता है। इसी क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र, राकी पर्वत, पैसिफिक तट और पूरव से भाने वाले सभी मार्ग मिलते हैं। इन सभी क्षेत्रों से पर्याप्त कच्चा माल प्राप्त होता है और यह बने हुए माल के बिकने के भी केन्द्र हैं। इस क्षेत्र के मुख्य उद्योग इस्पात, ट्रैक्टर, खेत घेरने के तार, खेत की मशीनें, चमड़े का सामान, जूते, मौस, पैकिंग

श्रीर खाद्यान्न से सम्बन्धित हैं। फर्नीचर श्रीर कागज की मिलें भी चालू हैं। शिकागो श्रीर मिलवाकी प्रसिद्ध केन्द्र हैं। श्रमेरिका में श्रीद्योगिक उत्पादन के विचार से यह एक बड़ा केन्द्र है। शिकागो में संसार की सबसे बड़ी माँस की मण्डी है। कागज बनाने श्रीर श्राटा पीसने के कई कारखानें सेंटलुइस में हैं।

(६) मध्य मैदानी क्षेत्र — उच्च मैदान के पूरव प्रेरीज प्रान्त के गल्फ तट तक कई छोटे-छोटे उद्योग क्षेत्र कई विभिन्न स्थानों में फैले हुए हैं। इनका स्थानीय महत्व ही प्रधिक है। ये उद्योग प्रधिकतर कृषि उपजों पर निभंर हैं। इन क्षेत्रों में विनिपेग, मिनियापोलिस, सेंटपोल, ग्रोमाहा, कन्सास, सेण्टलुई, डालेसफोर्ट, पर्यं प्रौर हाउस्टन मुख्य हैं। इन उद्योगों का खास काम कच्चे माल को नया रूप प्रदान करना (Bulk reducing type) है। माँस, पेकिंग, ग्रनाज पीसने, कपास दबाने ग्रोर तेल साफ करने के उद्योग मुख्य हैं। सेण्टलुई मुख्य केन्द्र है, जहाँ इस्पात, मशीनरी, जूतों ग्रीर रासायनिक पदार्थों के कारखाने हैं। युद्ध के समय मध्यवर्ती नगरों में युद्ध-सामग्री बनाने के कई उद्योग विकसित हो गये थे। कन्सास ग्रोर नेत्रास्का हवाई जहाज निर्माण के केन्द्र हैं। मिनियोपोलिस संसार का सबसे बड़ा ग्राटा पीसने का केन्द्र है।

#### कनाडा के ग्रौद्योगिक क्षेत्र

यह देश संसार के उन्नत श्रोद्योगिक देशों में गिना जाता है। उत्तरी श्रमेरिका महाद्वीप पर संयुक्त राज्य के बाद कनाड़ा का ही स्थान है। यहाँ उद्योगों से देश की करीब एक तिहाई श्राय प्राप्त होती है। यहाँ के प्रधान उद्योग लुग्दी श्रीर कागज धातु शोधन, लकड़ी चीरना, मशीनरी, कपड़ा बिजली का सामान, रबड़ की चीजें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान इत्यादि हैं। यहाँ उद्योगों का विकास श्रोन्टेरियो श्रीर क्यूबेक प्रांतों में हुआ है। इनके भ्रलावा प्रेयरी प्रान्त भीर कोलम्बिया प्रान्त में भी उद्योग विकसित हो रहे हैं। श्रतः कनाड़ा के श्रीद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं—

(१) ग्रोन्टेरियो प्रदेश—कनाडा के ग्रीद्योगिक प्रदेशों में ग्रोन्टेरियो प्रदेश सबसे ग्रागे है। यहाँ उद्योगों का विकास विशेषतः दक्षिणी भाग में हुन्ना है, यहाँ लोहा, इस्पात, मोटर गाड़ियाँ, मशीनरी, बिजली की चीजें, रबड़ की वस्तुयें, फर्नीचर, बिनयान, लुग्दी, कागज इत्यादि बनाने के घंघे प्रचलित हैं। इस प्रदेश को सस्ती जल विद्युत की सुविधा प्राप्त है। यहाँ कई खिनज पदार्थ मिलते हैं ग्रौर जल-यातायात तथा रेल-मार्गों की सुविधायों उपलब्ध हैं। इस प्रदेश का प्रधान ग्रीद्योगिक केन्द्र टोरस्टो है, जो कनाडा का द्वितीय महान उद्योग केन्द्र है।

यहाँ मोटरगाड़ी, श्रीद्योगिक मशीनरी, लुग्दी, कागज श्रीर रसायन उद्योगों का विकास हुआ है। झोन्टेरियो प्रायद्वीप पर महान् भीलों के उत्तर की ग्रोर उद्योगों का काफी केन्द्रीयकरएा हुआ है। यहाँ निम्नांकित सुविधायें हैं—

- १. जल-विद्युत की पूर्ति पर्याप्त है।
- २. खनिज कच्चे मास सुलभ हैं।

- ३. उत्तरी कोगुधारी बनों से पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिल जाती है।
- ४. महान् भील-सेन्टलारेंस जल-मार्ग की सुविचा है।
- ५. रेल-मार्गी का काफी विस्तार हो गया है।
- (२) क्यूबेक—इस प्रान्त में भी काफी उद्योगों का विकास हुन्ना है, कनाडा की करीब ३० प्रतिशत मिल की बनी चीजें इस प्रदेश में बनती हैं। यहाँ के मुख्य उद्योग कागज भीर लुग्दी, सिगार, सिगरेट, सूती कपड़ा, नकली रेशम, जूते, समूर की वस्तुएँ इत्यादि हैं। मान्ट्रियल भीर क्यूबेक प्रधान केन्द्र हैं। मान्ट्रियल इस देश का सबसे बड़ा भौद्योगिक केन्द्र है।

अरविदा स्थान पर अल्यूमीनियम का बहुत बड़ा कारखाना स्थित है। इस उद्योग के लिए सस्ती जल-विद्युत अत्यावश्यक है, जो यहाँ नियापा प्रपात जल-विद्युत केन्द्र से प्राप्त हो जाती है। इस प्रदेश में श्रीद्योगीकरण के लिए निम्नांकित सुविधायें प्राप्त हैं—

- १. सस्ती जल-विद्युत सुलभ है।
- २. सेंटलारेंस नदी मार्ग द्वारा यह प्रदेश प्रचण्ड महासागरीय मार्ग से भुड़ा है।
  - ३. रेल-मार्गी की सुविधायें काफी हैं।
- ४. यहाँ अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे तांबा, अस्ता, बाक्साइट, अस्वेस्टस इत्यादि ।
  - ४. जनसंख्या सवन होने के कारण माल की स्वानीय खपत है।
  - ६. कुशल श्रम सुलम है, क्योंकि यहाँ बहुत समय से उद्योग-धंधे चालू हैं।
- (३) प्रेयरी प्रान्त कनाडा के ग्रलवर्टा, सस्केचवान ग्रीर मैनीटोवा प्रान्तों में भी ग्रव उद्योगों का विकास तेजी से हो रहा है। इस प्रदेश के उद्योग मुख्यतः कृषि उपजों ग्रथवा वनों पर ग्राधारित हैं। कनाडा की ग्रधिकांश ग्राटा मिलें इसी प्रदेश में स्थित हैं, क्योंकि प्रेयरी प्रान्तों में गेहूँ बहुत पैदा होता है। द्वितीय बड़ा उद्योग गोश्त प्राप्ति है, क्योंकि यहाँ मवेशी काफी पाले जाते हैं। मक्खन ग्रीर पनीर बनाने की फैक्ट्रियाँ भी यहाँ ग्रनेक हैं। लकड़ी चीरने ग्रीर फर्निचर बनाने का घन्चा भी प्रचलित है। कृषि यन्त्र बहुत बनाये जाते हैं। विनिपेग कृषि यन्त्र तथा ग्राटा पीसने की मिलों के लिए विख्यात है। ग्रन्य उल्लेखनीय केन्द्र रंगीना, एडमण्डन इत्यादि हैं।

इस प्रदेश को निम्नांकित सुविधायें प्राप्त हैं-

- १. यहाँ पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस काफी मात्रा में सुलभ हैं।
- २. कृषि का विशेष विकास हो जाने के कारण यहाँ कृषि यन्त्रों भीर दूसरे उपकरणों की मांग बहुत है।
- ३. गेहूँ काफी पैदा होने के कारण श्राटा पीसने का अन्या विस्तार पा गया है।

- (४) रेलमार्गों की पर्याप्त सुविधा है।
- (५) यहाँ कई खनिज पदार्थ मिलते है।
- (६) उत्तरी को एाधारी वनों से बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी सुलभ है।
- (४) ब्रिटिश कोलिम्बया—कनाडा के प्रशान्त तट क्षेत्र में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ के प्रधान उद्योग लकड़ी चीरना, लुग्दी श्रौर कागज बनाना, मछली का तेल निकालना, धातुशोधन, पेट्रोलियम शोधन, रसायन श्रौर निर्माण हैं। यहाँ उद्योगों के विकास में इस प्रान्त की वन सम्पत्ति श्रौर खनिज सम्पदा का विशेष योग है। पनामा नहर बनने के बाद यहाँ उद्योगों की प्रगति तेज हो गई। यहाँ के प्रधान उद्योग-केन्द्र वैंकूवर, विक्टोरिया इत्यादि हैं।

इस प्रदेश को नीचे लिखी सुविधायें प्राप्त हैं-

- (१) यहाँ सस्ती जल-विद्युत सुलभ है।
- (२) इस प्रदेश में कई खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो धातुशोधन श्रीर रसायन उद्योगों का श्राधार है।
- (३) इस प्रदेश को वैंकूवर बन्दरगाह से समुद्री यातायात की सुविधा प्राप्त है। पनामा नहर बन जाने से पश्चिमी तट प्रदेश के विकास में बड़ी मदद मिली है।
- (४) बिद्या कोमल लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे यहाँ लुग्दी भीर कागज उद्योगों का विकास हो गया है।

#### ब्रिटेन के ग्रौद्योगिक क्षेत्र

ग्रेट ब्रिटेन में कोयला सम्पत्ति विशाल है। इसके अतिरिक्त ग्रन्य विशाल साधनों का ग्रत्यन्त ग्रभाव है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि ग्रेट ब्रिटेन के सारे ग्रीद्योगिक क्षेत्र कोयला-क्षेत्रों पर स्थित हों। जल-विद्युत का विकास हो जाने से ग्रवश्य ही विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति लागू हो गई है, लेकिन फिर भी पूर्वारम्भ-करण उद्योग भी ग्रधिकतर कोयला क्षेत्र पर स्थित हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक प्रमुख कोयला क्षेत्र का ग्रपना ग्रलग ग्रीद्योगिक क्षेत्र है। प्रो० इडले स्टाम्प के ग्रनुसार ब्रिटेन के तेरह ग्रीद्योगिक केन्द्र हैं, परन्तु उनमें से केवल निम्नलिखित मुख्य हैं:—

(१) उत्तरी पूर्वी इंगलैण्ड या नार्थम्बरलैण्ड का क्षेत्र—यह क्षेत्र डरहम ग्रीर नार्थम्बरलैंड के कोयला क्षेत्र पर ग्राधारित है। उत्तरी याकंशायर ग्रीर क्लीवलैंड से इसे लोहा प्राप्त होता है। सामुद्रिक स्थिति ग्रीर उत्तम बन्दरगाहों की सुविधा भी इसे प्राप्त है। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र ग्रीर उसके मुख्य उद्योग ग्रागे लिखे गमे हैं:—

जलयान निर्माण-मिडिल्सबरो, साउथ शील्ड्स, हार्टपूल, संडरलैंड ग्रीर न्यू कासिल।

इन्जीनियरिय-न्यू कासिल, स्टाकटन श्रीर ढरहम।



रासायनिक पदार्थ — टाइनमाउथ, टीजमाउथ, विलिधम ग्रीर हैंवरटल हिल।

धातु गलाना--टाइन-माउथ ।

काँच - विलिघम।

(२) याकं-डरबी नार्टि-घम शायर क्षेत्र — यह क्षेत्र ब्रिटेन का सबसे बड़ा ऊनी उद्योग क्षेत्र है। यह क्षेत्र पिनाइन मे पूर्व की ग्रोर फैला है। याकं के दो उपक्षेत्र हैं—

(ग्र) वेस्ट राइडिंग जहाँ ऊनी कपड़ा उद्योग केन्द्रित है।

(ब) शेफील्ड क्षेत्र जहाँ लोहा, इस्पात स्रोर कटलरी के उद्योगों का विशिष्टीकरण हुसा है। नार्टिंघम क्षेत्र सूती कपड़ा एद्योग श्रोर डरबी रेशम कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चरम सीमा तक विशिष्टीकरण हुझा है। इस क्षेत्र के मुख्य केन्द्र श्रीर उद्योग निम्नलिखित हैं:—

इस्पात उद्योग—चेस्टर फील्ड श्रीर शेफील्ड ।
साइकिल—नाटिंघम ।
इन्जीनियरिंग—बेडफोर्ड, लीड्स श्रीर डरबी ।
रेपरीजरेटर—डरबी ।
कांच—हर्ड सफील्ड ।
रासायनिक पदार्थ —नाटिंघम ।
ऊनी कपड़ा—हर्ड सफील्ड ।
घातु गलाना—शेफील्ड ।
विद्युत तथा रंगाई—शेफील्ड ।
सिगरेट—नाटिंघम ।

हल, यार्क, लिकन, डोनकास्टर, रायरडम ग्रौर वेकफील्ड श्रन्य प्रसिद्ध केन्द्र हैं।

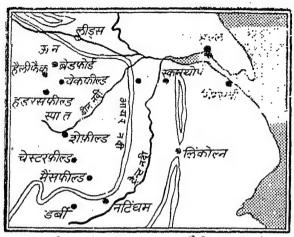

यार्क, इबीं, नटिंघमशायर, औद्योगिक केन्द्रं

(३) लंकाशायर क्षेत्र—यह क्षेत्र संसार का सबसे बड़ा सूती उद्योग क्षेत्र है। यहाँ मान्वेस्टर संसार का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग का केन्द्र है।

इस क्षेत्र के सब उद्योगों में सूती कपड़े का स्थान प्रथम है। यह क्षेत्र पिनाइन श्रेगी के पित्त्वम की ग्रोर मरसी नदी के बेसिन में फैला है। सूती कपड़ा उद्योग में भी ग्रालग-ग्रलग ग्रङ्कों का विभिन्न केन्द्रों में विशिष्टीकरण हुग्रा है। मुख्य उद्योग ग्रीर उनके केन्द्र निम्नलिखित हैं।

सूती कपड़ा —मानचेस्टर, लिवरपूल ग्रीर ग्रील्डहम ।

बुनाई-मानचेस्टर।

कताई — म्रोल्डहम, बाल्टन, बरी, रोशकेल भौर स्टाकपोर्ट।

रंगाई छपाई—रेडिनंलफ, बोल्टन भौर रोशक्षेल।

सूती घोतियां-प्रेस्टन ग्रीर ब्लैक-बर्न ।

चीनी--लिवरपूल।



लंकाशायर ग्रीद्योगिक क्षेत्र

कांच — सेंट हेलेग्स ।
साबुन — लिवरपूल ।
रासायनिक पदार्थ — रेनकोर्स ।
कागज — रीसेन्डेल ।
रबड धौर रेझमी कपड़ा — मानचेस्टर ।

(४) मिडलेंड क्षेत्र—इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग के प्रारम्भिक कारखाने स्थापित किये गये थे। बीमधम इसका मुख्य केन्द्र है। मध्यवर्ती स्थिति ग्रीर



सृब्यवस्थित रेल मागी की सुविधा इसे प्राप्त है। यहाँ इस्पात के भारी और हल्के, दोनों प्रकार के सामान बनाये जाते हैं। साइकिल. ग्रस्त्र-शस्त्र, हल्के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, जूते, शराब, इस्पात ग्रीर इन्जीनियरिंग के कारखाने यहाँ पाये स्थानीय विशिष्टीकरण निम्न-लिखित ढङ्ग से है।

रेल के इन्जिन—बिमङ्कम । शराब—बर्टन । जूता—लीसेस्टर । मोटर कार—कवेन्ट्री । चीनी के बर्तन—बर्मलेम ग्रौर स्टॉक । ताला—वोलवरहैम्पटन । जीन—वालशाल ।

(१) साउथ बेल्स क्षेत्र—यह क्षेत्र स्रभी हाल ही में श्रौद्योगिक विकास प्राप्त कर पाया है। साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र पर यहाँ के उद्योग निभँर हैं। यहाँ का विशिष्टीकरण महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के मुख्य पदार्थ टिन की चादर श्रौर इस्पात की चादर हैं। स्कान्ध में सीसा श्रौर जस्ता गलाने के उद्योग चालू हैं। स्वान्सी, नरगाम श्रौर पोर्ट टालबोन टीन की चादर उद्योग के

केन्द्र हैं। ब्रिस्टल में रेल के डिब्बे, हवाई जहाज श्रीर इंजीनियरिंग उद्योग चालू हैं।

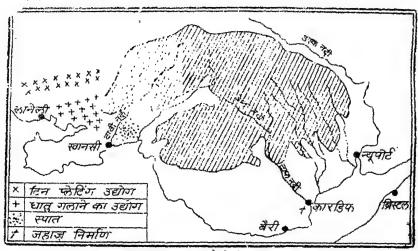

साउथ वेल्स औद्योगिक क्षेत्र

- (६) स्काटिस क्षेत्र—यह क्षेत्र स्काटलैंड के मैदान पर स्थित है। यह मैदान क्लाइड और फर्य ग्राफ फोर्य के बीच फैला हुआ है। यह क्षेत्र यहाँ के कोयला क्षेत्रों पर निर्भर है। यहाँ उद्योगों की विविधता एक मुख्य विशेषता है। सूती कपड़ा श्रीर लोहा-इस्पात उद्योगों के कारखाने चालू हैं। ग्लासगों के पास जलयान-निर्माण का उद्योग चालू है। उनी कपड़ा, जूट श्रीर लिनेन के उद्योग भी स्थित हैं। एडिनबरा रबड़ श्रीर कागज, डण्डी जूट श्रीर लिनेन, किलमारकन इञ्जिन श्रीर पैसली सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रायरलेनाकं श्रीर हैमिल्टन ग्रन्य मुख्य केन्द्र हैं।
- (७) लग्दन क्षेत्र—लग्दन के ग्रधिकतर उद्योग ग्रायात किये गये माल पर निर्भर हैं। बग्दरगाह ग्रीर रेलों के जंक्शन की सभी सुविधायें इस क्षेत्र को प्राप्त हैं। रासायनिक पदार्थों के बनाने, जलयान तथा कागज-निर्माण के कारखाने ग्रीर घातु उद्योग इस क्षेत्र में चालू हैं।

#### फांस के ग्रौद्योगिक क्षेत्र-

फांस देश यूरोप के ही नहीं संसार के प्रमुख ग्रीद्योगिक देशों में गिना जाता है। इस देश में ग्रीद्योगिक विकास के लिए ग्रनेक सुविद्यायें प्राप्त हैं। यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, उदाहरण के लिए, इस देश का लारेन पठार संसार के प्रमुख लौह-क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके ग्रलावा कई ग्रन्य क्षेत्रों में लोहा मिलता है। कोयले के कई क्षेत्र हैं, जिनमें फ्रोंको-बेल्जियन क्षेत्र मुख्य हैं। चूना, पत्थर, चीनी मिट्टी, ग्राक, खनिज इत्यादि भी देश में मिलते हैं। जल-विद्युत विकास के लिए इस देश की निदयों पर अनेक अनुकूल स्थल हैं। यातायात मार्गों की सुविधायों काफी हैं। इसलिए इस देश में काफी अीद्योगिक विकास हुआ है। यहाँ के मुख्य अोद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

(१) पेरिस क्षेत्र—इस क्षेत्र का विस्तार पेरिस नगर के उत्तर-पश्चिम की स्रोर स्रटलांटिक तट तक है। पेरिस बेसिन में चूना, खड़िया, कोयला इत्यादि कई खिनज-पदार्थं पाये जाते हैं। पेरिस नगर विलास की वस्तुयें बनाने वाले उद्योगों के लिए विख्यात है। फ्रेंको-बेल्जियन कोयला क्षेत्र के समीप लोहा-इस्पात, सूती कपड़ा, लिनेन, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि बनाने के कारखाने हैं। प्रधान केन्द्र लीले, रोबे स्रोर रीम्स इत्यादि हैं।

इस प्रदेश को निम्नांकित सुविधायें प्राप्त हैं-

- (i) यहाँ यातायात की सुविधायें बहुत ग्रधिक हैं, क्योंकि पेरिस की स्थिति मध्यवर्ती है, यहाँ से रेल-मार्गी ग्रीर सड़कों का विस्तार सेंब दिशाग्रों में हुग्रा है।
- (ii) इस प्रदेश में जनसंख्या श्रधिक होने के कारण दैनिक उपभोग की वस्तुश्रों की बड़ी भारी मांग है। इसी से यहाँ साधारण घन्धों का बड़ा विस्तार हुआ है।

(iii) राजधानी होने के कारण पेरिस नगर में सरकार के ग्रीद्योगिक विकास के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

- (iv) श्रम की पूर्ति काफी है।
- (२) पूरवी सीमान्त क्षेत्र—यह फांस का एक महत्वपूर्ण श्रीद्योगिक क्षेत्र है। यहीं जगत-प्रसिद्ध लारेन लौह क्षेत्र स्थित है। लारेन पठार पर चूना भी मिलता है श्रीर समीप ही सारे बेसिन से कोयला उपलब्ध है। ग्रतः यहाँ लोहा-इस्पात उद्योग का काफी विकास हुगा है। इस क्षेत्र के मुख्य उद्योग का च, सूती कपड़ा, रसायन इत्यादि हैं। मुख्य केन्द्र नानसी, मलहाउस, कोलमानर्स, स्ट्रेसबर्ग इत्यादि हैं।

यहाँ उद्योगों के विकास के लिए निम्नांकित सुविधायें प्राप्त हैं-

- (१) इस प्रदेश में लोहा और कोयला दोनों मिलते हैं। युद्धोपरान्त सार कोयला क्षेत्र सन् १९५६ तक फांस के अधिकार में रहा।
- (२) यहाँ कई खनिज व कच्चे माल की वस्तुर्ये मिलती हैं, जैसे पोटाश, नमक इत्यादि जिससे यहाँ रसायन उद्योगों का पर्याप्त विकास हो गया है।
- (३) यहाँ सस्ते जल-यातायात की सुविधायें राइन, म्यूज, मोसले इत्यादि नदिमों से प्राप्त हैं।
  - (४) रेल-मार्ग की भी बड़ी सुविधा है।
- (४) रोन बेसिन क्षेत्र—इस क्षेत्र का विस्तार कमसागरीय तट से लियोन्त नगर तक है, जो रोन ग्रौर स्योन निदयों के संगम पर बसा है। इस क्षेत्र के मुख्य ज्योग रेशमी कपड़ा, शराब, लोहा-इस्पात इत्यादि हैं। जगत प्रसिद्ध ब्रांडी शराब

यहीं बनती है। यह श्रंगूरों से बनी शराब है। लियोन्स के श्रलावा डीयोन, मार्सेल्ज श्रादि केन्द्र भी उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र को मार्सेल्ज बन्दरगाह से श्रायात-निर्यात की सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

इस प्रदेश में नीचे लिखी सुविधाओं के कारण उद्योगों का विकास हुम्रा है-

- (१) यहाँ जल-विद्युत का काफी विकास हुआ है।
- (२) रोन भ्रीर सेम्रोन नदियों पर जल-यातायात की सुविधा है।
- (३) रोन घाटी में शहतूत के वृक्ष श्रधिक पैदा होने के कारण रेशम-प्राप्ति के घन्चे को प्रोत्साहन मिला।
- (४) रूमसागरीय बन्दरगाहों से जुड़ा होने के कारण आयात-निर्यात की सुविधा है।
- (५) मध्यवर्ती क्षेत्र—फांस का मध्यवर्ती क्षेत्र पठारी है। यहाँ मुख्यतः ग्रेनाइट शैं मिलती हैं। पिश्चम की ग्रोर कुछ चूना-परथर भी मिलता है। पशु-चारएा ग्रोर भेड़-चारएा का यहाँ काफी प्रचार है। इसलिए डेयरी घन्धा ग्रोर ऊन प्राप्ति का भी प्रचार है। यहाँ जल-विद्युत का भी काफी विकास हुन्ना है। कुछ कोयला भी मिलता है। यहाँ के मुख्य उद्योग लोहा-इस्पात, रेलवे इन्जिन, मोटर-कार, बन्दूकें ग्रादि बनाने के कारखाने चालू हैं। प्रधान ग्रीद्योगिक केन्द्र सेन्ट इटीन, कवेन्द्री, लाक्नजोट इत्यादि हैं।

#### जर्मनी के भौद्योगिक क्षेत्र

इस प्रदेश में उद्योगों का विशेष विकास होने के निम्नांकित कारण हैं—

- (१) यहाँ कोयला काफी मिलता है।
- (२) लोहा और चूना मिलने के कारण ऊनी कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है।
- (३) ऊन की पूर्ति काफी होने के कारण ऊनी कपड़ा उद्योग विकसित हो गया है।
  - (४) रेल-मार्गों की सुविधायें काफी हैं।

जमंन जाति ग्रपने श्रध्यवसाय श्रीर तकनीकी ज्ञान के लिए विक्यात है। इन गुणों के सहारे जमंनी में श्राशातीत श्राध्यक विकास सम्भव हुआ है, जिसमें यहाँ की प्राकृतिक सम्पदा ने विशेष योग दिया है। यहाँ के वनों श्रीर खनिज क्षेत्रों से स्मिन कच्चे माल के पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस देश की नदियों पर जल-विद्युत का काफी विकास कर लिया गया है। यातायात की सुविधार्य काफी हैं। इन प्रमुकूल परिस्थितिशों में इस देश ने कई उद्योगों में प्रगति प्राप्त की। खोहा-इस्पात, सूती-कनी कपड़ा, नकनी रेशम, रसायन, दवार्य, मशीनरी, जलयान, वायुयान इस्यादि श्रमेक उद्योग विकसित हुए। इस देश के प्रधान श्रीद्योगिक क्षेत्र चार हैं, जिनमें

पहले तीन पश्चिम जर्मनी में स्थित हैं श्रीर चौथा सैक्सौनी प्रदेश पूरवी जर्मनी में शामिल है।



- (१) रूर क्षेत्र—यह जर्मनी का सबसे बड़ा श्रौद्योगिक क्षेत्र है। जर्मनी ही नहीं इसे विश्व का एक प्रधान श्रौद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ कोयले की श्रपार सम्पत्ति संचित है। इसके श्रलावा यहाँ लोहा, चूना, पत्थर, काँच की बालू, पोटाश इत्यादि कई खनिज मिलते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में लोहा-इस्पात, जलयान, मशीनरी, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, काँच, सीमेंट, रसायन ग्रादि ग्रनेक उद्योगों का विकास हुग्ना है। इस क्षेत्र के मुख्य श्रौद्योगिक केन्द्र हैम्बर्ग, ब्रीमेन, ऐसन, बोखम, क्रेफील्ड श्रादि हैं।
- (२) सार बेसिन क्षेत्र—यह जर्मनी के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इस पर फ्रांस का अधिकार हो गया था लेकिन सन् १६५६ में इसे जर्मनी को वापिस कर दिया गया। यह पश्चिम जर्मनी के प्रधान औद्योगिक केन्द्रों में से एक है। यहाँ कोयला बहुत मिलता है। लौह धातु फ्रांस से आयात करनी पड़ती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में लोहा-इस्पात जद्योग का काफी विकास किया गया है। लोहा-इस्पात के प्रलावा यहाँ इन्जीनियरिंग उद्योग भी बहुत विक-सित है। चीनी मिट्टी के बर्तन और काँच की घीजें भी बनाई जाती हैं। सार अकन मुख्य केन्द्र है।
- (३) बबेरिया क्षेत्र—यह एक उच्च प्रदेश है जहां जल-निश्कृत निकास की बड़ी सुविधाय हैं। यहां निकसित जल-निश्चृत से उद्योगों के निकास में बड़ी सहामता

मिली है। लेकिन यहाँ खनिज पदार्थों का श्रभाव है। श्रतः यहाँ ऐसे उद्योग विकसित हुए हैं, जिनके कच्चे माल श्रोर तैयार माल हत्के होते हैं। यहाँ विकसित उद्योगों में घड़ियाँ, मौजे, विनयान, खिलौने, वैज्ञानिक यन्त्र, शराब इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र के प्रधान श्रीद्योगिक केन्द्र म्यूनिख, स्टटगार्ट, नूरेनबर्ग इत्यादि हैं।

(४) सैक्सोनी क्षेत्र—यह पूर्वी जर्मनी में स्थित है। यहाँ कोयला, काँच का बालू, पोटाश, चूना-पत्थर इत्यादि मिलते हैं। जल-विद्युत का काफी विकास हो गया है। चीनी-मिट्टी की वस्तुयें बनाने का उद्योग यहाँ बहुत प्रचलित है। इसके अलावा कपड़ा, लोहा-इस्पात, मशीनरी, रसायन इत्यादि बनाने के ग्रनेक कारखान हैं। सूती कपड़े के कारखाने लीपजिक श्रीर रोमनिज नगरों में ग्रधिक हैं। प्लाइन नगर मौज, बनियान के लिए उल्लेखनीय है, ड्रोसडन श्रीर लीपजिक में लोहा-इस्पात श्रीर मशीनें बनाई जाती हैं।

#### सोवियत रूस के श्रीद्योगिक क्षेत्र

रूसी राज्य क्रांति के उपरान्त ग्रब इस देश में साम्यवादी शासन स्थापित हुग्रा तो वहाँ योजनानुसार ग्राधिक विकास के कार्यक्रम ग्रपनाये गये, जिनके फलस्वरूप जारशाही के जमाने का पिछड़ा हुग्रा रूस एक विकसित राष्ट्र में बदल गया। शुरू में श्रौद्योगिक विकास रूस के यूरोपीय भाग में हुग्रा। लेकिन वहाँ उद्योगों की ग्रावश्यकता से ग्राधिक केन्द्रीयकरण हो गया तो रूसी उद्योगों की दिशा साइबेरिया की ग्रोर बदल दी गई। लेकिन श्रौद्योगिक विकास के लिए विद्युत का बहुत महत्व था। इसलिए देश में ग्राधिकाधिक विद्युत विकास के प्रयास किये गये। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व रूस काफी श्रौद्योगिक प्रगति प्राप्त कर चुका था श्रीर उन्नत राष्ट्रों के वर्ग में प्रतिष्ठित हो चुका था। लेकिन उद्योगों के श्रनुचित केन्द्रीयकरण का दुष्परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध में इम देश को भोगना पड़ा, जबिक जर्मनी ने प्रमुख उद्योग केन्द्रों पर हवाई श्राक्रमण करके उन्हें क्षति पहुँचाई। यह देखकर द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान में ही रूसी सरकार ने महत्वपूर्ण कारखानों को यूरोपीय भाग से हटाकर साइबेरिया में स्थापित किया। इस प्रकार समस्त यूरोपीय रूस में श्रौद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो गया। इस देश के उल्लेखनीय श्रौद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं—

- (१) मास्को क्षेत्र—यह क्षेत्र रूस की राजधानी मास्को के इदं-गिर्द स्थित है, लेकिन इसका विस्तार मास्को से सैकड़ों मील दूर तक है। इस क्षेत्र में सूती कपड़ा, लोहा-इस्पात, मोटर गाड़ी, कागज, चमड़े की चीजें, रसायन इत्यादि बनाने के कारखाने हैं। इसे दूला क्षेत्र से कोयला, क्रीवोईराग से लोहा श्रीर बाकू से कोयला प्राप्त होता है। यहाँ यातायात की सुविधायें काफी हैं। इस क्षेत्र के प्रधान श्रीखो-गिक केन्द्र मास्को, इवानोबो, दूला, कोलोमना, वारोनेज इत्यादि हैं।
- (२) यूकेन क्षेत्र—इस क्षेत्र का विस्तार सोवियत इस के दक्षिणी-पश्चिमी आग में है। यहाँ कोयला, लोहा, चूना, पत्थर इत्यादि कई खनिज मिलते हैं,

जल-विद्युत का काफी विकास हो गया है। कृषि उन्नत दशा में होने के कारएा यहाँ कृषि-कृत कच्चे माल की चीजें सुलभ हैं। निदयों से स्वच्छ जल श्रीर जल-विद्युत प्राप्त होती है। इस क्षेत्र के मुख्य उद्योग लोहा-इस्पात, कृषि-यन्त्र, मशीनरी, अल्युमीनियम, रसायन श्रीर इन्जीनियरिंग धन्वे हैं। स्टालिनग्राड, उडेसा, स्टालिनो, क्रीवोईराग, रोस्टोव तथा खारको प्रधान श्रीद्योगिक केन्द्र हैं।

- (३) लेनिनग्राड क्षेत्र—इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का श्रभाव है। लेकिन यहाँ यातायात की बड़ी सुविधा है, जिससे यहाँ ग्रन्थ क्षेत्रों का कोयला, लोहा ग्रीर कच्चे माल की चीजें श्रासानी से मंगाई जा सकती हैं। लेनिनग्राड बन्दरगाह होने के कारणा विदेशों से व्यापार की सुविधायें भी यहाँ हैं। इस क्षेत्र में जल-विद्युत कई स्थानों पर विकसित हो गई है श्रीर बिजली की वस्तुयें, कागज, रसायन, मशीनरी, जलयान इत्यादि बनाने के उद्योग विकसित हो गये हैं।
- (४) केरेलियर क्षेत्र—यह रूस के उत्तरी-पश्चिमी भाग पर फैला है। इसका ग्रीधकांश मरमांस्क वन्दरगाह के पृष्ठ प्रदेश में श्राता है। रेल मार्ग द्वारा यह वन्दरगाह रूस के नगरों से जुड़ा है। इस प्रदेश के मुख्य उद्योग लकड़ी काटना ग्रीर चीरना, लुग्दी का कागज, रसायन, ग्रत्युमीनियम इत्यादि हैं। यहाँ फास्फेट की खाद बड़ी मात्रा में उत्पन्त होती है।
  - (५) यूराल क्षेत्र—यह क्षेत्र खिनज सम्पदा की, हिष्ट से बहुत सम्पन्न हैं। यहाँ सभी महत्वपूर्ण खिनज मिलते हैं। लेकिन यहाँ का कोयला घटिया किस्म का है। ग्रव कुछ बिढिया कोयले की खानें भी मिली हैं। लेकिन यहाँ काफी कोयला साइबेरिया के कोयला क्षेत्रों से मंगाया जाता है, जिसके मंगाने में ट्रांस साइबेरियन रेल से बड़ी सहायता मिली है। इस क्षेत्र में लोहा-इस्पात, इन्जीनियरिंग, घानुशोधन मशीनरी इत्यादि के कारखाने चालू हैं। मोलोटोन, समारा, चेलियाबिन्स, मेगिनीटोगोरस्क, तागिल, स्वडंलोवस्क इत्यादि प्रधान केन्द्र हैं।
  - (६) ट्रांस काकेशिया क्षेत्र ... यह क्षेत्र यूरोपीय रूस के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पैट्रोलियम काफी मिलता है। कच्चे माल के पदार्थ यूक्तेन श्रीर मध्य रूस से प्राप्त किये जाते हैं। सूती, ऊनी श्रीर रेशमी कपड़ा यहाँ के प्रधान उद्योग हैं। काकेशस पर्वत के ढालों पर चाय की फैक्ट्रियाँ स्थित हैं। प्राकृतिक हश्यों से मुक्त होने के कारण इस क्षेत्र में चलचित्र निर्माण करने का व्यवसाय बहुत प्रचलित है। प्रधान उद्योग केन्द्र बाकू, बाहून, तिफलिस, मैकोक इत्यादि हैं।
  - (७) कुजबास क्षेत्र यह रूस के साइबेरियाई भाग में बेकाल भील के समीप फैला है। यहाँ कोयले की अपार निधि संचित है। लोहा भी काफी मिलता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे द्वारा यूराल क्षेत्र से लोहा व अन्य घातुर्ये मंगाई जाती है। इस क्षेत्र के प्रधान उद्योग लोहा-इस्पात, इन्जीनियरिंग, लकड़ी चिराई, कृषि यन्त्र, भाटा पीसना इत्यादि उद्योगों की स्थापना हुई है। मुख्य केन्द्र बरनील, नोवासित्रिस्क, कासनोयास्क्र, स्टालिन इत्यादि हैं।

(६) मध्य एशियाई क्षेत्र—द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यह प्रदेश केवल एक कृषि-क्षेत्र था। यहाँ से गेहूँ, कपास, सन इत्यादि यूरोपीय रूस को भेजे जाते थे। द्वितीय विश्व-युद्ध में बहुत से कारखाने यूरोपीय रूस से उठाकर यहाँ स्थापित किये गये। इस क्षेत्र का प्रधान उद्योग सूती कपड़ा, आटा पीसना, फल संरक्षण, धातु-शोधन, गोश्त प्राप्ति इत्यादि हैं। उत्तरी भाग में काराहुण्डा में कोयला मिलता है और समीप ही तांबा, सीमा, जस्ता इत्यादि मिलते हैं। इसलिए उत्तरी भाग धातु-शोधन के लिए उल्लेखनीय है, जबिक दक्षिणी भाग कृषि तथा पशुपालन पर निभंर धन्धों के लिए विख्यात है। दक्षिणी भाग में ताशकन्द सबसे बड़ा श्रोद्योगिक केन्द्र है। यहाँ सूती कपड़ा, शराब, चीनी, फल, फास्फेट खाद इत्यादि बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। उत्तरी भाग में तोवासीब्रिस्क मुख्य केन्द्र हैं, जो धातुशोधन और बिजली की वम्तुयें बनाने के लिए विख्यात है।

#### परोक्षा-प्रश्न

- (१) निम्नलिखित का भौगोलिक वृतान्त कारण सहित लिखो-
  - (ग्र) मास्को ग्रौद्योगिक क्षेत्र तथा पिट्सबर्ग ग्रौद्योगिक क्षेत्र ।
  - (ग्रा) सेंट लारेंस के मैदान के मुख्य व्यवसाय।
  - (इ) क्लाइड घाटी के मुख्य उद्योग।
  - (ई) महात् भीलों का श्रौद्योगिक क्षेत्र।
- (२) युक्त न संसार के उन्नतिशील प्रदेशों में है ? क्यों ?
- (३) संयुक्त राज्य के न्यूइंगलैंड स्टेट्स के कारखाना उद्योगों का विवरण लिखिये।

#### श्रम्यासार्थं प्रश्न

- (१) संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा कनाडा के औद्योगिक प्रदेश का वर्गन करिये।
- (२) पश्चिमी जर्मनी का प्रमुख श्रीद्योगिक क्षेत्र कौनसा है ? वहाँ विशेष विकास के क्या कारण रहे हैं ?
- (३) ब्रिटेन के प्रमुख ग्रौद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं ? उनका संक्षिप्त वर्णन लिखिये।
- (४) सोवियत रूस के प्रधान ग्रीद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिये।

68136 ....





केन्द्रीय हिन्दी निरंगान



CATALOGITED.

They willy - while

West to the second of the seco



| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| · |  |

# विश्व-भूगोल की रूपरेखा

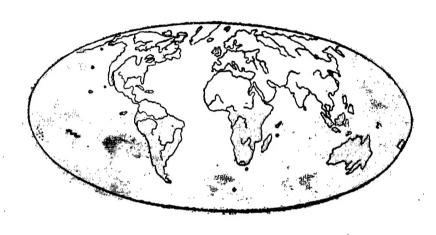

Geography of the World

### ग्रन्य प्रकाशन

| र्राञ्चाया महाद्वीप            | 4.00 |
|--------------------------------|------|
| द्वितीय प्रश्न-पत्र के लिये    |      |
| भारत की भौगोलिक रूपरेखा        | €.24 |
| द्वितीय के प्रश्न-पत्र लिये    |      |
| प्रिक्रयात्मक भूगोल की रूपरेखा | 3:08 |
| ततीय प्रश्न-पन्न के लिये       | en)  |

## Central Archaeological Library, NEW DELHI. 68136

and the property of the second of

Call No. 910 Bha

Author-Bhattacharya, A.N.

Vishva-Bhugol ki Title-ruprekha.

Borrower No. Date of Issue Date of Return

A book that is shut is but a block.

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book clean and moving.